## OUEDATESUP GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER'S<br>No. | DUE DTATE | SIGNATURE |
|-------------------|-----------|-----------|
|                   |           |           |
| }                 |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
| }                 |           |           |
|                   |           | ,         |
| ,                 |           |           |
|                   |           |           |
| -                 |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           | ,         |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
|                   |           |           |
| }                 |           |           |

# नंद-मौर्य-युगीन

भारत

सम्पादक के० ए० नीलकण्ठ शास्त्री

> अनुवादक मंगलनाय सिंह

पुनरीक्षक डा० राजवली पाण्डेय

मोतीलाल वनारसीदास <sub>दिल्ली :: वाराणसी :: पटना</sub>

#### मोतीलाल बनारसीदास

वंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-7 चौक, वाराणसी-1 (उ० प्र०) अशोक राजपथ, पटना-4 (विहार)

> प्रथम संस्करण 196**●** मूल्य 18.00

- मुन्दरलाल जैन, मोतीलाल बनारसीदास, बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली--7 द्वारा प्रकाशित तथा गांतिलाल जैन. श्री जैनेन्द्र प्रेस, बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली--7 द्वारा मुद्रित।

# दो शब्द

हिन्दी के विकास और प्रसार के लिए शिक्षा मंत्रालय के तत्वाववान में पुस्तकों के प्रकाशन की विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। हिन्दी में अभी तक ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त साहित्य उपलब्ब नहीं है, इसलिए ऐसे साहित्य के प्रकाशन को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह तो आवश्यक है ही कि ऐसी पुस्तकें उच्च कोटि की हों, किन्तु यह भी ज़रूरी है कि वे अधिक मंहगी न हों ताकि सामान्य हिन्दी पाठक उन्हें खरीदकर पढ़ सकें। इन उद्देश्यों को सामने रखते हुए जो योजनाएं वनाई गई हैं, उनमें से एक योजना प्रकाशकों के सहयोग से पुस्तकों प्रकाशित करने की है। इस योजना के अयीन भारत सरकार प्रकाशित पुस्तकों की निश्चित संख्या में प्रतियां खरीद कर उन्हें मदद पहुंचाती है।

प्रस्तुत पुस्तक इसी योजना के अन्तर्गत प्रकाशित की जा रही है। इसके अनुवाद और कापी राइट इत्यादि की व्यवस्था प्रकाशक ने स्वयं की है तथा इसमें शिक्षा-मंत्रालय द्वारा स्वीकृत शब्दावली का उपयोग किया गया है।

प्रस्तृत पूस्तक के विभिन्न अध्याय इतिहास की विशिष्ट शाला तथा काल के अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखें गए हैं। पूरी पुस्तक का सम्पादन प्रसिद्ध इतिहासवेता श्री नीलकण्ठ शास्त्री द्वारा किया गया है। निश्चय ही प्रस्तुत पुस्तक नंद-मीर्य युग का एक प्रामाणिक इतिहास-ग्रंथ है । हिन्दी में इसके प्रकाशन द्वारा एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति होगी ऐसा मेरा विश्वास है।

हमें विश्वास है कि प्रकाशकों के सहयोग से प्रकाशित साहित्य हिन्दी को समृद्ध वनाने में सहायक सिद्ध होगा और साथ ही इसके द्वारा ज्ञान-विज्ञान से सम्बन्धित अधिकाधिक पुस्तकों हिन्दी के पाठकों को उपलब्ध ही सकेंगी।

आशा है यह योजना सभी क्षेत्रों में लोकप्रिय होगी।

ए. अंद्रहासन (ए॰ चन्द्रहासन)

# विषय-सूची

| दो शब्द                           | ii   |
|-----------------------------------|------|
| विषय सूची                         | v    |
| फलक सूची                          | xii  |
| संक्षेप सूची                      | xiv  |
| भूमिका                            | zvii |
|                                   | •    |
| अध्याय 1                          |      |
| नंदयुगीन भारत                     |      |
| —प्रो० हेमचन्द्र राय चौधरी        |      |
| 1. मगघ का साम्राज्य               | 1    |
| नंद-वंश                           | 3    |
| महापद्म                           | 6    |
| प्रशासन                           | 13   |
| परवर्ती नंद                       | 15   |
| 2. मगव साम्राज्य से परे के प्रदेश | 19   |
| (1) पश्चिमोत्तर भारत              | 20   |

20

23

2735

(क) प्राकृतिक स्वरूप

(2) दूर दक्षिण

(ख) सिन्च पर ईरान की चढ़ाई

(ग) अखमनियों के उत्तराधिकारी

#### अध्याय 2

#### भारत में सिकन्दर का अभियान

#### —प्रो० के० ए० नीलकंठ शास्त्री

| 1. | स्वातघाटा पर वावकार                                | 40  |
|----|----------------------------------------------------|-----|
| 2. | एओर्नोस                                            | 45  |
| 3. | तसशिला                                             | 50  |
| 4. | झेलम का युद्ध                                      | 51  |
| 5. | झेलम के बाद                                        | 60  |
| 6. | व्यास के तट पर                                     | 63  |
| 7. | सिकन्दर की वापसी                                   | 65  |
| 8. | . गणजातियाँ                                        | 67  |
| 9. | सिंचु के रास्ते वापसी                              | 71  |
| 0. | अनुसंघान और वैवीलोनिया को वापसी                    | 74  |
| 1. | परिणाम : .                                         | 76  |
|    |                                                    |     |
|    | अध्याय 3                                           |     |
|    |                                                    |     |
|    | प्राचीन यूनानी और लैटिन साहित्य में भारत के उल्लेख | •   |
|    | —प्रो० के० ए० नीलकंट बास्त्री                      |     |
| 1. | प्रस्तावना                                         | 80  |
| 2. | स्काईलैंक्स                                        | 82  |
| 3. | हेरोडोटस                                           | 84  |
| 4. | <b>टे</b> सियस                                     | 87  |
| 5. | सिकन्दर के इतिहासकार                               | 88  |
| 6. | यूनानी राजदूत                                      | 90  |
| 7. | भारत: लाकार                                        | 93  |
|    | जलवायु                                             | 94  |
| 9. | नदियां                                             | 95  |
| 10 | क्ति की वर्षेत्रक                                  | 0.0 |

#### ( vii )

| 11. | खनिज-पदार्थं                                     | 98  |
|-----|--------------------------------------------------|-----|
| 12. | पशु                                              | 98  |
| 13. | पुराण कथाएं                                      | 104 |
| 14. | निवासी                                           | 106 |
| 15. | तक्षशिला                                         | 107 |
| 16. | सन्यासी                                          | 109 |
| 17. | दार्शनिक                                         | 112 |
| 18. | पश्चिमोत्तर भारत                                 | 114 |
| 19. | अस्त्र-शस्त्र                                    | 115 |
| 20. | कलाकोशल                                          | 117 |
| 21. | दास-प्रथा                                        | 118 |
| 22. | निक्षेप                                          | 119 |
| 23. | निवासियों. के सात वर्ग                           | 120 |
| 24. | विवाह एवं व्यवसाय विषयक नियम                     | 123 |
| 25. | स्नान-पान                                        | 125 |
| 26. | अपराध और दंड                                     | 125 |
| 27. | पाटलिपुत्र                                       | 126 |
| 28. | राजप्रासाद की स्त्रियाँ                          | 128 |
| 29. | शासन-प्रणाली;                                    | 129 |
|     | अध्याय 3 का परिशिष्ट                             |     |
|     | भारत में प्रारंभिक विदेशी सिक्के (नंद मौर्य काल) | 133 |
|     | —जितेन्द्र नाथ वनर्जी                            |     |
|     | ·                                                |     |

## अध्याय 4

# चन्द्रगुप्त और विन्दुसार

## ---प्रो० हेमचन्द्रराय चौधरी

| 1. | चन्द्रगुप्त | 144 |
|----|-------------|-----|
|    | विन्दुसार   | 184 |

#### ( viii )

### अध्याय 5 मौर्यो की राज्य-व्यवस्था

प्रो० के० ए० नीलकंठ शास्त्री

| 1. | प्रमाण-स्रोत                | 191   |
|----|-----------------------------|-------|
|    | मगध का साम्राज्य            | 192   |
| 3. | गण-राज्य                    | 193   |
| 4. | विदेशी प्रतिदर्श            | 194   |
| 5. | राजा के अधिकार              | 194   |
|    | राजा                        | 196   |
| 7. | मंत्री तथा परिषद्           | 197   |
|    | राजा भूमि का स्वामी नहीं    | · 198 |
|    | अधिकारी तंत्र               | 199   |
| 0. | केन्द्रीय पदाधिकारी         | 200   |
| 1. | जिलों और नगरों का प्रशासन   | 202   |
| 2. | गांव                        | 203   |
| 3. | सूवे                        | 204   |
| 4. | वित्त-च्यवस्था              | 205   |
| 5. | न्याय-व्यवस्था              | 207   |
| 6. | विदेश-नीति                  | 210   |
| 7. | सेना                        | 211   |
| 8. | समीक्षा                     | 212   |
| 9. | अर्थशास्त्र-परिशिष्ट        | 213   |
|    | अध्याय 6                    |       |
|    | अञ्चोक और उसके उत्तराधिकारो |       |
|    |                             |       |

# प्रो॰ के॰ ए॰ नीलकंठ शास्त्री

| 1. | प्रमाण-स्रोत      | 227 |
|----|-------------------|-----|
| 2. | नाम               | 233 |
| 3. | प्रारम्भिक जीवन   | 234 |
| 4. | बीद धर्म का ग्रहण | 236 |

## ( ix )

| 5.  | चट्टान आदेशलेख                      | <b>2</b> 39 |
|-----|-------------------------------------|-------------|
| 6.  | वर्म-यात्राएं                       | 239         |
| 7.  | अन्य आदेशलेख                        | 240         |
| 8.  | अनुश्रुतिः तीसरी संगीति             | 241         |
| 9.  | बौद्ध-प्रचारक मंडल                  | 244         |
| 10. | खोतन                                | 249         |
| 11. | नेपाल                               | 250         |
| 12. | असम और वंगाल                        | 251         |
| 13. | जातियां                             | 252         |
| 14. | प्रशासन                             | 253         |
| 15. | युक्त                               | 256         |
| 16. | अशोक की भूमिका                      | 259         |
| 17. | घार्मिक नीति                        | 261         |
| 18. | अशोक का वर्म                        | 266         |
| 19. | अशोक के उत्तराधिकारी                | 276         |
|     | अध्याय 7                            |             |
|     | दक्षिण भारत और श्रीलंका             |             |
|     | प्रो० के० ए० नीलकंठ शास्त्री        |             |
|     | अार्व वार्व वार्वा शास्त्रा         |             |
|     | दक्षिण भारत और श्रीलंका             | 284         |
|     |                                     |             |
|     | अध्याय 8                            |             |
|     | उद्योग, व्यापार और मुद्रा,          |             |
|     | —डा० उपेन्द्रनाथ घोषाल              |             |
| ı.  | प्रस्ताविका                         | 295         |
| 2.  | उद्योग                              | 296         |
| 3.  | <b>च्यापार</b>                      | 305         |
| 4.  | उद्योग और व्यापार के संगठन          | 311         |
| 5.  | राज्य की औद्योगिक और व्यापारिक नीति | 313         |
| 6.  | मुद्धा-पद्धति                       | 317         |

#### अध्याय 9

#### धर्म

#### —डा॰ प्रवोधचन्द्र वागची

| 1, | साहित्यिक पृष्ठभिम              | 326 |
|----|---------------------------------|-----|
| 2. | <b>ब्राह्मण</b> वर्म            | 329 |
| 3. | श्रमण-आन्दोलन                   | 335 |
| 4. | वाजीविक तया निर्ग्ने थ-संप्रदाय | 338 |
| 5. | वीद्ध वर्म                      | 341 |
| 6. | भक्ति-आन्दोलन                   | 346 |

#### अध्याय 10

## भाषा और साहित्य

### —डा॰ सुनीति कुमार चटर्जी तथा डा॰ वे॰ राधवन

| I भाषा                                                  | 350   |
|---------------------------------------------------------|-------|
| II विद्या, साहित्य तथा लोक-जीवन                         | 367   |
| अ. ब्राह्मण-विद्या                                      | 367   |
| का. संस्कृत भाषा                                        | 368   |
| इ. संस्कृत व्याकरण                                      | _ 369 |
| ई. लौकिक संस्कृत का साहित्य तया ललित कलाए               | 372   |
| उ. घार्मिक साहित्य : पुराण, घर्म ; श्रीत और गृह्य-सूत्र | 376   |
| क. दर्शन                                                | 377   |
| ऋ. अर्थशास्त्र                                          | 380   |
| ए. कामशास्त्र                                           | 381   |
| ऐ. पूजा-पाठ                                             | 382   |
| <br>ओ. अन्य विद्याएं                                    | 382   |
| क्षी. स्यापत्य-कला                                      | 383   |
| मं पास्त तीर तथा जैत सहित्य                             | 334   |

## ( xi )

## अध्याय 11 मीर्य-कला

## —डा॰ नीहाररंजन राय

| प्रास्ताविक                       | 386 |
|-----------------------------------|-----|
| सामाजिक-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि        | 394 |
| स्तंभ                             | 408 |
| पशु आकृतियां                      | 417 |
| तयाकथित मीर्य-मृतियां             | 426 |
| गुह <del>ा स्</del> थापत्य        | 433 |
| उप<br><b>उपसं</b> हार             | 436 |
| सहायक ग्रन्य-सूची                 | 441 |
| अनुक्रमणिका और पारिभाषिक शब्दावली | 461 |

# फलक-सूची

विदेशी सिक्के (ब्रिटिश म्यूजियम) II. वसाढ़ का सिंहमंडित स्तंभ (पु॰ वि॰) लौरिया-नंदनगढ़ का सिंह मंडित स्तंभ (पु॰ वि॰) III. IV. संकिस्सा स्तंभ-शीर्ष का हायी (पु० वि०) V. रामपुरवा स्तंभशीर्प का सांड (पु० वि०) VI. रामपूरवा स्तंभ-शीर्ष का सिंह (पू॰ वि) VII. सारनाथ स्तंभशीर्ष का सिंह (पू० वि०) VIII. सांची स्तंभ-शीर्प का सिंह (पु॰ वि॰)

I.

- घौली में चट्टान काट कर वना हाथी (पु॰ वि॰) IX.
- X. सारनाथ स्तंभ-शीर्प के फलके का हाथी (प्० वि०) XI. सारनाथ स्तंभ-शीर्षं के फलके का घोड़ा (पू० वि०)
- सारनाथ स्तंभ-शीर्प के फलके का सांड (प्० वि०) XII.
- सारनाथ स्तंभ-शीर्ष के फलके का सिंह (पू० वि०) XIII.
- पटने के यक्ष का संमुख दर्शन (पटना म्यूजियम) XIV.
  - पटने के यक्ष का पृष्ठ दर्शन (पटना म्यूजियम) XV.
- पटने के यक्ष का सम्मुख दर्शन (पटना म्यूजियम) XVI.
- XVII. पटने के यक्ष का पृष्ठ दर्शन पटना (म्युजियम)
- लोहानीपुर की जैन मूर्ति का घड़ (पटना म्यूजियम) XVIII.
  - बड़ोदा यक्ष, पुष्ठ दर्शन (मयुरा म्यूजियम) XIX.
    - पारलम यक्ष (मथ्रा म्युजियम) XX.
- दीदारगंज यक्षी, सम्मुख दर्शन (पटना म्यूजियम ) XXI.
- दीदारगंज यक्षी, पृष्ठ दर्शन (पटना म्यूजियम) XXII.
- वेसनगर यक्षी (इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता) XXIII.
- XXIV. पाटलिपुत्र की मिट्टी की मूर्ति (पटना म्यूजियम)
  - XXV. पाटलिपुत्र की मिट्टी की मूर्त्त (पटना म्यूजियम)
- पाटलिपुत्र की मिट्टी की मूर्ति (पटना म्यूजियम) XXVI.
- पाटलिपुत्र की मिट्टी की मृत्तिं (पटना म्युज्यिम) XXVII.

XXVIII. पाटलिपुत्र की मिट्टी की मूर्त्त (पटना म्यूजियम)

XXIX. सुदामा और लोमश ऋषि की गुफाओं के नक्शे (फर्गुंसन के आधार पर)

XXX. लोमश ऋषि की गुफा का द्वार

सभी फोटोग्राफों का कापी राइट उनके आगे लिखी संस्थाओं में निहित है।

# संक्षेप-सूची

अंगू. नि अंगुत्तर निकाय अघि. अधिकरण , अच्याय अध्या. अनु. अनुवाद अर्थ. अर्थशास्त्र अ हि इं अलीं हिस्द्री आफ इंडिया आ. स. इं आर्कलाजिकल सर्वे आफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट्स था सि रि इंडि. इंडियन इंडि. एंटि ) इंडि. कल. 🔻 🕽 इंडियन एंटिक्वेरी इंडियन कल्चर इं. क. इंपी. इन्स्कि. इम्पीरियल इन्स्ऋप्शन्स इंडियन हिस्टारिकल क्वाटरली इं. हि. क्वा. इन्वेजन अलेक्जांडर इन्वे. अले. एपिग्राफिया इंडिया एपि. इंडि. एनल्स आफ दि भंडारकर व्योरियंटल ए. भ. ओ. रि. इं. { रिसर्च इन्स्टिच्यूट एंशियंट एंशि-एंशियंट इंडिया एंशि. इंडि. एंगि इंडि इन एंशियंट इंडिया इन क्लासिकल क्ला. लिट. लिटरेचर एंशियंट इंडियन न्यूमिस्मैटिक एं. इं. न्यू. ऐनुयल रिपोर्ट्स आर्कलाजिकल सव ऐनु. रिपो. आर्कः सर्वे इंडि. आफ इंडिया ओरि. ओरियन्टल

कार्पस इन्स्किप्शनम् इंडिकेरम

का. इं. इं.

कैट. क्वा. एंशि. इंडि. कैटालाग आफ दि क्वायन्स आफ त्रि. म्यू. एंशियंट इंडिया इन दि न्निटिश म्यूजियम कै. हि. इं. कैम्त्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया की. स्टु. कौटिल्य स्टुडियन चत्. सं. चतुर्थ संस्करण ज इंसी ओ आ जर्नल आफ दि इंडियन सोसायटी आफ ओरियंटल आर्ट ज. ए. सो. वं. जर्नल आफ दि एशियाटिक सोसायटी आफ वंगाल ज. ए. सो. वं न्यु. स. जर्न ल आफ दि एशियाटिक सोसायटी न्यमिसमैटिक सप्लिमैन्ट जर्नल आफ न्यूमिस्मैटिक सोसायटी इंडिया ज. न्यू. सो. इं ज. वि. उ. रि. सो. 🕆 जर्नल आफ दि विहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, पटना जर्नल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी आफ ग्रेट जिरा ए सो व्रिटेन एंड आयरलैंड, लंदन जात. जातक डाइनेस्टीज आफ कलि एज डा. क. ए. डायोडो. डायोडोरस तुतीय तृ. दिव्या. दिव्यावदान दी. वं. दीपवंश न्यू इं. ए. न्यू इंडियन एन्टिक्वेरी न्यू मिस्मैटिक कानिकल न्यू मानि न्यमिसमैटिक सप्लिमैन्ट न्यू. सप्लि. पादटिप्पणी पा. टि. ч. पुष्ठ पोलिटीकल हिस्ट्री आफ एंशियंट इंडिया पो. हि. एं. इं. प्रोसी. प्रोसीडिंग्स फ्रीग. फ्रीमिन्ट वुलेटिन आफ दि स्कूल आफ ओरियंटल स्टडीज, लंदन वु. स. ओ. स.

वाँबे गजे टियर्स

व्रिटिश म्युजियम कैटालाग

वाह्यण

वां. ग.

ब्रि.म्यू.कै.

न्ना.

म. भा. महाभारत

म. वं. महावंश

मनुः मनुस्मृति

मेगास्य. एंड. एरि. मेगास्यनीज एंड एरियन मेगास्य. फ्रेंग. मेगास्थनीज फ्रेंगमेंन्ट्स

सं. संग्रह

सं नि संयुत्त निपात

सै. वु. ई सैन्नेड वुक्स आफ दि ईस्ट

स्त. ले. स्तम्भ लेख हः चः हर्षचरित

Ind Alt. Indische Alterthumskunde (Lassen)

WZKM. Weiner Zeitschrift für die Kunde des

Morgenlandes

ZDMG Zeitschrift der Deutschen Morgenlandis-

chen Gesellschaft, Leipzig.

ZII Zeitschrift für Indologie und Iranistik.

# भूमिका

भारत की प्राकृतिक सीमाएं पर्वत और सागर जो उसकी प्राकृतिक एकता के रक्षक हैं विदेशों के साथ भारत के सम्पर्क में कभी दीवार वनकर खड़े नहीं हुए हैं। भारत के ऐतिहासिक अध्ययन के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उससे यह तथ्य सामने आया है कि भारत की विविक्तिता अपेक्षाकृत बहुत वाद की वस्तु है। भारत का इतिहास दीवें तथा घटनापूर्ण रहा है। इसके प्रारम्भिक काल में, दूर और पास के वहत से देशों के साथ उसके निकट संबंध थे जिनके कारण दोनों ही पक्षों को लाभ होता या । नंद-मौर्य युग में (ई० पू० 400-185) पश्चिमी एशिया में जबर्दस्त परिवर्तन हुए। उन देशों के साथ इतिहास के आरम्भ से ही भारत के घनिष्ट संबंध रहे हैं। अतः भारत के राजनीतिक, व्यायिक और कलात्मक जीवन पर इन परिवर्तनों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जो प्रभाव पड़ा उसका व्यान रखना आवश्यक है। यह काल भारतीय इतिहास में नव यौवन का काल है। कहा जा सकता है कि भारती-आर्य सम्यता इसी काल में परिपक्त हुई। तब भारत को पराये देशों की राजनी-तिक और आधिक योजनाओं तया कलात्मक अभिप्रायों को अपनाने में कोई जिज्ञक नहीं थी। विदेशों से इन्हें ग्रहण कर अपनी संस्थाओं और भवन-निर्माण में वह इनका पूरा-पूरा सट्टुपयोग करता था। इस प्रकार, भारत के इतिहास का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना और पड़ोसी देशों के साथ उसके संबचों की वात कहना किसी भी तरह उसकी संस्कृति की स्वतंत्रता और मौलिकता पर आक्षेप नहीं समझा जा सकता; विल्क ऐसा करना तो उसके दृष्टिकोण एवं रसज्ञता की सार्वलीकिकता पर वल देना और यह दिखाना है कि भारतीय संस्कृति में विविव स्रोतों से पोपक तत्व और शक्ति ग्रहण करने का गुण है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने पराई संस्कृति से कुछ लिया हो और वह नकल मात्र वन कर रह गया हो । उसने जो कुछ ग्रहण किया, उसे वड़ी विचारपूर्ण विवि से देशीय सन्निवेश में ऐसे आत्मसात कर लिया कि उसका परायापन जाता रहा।

सिकन्दर, चन्द्रगृप्त, चाणक्य और अशोक इस युग के प्रमुख व्यक्ति हैं।

सिकन्दर द्वारा फारस के अखमनी साम्राज्य को उलाड़ फेंकना, पश्चिमोत्तर भारत में उसके अभियान, जिनका उद्देश्य विश्वविजय की योजना को आगे बढ़ाना शायद उतना नहीं था जितना कि फारस की विजय को पूर्णता प्रदान करना था, उसकी असामयिक मृत्यु (ई० पू० 323) तथा तदुपरांत उसके व्यापक साम्प्राज्य का अनेक राज्यों में विघटन-यह सव एक ऐसा घटनाकम था कि जिसके कारण किसी रूप में पश्चिमोत्तर भारत में मौर्व-साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे उन क्षेत्रों का राजनीतिक मानचित्र स्थिर हुआ जिनके साथ इस साम्राज्य का एक शताब्दी से भी अधिक समय तक पर्याप्त घनिष्ट सम्पर्क वना रहा। वैिक्ट्रया और पार्थिया का सीरिया से विद्रोह (ई० पू० 250) ही एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन था; किन्तु इस काल में उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं हो पाई थी। भारत के लिए उस काल तक इन विद्रोहों का कोई ऐतिहासिक महत्त्व नहीं या सिवाय इस वात के कि हो सकता है कि सीरिया के विचलित सेल्यूकस वंशीय शासकों के मन में पूर्व में अपने शक्तिशाली पड़ोसी मीर्य-सम्प्राटों के साथ मित्रता के संबंध वनाए रखने की बात आई हो। सिकन्दर के भारतीय अभियान के महत्त्व को एक ओर तो वढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है और दूसरी ओर कम करके। भारतीय प्रदेशों पर मक्तदूनियाइयों का कब्जा नाममात्र को ही हुआ था और वह भी केवल कुछ वर्षों तक ही रह सका। फिर भी, सिकन्दर के अभियान के दो स्थायी परिणाम निकले। आक्रमणकारी के साथ घमासान संघर्षों के कारण पश्चिमोत्तर के राजवंश और गणजातियाँ दोनों एकदम पस्त हो गई थीं। परिणामस्वरूप इन प्रदेशों पर मीर्य-साम्प्राज्य की स्थापना का मार्ग सहज ही प्रशस्त हो गया क्योंकि उनकी सैनिक शक्ति इतनी क्षीण हो गई थी कि उनमें उठते हुए इस साम्प्राज्य का विरोध करने की क्षमता ही नहीं रह गई थी। पुनः सिकन्दर के अभियान से उन्होंने सम्भवतः यह सवक् भी लिया कि विदेशी आक्रमणों की पुनरावृत्ति के भय से बचने के लिये देश के भीतर ही किसी शक्तिशाली राज्य के सम्मुख समर्पण कर देना आत्मरक्षा का सबसे अच्छा तरीका है। सिकन्दर के अभियान का दूसरा महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इसके फलस्वरूप कई शताब्दियों तक एक ऐसा युग चलता रहा, जिसमें भारत के पश्चिमी क्षेत्रों के शासन और सम्यता दोनों क्षेत्रों में यूनानी प्रभाव का प्रभुत्व बना रहा । अब भारत और भूमव्यसागर के देशों के बीच संपर्क पहले से अधिक सीघा और स्थाई हो गया। यह एक एसा महत्त्वपूर्ण तथ्य

है जो न केवल भारत के इतिहास के लिए अपितु समूचे संसार के इतिहास के लिए अत्यधिक महत्त्व का है।

यूनानी और लैटिन इतिहासकारों ने सिकन्दर और भारत के संबंध में जो कुछ लिखा है वह तो स्फुट और ब्योरेवार है। परन्तू इसके विपरीत चंद्रगुप्त और चाणन्य के विषय में जो विभिन्न दंत-कथाएं मिलती हैं वे नितान्त अस्पष्ट और परस्पर विरोवी भी हैं। इन दोनों के विषय में जानकारी देने वाला दूसरा कोई साघन भी नहीं है। इनके वारे में मोटे तीर पर जो कथा प्रचित है उसकी सचाई पर संदेह करने का कोई कारण नहीं। वह कया इस प्रकार है: एक राजवंश था जिसके शासक वडे लालची थे। लोग उनसे घृणा करते थे। उसके उच्छेद के लिए एक क्षत्रिय, जो असाघारण वीर या और एक ब्राह्मण जो महाविद्वान और मेवावी कुटनीतिज या, साय हो गए। दोनों ने मिलकर एक नए साम्राज्य की स्थापना की। साम्राज्य का प्रमुख उद्देश्य प्रजा का हित करना था। उन्होंने देश को विदेशी आक्रमण-कारियों और घर के अत्याचारियों से मुक्त कराया। उन्होंने जिस साम्राज्य की स्थापना की थी, आगे चलकर उसका विस्तार प्रायः समुचे भारत में हो गया । उन्होंने एक ऐसे अधिकारी तंत्र की स्थापना की जिससे अधिक शक्तिशाली और कुशल तंत्र विश्व के इतिहास में ज्ञात नहीं। देश और प्रजा के हित में क्षत्र और ब्रह्म का ऐसा सफल संयोग फिर नहीं हुआ। भारतीय राज्य-व्यवस्था के साहित्य में कीटिल्य (चाणक्य) के अर्थशास्त्र का वही स्थान है जो भारत के इतिहास में मौर्य-साम्राज्य का। दोनों के ही दो पक्ष हैं। देश में मौर्य-साम्राज्य की स्थापना से पूर्व शताब्दियों से मगव को केन्द्र बनाकर केन्द्राभिमुखता की जिस प्रवृत्ति का विकास हो रहा था, मौर्य साम्राज्य उसकी चरम परिणति था। किन्त्, इसके अबीन शासन-पढ़ित में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसने शासन-त्यवस्था के क्षेत्र में साहस के साथ प्राचीन परम्पराओं का परित्याग कर नई लीकों का निर्माण किया। इसका प्रतिदर्श विदेश से, संभवतः युनान से लिया गया था । वस्तुतः यह यूनानी भी नहीं था । इसका मूल अखमनी ईरान में था। इसी तरह अर्थशास्त्र कई पीढ़ियों के राजनीतिक चिन्तन के चरमोत्कर्प का प्रतीक तो है ही, साथ ही इसके वहुलांग का आवार राजनीतिक व्यवहार को बताया गया है, निस्संदेह यह व्यवहार बहुत कुछ समकालिक और विदेशी है और यह ज्ञानतः हुआ है, अज्ञान में नहीं।

अशोक के शासन-काल के चालीस वर्ष न सिर्फ भारत के इतिहास में विशेष

मंहत्त्व के हैं, विल्क मानवजाति की कहानी में भी उनका अपना विशेष महत्त्व है। सम्पूर्ण भारत में स्थान-स्थान पर अशोक के जो अभिलेख पाए गए हैं, उनमें हमें महान् सम्राट की वाणी प्रामाणिक रूप में मिलती है। इसमें उस सम्प्राट ने अपने विविध कियाकलापों में निहित उद्देश्यों की व्याख्या की है। इनकी सहायता से हम उन अनेक प्रचलित कथाओं को परख सकते हैं जो उनके नाम के साथ वैसे ही जुड़ गईं जैसे संसार के सभी बड़े नेताओं के साथ जुड़ जाती हैं। मनुष्य के दुख के प्रति इतना संवेदनशील था यह सम्राट कि एक युद्ध की विजय ने उसे युद्ध और सैनिक विजयों से सदा के लिए विमुख कर दिया। वह पशुओं के प्रति भी कम संवेदनशील नहीं या। उसे संघ के साहचर्य में वोघ हुआ और वीद्ध वर्म में शांति मिली। युद्ध और विजय की ओर से विमुख हो जाने का अर्थ यह नहीं कि उसने राजा के कर्त्तव्यों का पालन करना छोड़ दिया था जैसा कि आमतौर से समझा जाता है। प्राचीन भारत के राजनीतिक सिद्धान्तों के अनुसार एक विजिगीषु ही सच्चा सम्राट है। अशोक ने इस आदर्श को अपनाया और वह शेप जीवन में सच्चाई के साथ इस आदर्श का पालन करता रहा। उसने विजय की जो नीति अपनाई वह सैन्य विजय से कहीं अधिक उच्च कोटि की थी। वह सत्ता अथवा राज्य की लालसा से प्रेरित नहीं थी; वह घम्मविजय के लिए विजिगीए था। किन्तु उसने आमुब्मिक उद्देश्यों के लिए ऐहिक कुशल-क्षेमों का त्याग नहीं किया, ऐसा अदूरदर्शी वह नहीं था। उसमें पराक्रम और परोपकारिता, न्याय और दान का ऐसा सुन्दर सामञ्जस्य या जो अन्यत्र देखने से नहीं मिलता। उसने अपने विशाल साम्राज्य के सभी भौतिक विभवीं का उपयोग अपने प्रजाजनों को नीतिविषयक शिक्षा देने में और साम्राज्य में सभी जगह शान्ति स्थिर रखने तथा विश्वमैत्री और भ्रातृत्व स्थापित करने में किया। भारत में जितने भी महान् शासक हुए हैं, उनमें अशोक हमें अधुनातम प्रतीत होता है।

इतिहासकार को उपन्यासकार की सी स्वतंत्रता नहीं होती है। उसके सायनों की प्रकृति ही ऐसी होती है जो उसके कार्यक्षेत्र को सीमित कर देती है। इस काल के कई महत्त्वपूर्ण विषयों के संबंघ में उल्लेखनीय तथ्य नहीं मिलते और इन प्रमुख घटनाओं पर विचार करते समय जो अनेक प्रकृत स्वाभाविक रूप में मन को कुरेदते हैं, उनके उत्तर नहीं मिल पाते। क्या चन्द्रगुप्त ने नंद साम्प्राज्य पर उसके केन्द्र स्थान से आक्रमण आरम्भ किया था और फ्रांति का श्रीगणेश नंदों

की राजधानी से ही हुआ था अथवा यूनानियों को खदेड़कर उसने पश्चिमीत्तर प्रदेशों में शक्ति जुटाना आरंभ किया और उसके बाद नंदों पर आक्रमण कर दिया ? उस घटनाऋम में कौटिल्य का क्या स्थान या जिसकी परिणति चन्द्रगुप्त के 'अभिषेक' में हुई ? चन्द्रगुप्त को अपने साम्प्राज्य की स्थापना करने में कितना समय लगा और इस अविव में अगर उसे किन्हीं शत्रुओं का सामना करना पड़ा तो वे कौन थे ? क्या अपने शासनकाल के अन्त में वह राजकाज छोड़कर जैन हो गया था, जैसा कि जैन आख्यानों में कहा गया है ? विन्दुसार के राजकाल की तीन दशाब्दियों के अन्तिम समय में मीर्य साम्प्राज्य में क्या हुआ ? विन्दुसार के विषय में हमें बहुत कम ज्ञात है, सिवाय इसके कि वह यवन मदिगा और अंजीर का प्रेमी था और उसने एक यवन दार्शनिक को खरीदने का असफल प्रयत्न किया था। परन्तु, इतना निश्चित है कि विन्दुसार एक कुशल योद्धा और कुटनीतिज्ञ रहा होगा, क्योंकि उसने अपने विशाल साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा ही नहीं की अपित्, संभवतः दक्षिण में इसका विस्तार भी किया और उसने अपने उत्तराविकारी को जब इसे सी पा तो साम्प्राज्य कहीं से टूटा न था। क्या राजगद्दी तक पहुँचने में अशोक को संघर्ष करना पड़ा था ? क्या वह अन्त समय तक सम्प्राट के रूप में राज्य करता रहा अथवा अन्तिम वर्षों में सब कुछ त्याग कर भिक्षु हो गया था ? अशोक के वाद यह साम्राज्य जिसे असाधारण चतुर शासकों की तीन पीढ़ियों ने संगठित किया था बहुत समय तक संगठित क्यों नहीं रह पाया ?

ऐतिहासिक सत्य वहु-पक्षीय होता है। उपलब्ब प्रमाणों की व्याख्या में सदा मतभेद की गुंजाइश रहती है। इतिहास के जिस काल की हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं उसमें तो इस प्रकार के मतभेदों की गुंजाइश विशेष रूप से और ज्यादा है, जिसमें प्रायः सभी स्रोतों में चाहे वे ब्राह्मण ग्रंथ हों अथवा बौद्ध या जैन ग्रंथ, कुछ-न-कुछ अंश में पक्षपात है और एक ही घटनाकम का परस्पर विरोधी वर्णन मिलता है। चूंकि इन मतभेदों को कृतिम रूप से मिटाने से कोई लाभ होने का नहीं है और, इसके विपरीत, कुछ-न-कुछ हानि होने की ही आशंका है, इसलिए यही सबसे अच्छा समझा गया कि इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों के लेखकों के विचारों में जो छोटे-मोटे मतभेद आ गए हैं, उन्हें वैसे ही रहने दिया जाए। ऐसा करने से पाठकों को इस वात को समझने का अवसर मिलेगा कि जटिल समस्याओं पर किसी निध्चित निष्कर्ष पर पहुँचना कितना टुष्कर है।

हमारे इस काल के अध्ययन का आरम्भ 'नंदयुगीन भारत' विषयक अध्याय (प्रथम) से होता है जिसके लेखक प्रोफेसर हेमचंद्र रायचौघरी हैं। इन्होंने ज्ञान के स्रोतों की अल्पता के वावजूद वड़ी पट्ता के साथ नंद-साम्प्राज्य की स्थापना और उसकी शासन पद्धति का वर्णन बड़ी स्पष्टता से किया है। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के विषय में मत प्रकट करते हुए उन्होंने पश्चि-मोत्तर भारत के राजनीतिक भूगोल, फारस के आगे बढ़ने और सिन्यु-तट पर उसके ज्ञासन का भी संक्षेप में वर्णन किया है, और इस प्रकार, इन शब्दों के लेखक द्वारा लिखित भारत में सिकन्दर के अभियान (द्वितीय अध्याय) के विस्तृत अव्ययन के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। सिकन्दर को सबसे ज्वर्दस्त मुकावले भारत की भूमि पर ही करने पड़े थे, और जिन भारतीयों ने उसका सामना किया था, वे यद्यपि उसके मुकावले में जीते तो नहीं, परन्तु सिकन्दर ने प्रायः उनके यद्ध-कौशल का लोहा अवश्य माना और उनकी प्रशंसा ही की थी। इन अभियानों का कुछ विस्तार से वर्णन किया गया है, और भारत तथा विश्व के इतिहास में इन का महत्त्व वतलाया गया है। सिकन्दर के साथ अनेक वैज्ञानिक और साहित्यकार आये थे। उनकी रचनाओं ने यूरोप को भारत का विशद ज्ञान कराया। मौर्य-साम्राज्य के समय में यूनानी राजाओं के जो दूत यहां आए उनकी अनेक उक्तियों का आधार भी ये रचनाएं ही थीं। इन दूतों में नि:संदेह सर्वप्रमुख मेगास्थनीज था। एक अध्याय में (अध्याय-तीन) तत्कालीन भारत के विषय में यूनानी और लैटिन इतिहासकारों ने जो कुछ कहा-सुना है, उसे समाविष्ट किया गया है और इस वात का घ्यान रखते हुए उसकी विशद समीक्षा भी की गई है कि जिससे पाठक के सम्मुख वे सब प्रायमिक आंकड़े आ जाएं जो अब सुलभ हो गए हैं। इस अय्याय के वाद डाक्टर जितेन्द्रनाथ वनर्जी की विस्तृत टिप्पणी को ठीक ही रखा गया है जिनमें उन्होंने भारत में पाए जाने वाले इस काल के विदेशी सिक्कों पर प्रकाश डाला है।

अध्याय चार में प्रोफेसर रायचीवरी ने पुनः मुख्य कथा का सूत्र पकड़ लिया है जो चन्द्रगुप्त और विन्दुसार से संवंधित है। विभिन्न स्रोतों की संक्षेप में समीक्षा करके उन्होंने कालकम पर विस्तार से विचार किया है जिसे अशोक से संबद्ध अगले (छठे) अध्याय के साथ ही दी गई इसी विषय की सामग्री के साथ पढ़ने से विशेष रूप से लाभ होगा। प्रोफेसर रायचीवरी का निश्चित मत है कि यूनानी लैटिन लेखकों को चन्द्रगुप्त द्वारा नंदों का तस्ता पलटने की घटना का अच्छी तरह ज्ञान था, हालांकि इनसे कुछ लोगों को यह भ्रम हो सकता है कि विद्यमान सरकार का तख्ता पलटने और भारत को मुक्त कराने से उनका मतलव सिन्धु घाटी में मक्दूनियाई प्रभुत्व को समाप्त करना भर था। जिस आंतरिक कान्ति में नंदों के पतन और मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, उसमें उन्होंने चाणक्य को अपेक्षाकृत बहुत कम महत्त्व दिया है, और उनका रुझान चन्द्रगुप्त को ही इस सारे नाटक का नायक मानने की ओर है। उन्हों 'अर्थशास्त्र' के रचना-काल और उसकी प्रामाणिकता पर भी भारी संदेह है। लेकिन, उन्होंने जो कुछ कहा है उससे स्पष्ट झलकता है कि वे इन विषयों पर अन्य मतों की सम्भावनाओं और इस बात की आवश्यकता के प्रति भी भली भांति जागरूक हैं कि पाठकों के सम्मुख सभी उपलब्ध साक्ष्य रखे जाएं ताकि वह स्वयं अपना मत स्थिर कर सकें।

इसके वाद (अघ्याय पाँच में) मुख्यतया अर्थशास्त्र पर आवारित मौर्य शासन ध्यवस्था पर संक्षेप में विचार किया गया है। इस अघ्याय के अन्त में प्रथम दो सम्राटों के समय की शासन की स्थिति और प्रशासनिक संगठन का सार प्रस्तुत किया गया है जो उन परिवर्तनों का उचित मूल्यांकन करने के लिए आधारभूमि तैयार कर देता है जो कि अशोक ने अपने प्रशासन में किए थे और जिनका उल्लेख इसके अभिलेखों में मिलता है। इन पंक्तियों का लेखक अर्थशास्त्र को मौर्य साम्राज्य के समय में विद्यमान परिस्थितियों का प्रामाणिक चित्र मानता है और अध्याय के अन्त में अर्थशास्त्र पर विचार करते समय अपने इस दृष्टिकोण के आधार को समझाने का प्रयत्न भी उसने किया है।

अशोक और उसके उत्तराधिकारियों से संबद्ध अध्याय (छठा) भी इन्हीं पंक्तियों के लेखक ने लिखा है। इसमें प्राथमिक साक्ष्य मुविवाजनक शीर्पकों में व्यवस्थित कर प्रस्तुत किए गए हैं और इनके सम्बन्ध में कम से कम किन्तु आवश्यक टिप्पणी एवं आलोचना भी प्रस्तुत की गई है। इसमें लेखक का उद्देश्य यह रहा है कि जहां तक सम्भव हो अभिलेखों को अपनी कहानी स्वयं ही कहने का अवसर दिया जाए और पौराणिक साक्ष्यों को उसी सीमा तक स्वीकार किया जाए, जहां तक वे अभिलेखों से साम्य रखते हों और अभिलेखों में उनका विरोध न हो। संघ से अशोक के क्या और कैसे संबंध थे, उसने जिस धर्म का प्रचार किया उसकी प्रकृति और उसका स्वरूप क्या था, उसे अपने मिशनरी कार्यों में कहां तक सफलता मिली, और क्या वह राजा होते हुए भी भिक्षु था; आदि प्रश्नों पर कुछ विस्तार के साथ

विचार किया गया है। काश्मीर, खोतन और नेपाल के साथ अशोक के संबंध जोड़ने वाली कथाओं पर भी सावघानी से विचार किया गया है। अशोक के वाद सभी कुछ अन्वकार में है; इस काल के वारे में फिर जिन ग्रन्थों से कुछ घुंघला ज्ञान होता है वे काफी बाद के और नानाविच हैं। इनमें सबसे प्राचीन दिन्यावदान है। पुराण इस अन्वकार पर प्रकाश की कुछ हल्की किरणें अवश्य डालते हैं; किन्तु इनसे कोई सूत्रवद्ध इतिहास संभव नहीं। उपलब्ब साक्ष्यों का सार, संक्षेप में तैयार किया गया है और मौर्य साम्प्राज्य का विघटन कैसे हुआ, यह मूलतः पाठकों की कल्पना पर छोड दिया गया है हां, अध्याय के अन्त में कुछ फुटकल साक्ष्य अवश्य दे दिए गए हैं जिनकी सहायता से वह अपनी घारणा स्थित कर सके। दक्षिण भारत और छंका के संक्षिप्त विवरण (अध्याय सातवां) के साथ इस युग के राजनीतिकं इतिहास का समापन किया गया है। सितयपुत की पहचान और उसकी स्थिति से संबद्ध जटिल प्रश्न पर भी विचार किया गया है; और प्राचीन तमिल साहित्य में नंदों और मौर्यों के जो भी उल्लेख आए हैं, उन पर व्यवस्थित रूप से विचार किया गया है और उनका ऐतिहासिक महत्त्व स्थिर किया गया है; तथा तमिल प्रदेश और लंका के प्राचीन ब्राह्मी अभिलेखों और महावंश में वर्णित लंका की परम्पराओं के साक्ष्य का मृत्यांकन किया गया है।

इस पुस्तक के शेप चार अध्यायों में संबद्ध युग की संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर विचार किया गया है। आठवें अध्याय में डाक्टर उपेन्द्रनाथ घोपाल ने उद्योग, ज्यापार और मुद्रा-पद्धित के विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसमें उन्होंने प्रचुर मात्रा में प्रमाण दिए हैं, और अनस्प महत्त्वपूर्ण तथ्य भी प्रस्तुत किए हैं जिन्हें विभिन्न स्रोतों से उन्होंने एकत्र कर अत्यिषक सुचार और सशक्त ढंग से संजोया है। कितपय विद्वानों ने यह सन्देह व्यक्त किया है कि अथंशास्त्र में तकनीकी कला का जो वर्णन आया है वह मीयं-काल से बहुत आगे का प्रतीत होता है। परन्तु इस अध्याय और पुस्तक में कला-संवंधी अध्याय के कितपय अंशों को पढ़ने से, जो इसका अद्भुत पूरक वन पड़ा है, उन विद्वानों के उपरोक्त संदेहों का निराकरण हो जाता है, क्योंकि इन अध्यायों के लेखकों ने अयंशास्त्र के साक्ष्य पर अधिक निर्भर न करके, मीयों के प्राक्तर काल से लेकर मीयोंत्तर काल तक के इनके विकास की दिशा वतलाने का प्रयास किया है और इस विकासक्रम में उस युग के स्थान को स्पष्ट करने की भी चेप्टा की है।

# नंदयुगीन भारत

#### 1. मगव का साम्राज्य

जिस काल का इतिहास हम देने जा रहे हैं उसकी मुख्य विशेषता पूरव में एक नए नृपतंत्र का उदय और विकास है। उसकी पूर्व सूचना ऐतरेय बाह्मण में मिल जाती है:

"प्राची दिशा में प्राच्यों के जो भी राजा हैं, साम्राज्य के लिए उनका अभियेक होता है; अभियेक के अनंतर उन्हें सम्राट कहते हैं।"

ये प्राच्य कौन थे ? दाक्षिणात्यों, औदीच्यों या मध्यदेशीयों की भांति ऐतरेय साह्मण में इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। किन्तु इसमें संदेह नहीं कि ये ध्रुदा मध्यमा दिश् के पूरव में रहते थे। यूनानी लेखकों ने प्रसिआइ (Prasii) का जो वर्णन किया है, ये वही थे। गंगा की निचली घाटी तथा सोन घाटी में इनका राज्यमंडल था, जिसका वड़ा प्रभाव था। इनमें मगय सबसे प्रमुख था। मगव की सीमा में आज के पटना और गया के जिले थे।

भारतीय राजनीति के इतिहास में यह एक नया नक्षत्र उदित हुआ या। कई कारणों से इस नक्षत्र की महत्ता बढ़ी। गंगा के मैदान के ऊपरी और निचले भागों के बीच सामिरक दृष्टि से इसकी स्थिति बड़े महत्त्व की थी। घने पहाड़ी जंगलों के बीच उसका अभेच दुर्ग था। उसने दो बड़ी निदियों के संगम पर एक दूसरा दुर्ग भी बनवा लिया था। उन दिनों इन निदियों के मार्ग से ही सारा व्यापार होता था। मगय की भूमि उपजाऊ थी। इसके पास अन्य सावनों के अतिरिक्त हाथियों की विशाल सेना थी, जो सच्चे अर्थों में भयानक थी।

किन्तु, महत्त्वपूर्ण सामरिक स्थिति और भीतिक सावन ही किसी राष्ट्र को श्रेष्ठ नहीं बना सकते। यह तो उसकी जनता के चित्र और उत्साह से होता है। जनता ही राष्ट्र को जीवन और वल प्रदान करती है। पश्चिमी यूरोप की भीति मगब में भी बहुत-सी जातियों (races) और

कीय, ऋग्वेद ब्रा॰, पृ॰ 330

संस्कृतियों का मिश्रण हुआ था। जैसे पश्चिमी यूरोप के गाल और उसके पड़ोसी इलाकों में जेल्टों का लैटिनों और ट्यूटनों से मिश्रण हुआ था वैसे ही यहां बाह्मण और क्षत्रिय आयों का कीकटों और अन्य अनार्य जातियों से मिश्रण हुआ। मगव की जनता की संस्कृति और उसकी जातीय (racial) रचना में दोनों तत्त्व अलग-अलग पहचाने जा सकते हैं। जिस जाति ने दुर्वण योद्धा और सर्वक्षत्रान्तक (राजवंशों का संहार करने वाले) पैदा किये, उसी ने महावीर और गौतमवृद्ध के शांतिपूर्ण उपदेश भी सुने। उसने एक विश्वममें के विकास में सहायता दी, जिससे वृहत्तर भारत की नींव पड़ी। सरस्वती और ऊपरी गंगा के तटों पर जिस समाज-व्यवस्था का विकास हुआ था, उसमें कट्टरता थी। पर मगव के निवासियों का दृष्टिकोण व्यापक था। मगव में बाह्मण और बात्य भाई-भाई की तरह मिल सकते थे। यहां क्षत्रियों के अंतःपुर में शूद्रा का प्रवेश हो सकता था। कुल और रक्त के अभिमानी कुमार का यहां वय किया जा सकता था या उसके स्थान पर नगर-शोभिनी के पुत्र को गद्दी पर विठाया जा सकता था। यहां नापित भी सम्राट-पद की कामना कर सकता था।

मगद्य के राजा और राजनीति-विशारद (Statesmen) कभी-कभी अपनी अभीष्ट-पूर्ति के लिए कूर मार्ग भी अपनाते थे। किन्तु, उनकी शासन-व्यवस्था वड़ी कुशल थी, जो उनकी वृद्धिमानी की परिचायक है। उसमें महामात्रों और ग्रामिकों (गांव के मुखिया) दोनों के लिए स्थान था। उस काल के विदेशियों ने उनकी न्याय-व्यवस्था, सड़कों, सिंचाई के साधनों और विदेशियों को देखरेख की भूरि-मूरि प्रशंसा की है। वे आध्यात्मिक विषयों में तो रिच लेते ही थे, साथ ही इस लोकिक जगत के पराक्रम पर भी जोर देते थे। उनका उद्देश्य जम्बुद्धीप के विभिन्न विरोधी तत्त्वों को राजनीतिक और सांस्कृतिक वंधनों में वांधकर उसकी एकता दृढ़ करना था। विराट पुरुप, वाद में महापुरुप और राजनीति के क्षेत्र में एकराट या चक्रवर्तों की प्राचीन कल्पनाओं से इस कार्य में सहूलियत हुई। मगध में चारणों की समृद्ध परम्परा थी, जिसका उपयोग प्रसिआइ के राजा संकट और निराधा की घड़ियों में जनता के प्रवोधन और उत्साहवर्धन के लिए करते थे। प्राचीन काल के हमारे जान के आधार वहुत अंशों में ये वैतालिक ही हैं। मगब के राजवंशों का आरम्भिक इतिहास अंधकार में छिपा है। कभी-

कभी हमें योद्धाओं और राजनीति-विशारदों की झलक भर मिल जाती है। इसमें भी कई तो नितान्त पौराणिक हैं, और कुछ पौराणिक से कुछ अधिक विश्वस्त प्रतीत होते हैं। मगध का प्रारम्भिक इतिहास हर्य के कुछ के प्रसिद्ध राजा विम्विसार से शुरू होता है। नगब को इसने दिग्विजय और उत्कर्प के जिस मार्ग पर अग्रसर किया, वह तभी समाप्त हुआ जब किंग-विजय के उपरान्त अशोक ने अपनी तलवार को म्यान में शांति दी।

विम्विसार कुल ने ही गंगा और सोन के संगम पर एक गांव की किले-वन्दी कराई थी। यही गांव आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बन गया और शींछ ही गिरिन्नज-राजगृह से राजधानी भी यहीं आ गई। पाटलीपुत्र ने भगवान महावीर और गीतमबुद्ध के घार्मिक आग्दोलनों को बढ़ते देखा। इसने इन आन्दोलनों में सिक्षय सहायता भी दी।

बौद्ध-परम्परा के अनुसार विम्विसार-वंश के अनन्तर शैशुनाग नामक एक नए राजवंश का शासन हुआ। पुराण इन दोनों वंशों में अन्तर नहीं करते। पुराणों के अनुसार यह दोनों एक ही वंश की शाखाएं थीं जिसके आदिपुरुप का नाम शिशुनाग था।

ऐसा प्रतीत होता है कि शैंगुनागों के शासन का अन्त दुःखद हुआ। इनके अन्तिम राजा के शासनकाल में एक अधिकारी 'राजा का विश्वास प्राप्त कर उसके अति निकट पहुंच गया था' और राज्य की वास्तविक शक्ति वन गया था। उसके ही पड़मंत्र से इस राजा के साथ इस वंश का भी अन्त हो गया।

#### र्नद-वंश

जिस राजहंता ने यैंशुनाग शासन की इतिथी करके परमाधिकार हथिया लिया था, वह और कोई नहीं, नंद-वंश का प्रसिद्ध संस्थापक ही था। इस घटना से देश में एक नए युग का आरम्भ हुआ। इतिहास में पहली वार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसकी सीमाएं गंगा के मैंदानों को लांघ गईं। यह साम्राज्य वस्तुतः स्वतन्त्र राज्यों या ऐसे सामंतों का शिथिल संघ न था जो किसी शिवतशाली राजा के बल के सम्मुख नतमस्तक होते हैं, अपितु एक एकराट् की छत्र-छाया में एक असड राज-तंत्र था जिसके पास अपार घन-वल और जन-बल था। यहां से क्षत्रिय रक्त पर अभिमान करने वाले राजवंशों की अखंड परम्परा का अन्त हो गया। नया राजा अनिभजात

था। उसने क्षत्रियों का अंत करने के लिए युद्ध छेड़ दिया। अपने कार्यों से उसने राजनीति में रुचि लेने वाले उस युग के ब्राह्मणों में सबसे कुशल व्यक्ति को अत्यन्त कुद्ध कर लिया। पुराणों में उसे कलि का अवतार माना गया है, उसका राज्यारोहण वैसी ही महत्त्वपूर्ण घटना मानते हैं, जैसे कई शताब्दियों पहले परीक्षित के जन्म को मानते थे।

प्रथम नंद के शासन की अविव के संवंध में विभिन्न भारतीय परम्पराओं में ऐकमत्य नहीं है। नंदवंश के शासन की अविध के वारे में पुराणों का जैन और वौद्ध परम्पराओं से मत्तैक्य नहीं है। ई० पू० 326 में जब पंजाव में चन्द्रगुप्त ने, जो उस समय युवक था, सिकन्दर से भेंट की थी तो पाटलिपुत्र में नंद-वंश का ही शासन चल रहा था । ई० पू० 355 के कुछ समय वाद जब जैनोफोन की मृत्यु हुई, सम्भवतः उससे पूर्व ही नंदों ने राज्य-सत्ता हथिया ली थी। साइरोपेडिया (Cyropaedia) के प्रसिद्ध इतिहास लेखक ने एक ऐसे शक्तिशाली भारतीय राजा का उल्लेख किया है जिसने पश्चिमी एशिया के महान् राष्ट्रों के वीच होने वाले संघर्षों में पंच वनने की कामना प्रकट की थी। साइरोपेडिया के अनुसार "यह राजा वड़ा घनी था।" यह वर्णन विशेषकर नंदों पर लागु होता है। हमारे सभी प्रमाणों में नंदों के अपार बन का उल्लेख मिलता है। सबसे प्रसिद्ध चीनी यात्री ने इसकी ओर संकेत किया है। संगम के सभी तमिल कवि इससे परिचित थे। यद्यपि जेनोफोन का यह उल्लेख ई० पू० छठी शताब्दी के प्रसंग में है, तो भी उसने भारतीय राजा का जैसा वर्णन किया है, वह उसके काल की ही याद दिलाता है।

कुछ विद्वानों ने खारवेल की हाथीगुंफा के लेख में नंद-संवत् का उल्लेख पढ़ने का प्रयत्न किया है। अत्वेकनी को ऐसे किसी संवत् का पता नहीं। भारत पर लिखी उसकी पुस्तक के 49वें अध्याय में उसके समय में भारत में प्रचलित सभी संवतों का संक्षिप्त वर्णन है। इसमें नंद-संवत् का उल्लेख नहीं है। नंदराज और खारवेल के वीच ति वस सत की अविध का उल्लेख इस लेख में है। इस ति वस सत का तात्पर्य क्या है, इस वारे में भी मतभेद है। जो भी हो, जब हाथीगुंफा के अभिलेख की ही तिथि का ठीक-ठीक पता नहीं और इसके अनेक अंशों के पाठ के वारे में विद्वानों में सन्देह है, तो

<sup>1.</sup> मैनिकंडल, इन्वेज़न अलेक्ज़ॅंडर, पृ० 311

उस उल्लेख के सहारे प्रथम नंद का ठीक-ठीक समय निर्धारित करना कोई मूल्य नहीं रखता।

वड़े आश्चर्य की वात है कि उस काल के किसी ग्रंथ में वंश-नाम के रूप में नंद का पता नहीं मिलता। इसमें कोई शक नहीं कि कौटिल्य के अयंशास्त्र में इसका उल्लेख है और परम्परा इसे चन्द्रगुप्त मौर्य के काल की रचना वतलाती है। किन्तु इस ग्रंथ में ऐसे उल्लेख हैं जो इस वात की ओर इंगित करते हैं कि यह ग्रंथ काफी वाद में लिखा गया था। जिस्टन के वर्णन में कुछ आधुनिक विद्वानों ने अलेग्जेन्ड्रम के स्थान पर नन्ड्रम पढ़ने का यत्न किया है, किन्तु यह पाठ विल्कुल सही नहीं है। जिस्टन ने पंपीयस ट्रोगस का इतिवृत्त लिखा है। सम्भवतः उसे पूर्वकाल के वृत्त प्राप्त थे। प्राचीन ग्रंथों में मिलन्द पञ्हो ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें 'नंदराजवंश' का उल्लेख आया है। इसे सिहल के इतिवृत्तों और पुराणों से प्राचीन मानने के कुछ तर्कपूर्ण आधार हैं। किन्तु नंदराज का उल्लेख एक अन्य स्थान पर भी हुआ है जो इससे भी प्राचीन है। खारवेल के हाथीगु का के प्रसिद्ध लेख में नंदराज का उल्लेख दो वार आता है:

#### पंचमे च दानी वसे नंदराज ति-वस-सत ओघाटितं तनसुलिय-वाटा पञाडिं नगरं पवेसयित

"और पांचवें वर्ष में (खारवेल) 300 वर्ष (या 103 वर्ष) पहले नंदराज द्वारा खुदाई नहर को तनसुलिय के मार्ग से नगर में ले आया।"

फिर, खारवेल के बारहवें राज्यवर्ष के प्रसंग में लेख में यह उल्लेख है: "नंदराजजितं कॉलगजनसंनिवेसं" (इसकी एक दूसरी वाचना भी है: नंदराजितं कॉलग जिन संनिवेस) इसका तात्पर्य है "नंदराज द्वारा हस्तगत की गई कॉलग की जनता या जिन की मृति।"

इस वंश के अपेक्षाकृत सुसंबद्ध इतिहास के लिए हमें भारतीय परंपराओं का सहारा लेना पड़ता है। नंद-वंश के शासन में भारतीय लेखकों की रुचि के कई कारण हैं। नंद-वंश का शासन भारत के सामाजिक-राजनीतिक आन्दोलन का एक महत्त्वपूर्ण चरण है। जैन मुनियों के वृत्तांत की भी यह एक महत्त्वपूर्ण घटना है। चन्द्रगुप्त कथा का भी यह एक महत्त्वपूर्ण अंग है। चन्द्रगुप्त कथा के कई टुकड़े मिलिंद पञ्हों में मिलते हैं। सिहल के इतिवृत्तों और टीकाओं, ब्राह्मण पुराणों, लोक-कथाओं, एक प्रसिद्ध नाटक और राजनीति के कई ग्रंथों में चन्द्रगुप्त कथा के अंश मिलते हैं।

#### महापद्म

पुराणों के अनुसार नंद-वंश के पहले राजा का नाम महापद्म अथवा महा-पंद्मपित या, जिसका अर्थ है—"असीम सेना अथवा अपार धन का स्वामी।" महावोधिवंश के अनुसार इस राजा का नाम उग्रसेन था। पुराणों के अनुसार वह पूर्वगानी वंश के अन्तिम राजा का शूद्रा से उत्पन्न पुत्र था। दूसरी ओर जैन ग्रन्थों में उसे गणिका से उत्पन्न नाई का पुत्र बताया गया है। यूनानी ग्रन्थों में सिकन्दर के समकालीन मगय राजा के वंश के वर्णन से जो चन्द्रगृप्त मौर्य का पूर्ववर्ती था इस कथन का समर्थन होता है। प्लूटार्फ के अनुसार चन्द्रगृप्त पंजाव में जब सिकन्दर से मिला था तो पाटलिपुत्र के सिहासन पर यही राजा आरूढ़ था—कर्टियस¹ ने लिखा है कि "वास्तव में उसका पिता नाई था जो दिनभर की अपनी कमाई से किसी तरह पेट भरता था। पर, अपने आकर्षक रूप के कारण वह रानी का कृपापात्र वन गया था और रानी के प्रभाव से ही वह राजा का विश्वास-पात्र वन गया था। परन्तु, वाद में उसने छल से राजा की निमंम हत्या कर दी और फिर राजकुमारों के संरक्षक के वहाने सारी सत्ता अपने अविकार में ले ली और राजकुमारों को मौत के घाट उतारकर खुद राजा वन वैठा। उसी की संतित वर्तमान राजा है।"

इस बारे में मतभेद है कि जिस वर्तमान राजा (अग्रेमीस) की किंट्यस ने चर्चा की है और जो उसके अनुसार ई॰ पू॰ 326 में राज्य करता या वह नंद-वंश का पहला राजा या अथवा उसके पुत्रों में से कोई एक या। क्ला-सिकल ग्रन्थों के प्रमाण के बाद इस बारे में किसी प्रकार के संशय की गुंजाइश नहीं रह जाती। अग्रेमीस राजा का पुत्र था। उसके पिता ने सारी सत्ता पहले ही हड़प ली थी और सिहासन के वैच उत्तर।विकारियों की हत्या कर दी थी। किंट्यस ने जिस राजा का जिक्र किया है उसका वर्णन प्रथम नन्द से मेल नहीं खाता, जो गणिका कुक्षिजन्मा (गणिकासुत) था और जिसके पिता को प्रभूसत्ता प्राप्त नहीं थी। इससे यह निष्कर्प निकलता है कि अग्रेमीस या डायोडोरस का जिंन्ड्रेमीस नन्दवंश की दूसरी पीढ़ी का राजा थाऔर उसका पिता नन्दवंश का पहला राजा था अर्थात् भारतीय परम्परा का महापद्म एग्रसेन वही था।

ऊपर जिस राजा की हत्या की चर्चा की गई है वह निश्चित रूप से उस वंश का रहा होगा जो नंद-वंश से पहले पाटलिपुत्र पर राज्य करता था।

<sup>1.</sup> मैं विकंडल, इन्वेजन आफ सलेक्ज्ंडर, पृ० 220

किंटियस और डायोडोरस ने जिस शासक का जो वर्णन किया है वह काकवर्ण-कालाशोक पर ही सबसे अधिक खरा उतरता है जिसके दुःखद अंत का वर्णन हर्षचिरत में आया है, और वौद्ध परम्पराओं के अनुसार जिसके पुत्रों को, जिनकी संख्या नी या दस थी, उग्रसेननंद ने अधिकार-वंचित कर दिया था। अग्रेमीस संस्कृत औग्रसैन्य का विगड़ा हुआ रूप प्रतीत होता है जिसका अर्थ है "उग्रसेन का पुत्र अथवा वंशज।" इस संदर्भ में यह घ्यान देने योग्य वात है कि ऐतरेय ब्राह्मण में भी औग्रसैन्य नामक राजा के उपनाम का वर्णन है जहाँ युद्धांश्रीप्टि के पैतृक नाम के रूप में इसका प्रयोग किया गया है।

परवर्ती शैशुनागों के समय में एक सर्वशक्तिमान अधिकारी का उदय संभवतः इसी वात की ओर इंगित करता है कि विम्विसार के युग के वाद प्रशासन व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो गया था। विमिनसार अपने महा-मात्रों पर कठोर नियंत्रण रखता था; जो मंत्री उसे वुरी सलाह देते थे उन्हें वह नीकरी से निकाल देता था और जिन लोगों की मंत्रणा वह स्वीकार करता या, उन्हें पुरस्कार दिया करता या। इस 'निष्कासन' (purge) के परिणाम स्वरूप एक नए प्रकार के अधिकारियों का वर्ग उदित हुआ जिनके प्रतिनिधि वर्षकार और सुनीय ये जिनकी कार्यक्षमता और साहसिकता की कथाएं वीद्ध प्रन्थों में मिलती हैं। शैशुनाग युग के अन्त में इस स्थित में निश्चित रूप से पर्याप्त परिवर्तन हो गया होगा। उग्रसेन की जीवन-यात्रा परवर्ती विज्जल के चरित्र की याद दिलाती है और पूर्ववर्ती राजवंश के साथ उसके संबंधों की बहुत-सी बातें कार्डिनल मेज्रीन और लुई-13 के परिवार के सम्बन्धों से मिलती-जुलती हैं। यदि अनुश्रुतियों पर विश्वास किया जाए तो यह तथ्य सामने आता है कि सम्पूर्ण नंदकाल में राजा का एक महामंत्री होता था, परन्तु इस महामंत्री को वह स्थान कभी प्राप्त नहीं हुआ जो उग्रसेन को अपने स्वामी के समय में प्राप्त था। जैन और हिन्दू लेखकों ने कल्पक से शकटाल और राक्षस तक के राजमंत्रियों की एक विशिष्ट शृंखला की चर्चा की है। यह कहना बड़ा कठिन है कि प्राचीन ग्रन्थों में वर्णित ये व्यक्ति इतिहास में कभी सचमुच

<sup>1.</sup> भारत के इतिहास में पिता और माता दोनों के आघार पर अपत्यवाची नाम च छते थे। कभी-कभी तो मात्र इन्हीं नामों से पुकारा जाता था। अस्स-केनस, पोरस, पंडिअन आदि नामों से सिद्ध होता है कि क्लासिकल लेखकों ने अनेक वार व्यक्तियों के निजी नामों का पता लगाने की चेप्टा नहीं की थी।

वर्तमान थे। समकालिक अथवा अर्घ-समकालिक प्रलेखों में इनकी कहीं कोई चर्चा नहीं आयी है। किन्तु, जिन यूनानी लेखकों ने ईसा पूर्व चौथी शती की परिस्थितियों के विषय में लिखा है उन्होंने "राजा के परामर्शदाताओं" का उल्लेख किया है जिनकी संख्या बहुत कम होती थी लेकिन अपने उज्ज्वल चरित्र और बुद्धिमत्ता के कारण जिनका बहुत सम्मान था।

"राजा के परामशंदाताओं" के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण स्थान संभवतः "सेनापितयों" का था। मिलिन्द-पञ्हों में बार-बार भद्रसाल का जिक आता है जो इसी वर्ग का एक अधिकारी था। नन्द की सेना वड़ी शक्तिशाली, सुसज्जित और सुव्यवस्थित थी। क्लासिकल ग्रन्थकारों के अनुसार नंदवंश के अन्तिम राजा के "बीस हजार घुड़सबार, दो लाख पैदल, चार घोड़ों वाले दो हजार रथ और इन सबसे बढ़कर हाथी—जिनकी संख्या तीन हजार तक पहुँच जाती थी—" देश के प्रवेश मार्गों की रक्षा के लिए तैनात रहते थे। इत्यो-डोरस और प्लूटार्क ने हाथियों की संख्या कमशः चार हजार और छह हजार बताई है। प्लूटार्क ने गंगा की घाटी के राष्ट्रों का सैन्य वल इस प्रकार बताया है:—अस्सी हजार अश्वारोही, दो लाख पैदल मैनिक, आठ हजार संग्राम-रथ और छह हजार हाथी।

जिस राजा के पास इतनी विशाल सेना हो वह अगर हिमालय से लेकर गोदावरी अथया उसके समीपस्य प्रदेशों का एकराट् होने का महत्त्वाकांक्षी हो तो इसमें आक्चर्य की कोई वात नहीं। सिकन्दर के इतिहासकारों ने लिखा है कि व्यास के पार वसने वाली जातियाँ सबसे शक्तिशाली थीं और एक राजा के अधीन थीं। उदाहरणार्थ क्यू० किटेंयस रूफ्स ने लिखा है, 'इस नदी (हाइफासिस अथवा व्यास) के पार विस्तृत रेगिस्तान है…...उसके बाद गंगा आती है जो भारत की सबसे बड़ी नदी है और जिसके उस किनारे दो राष्ट्र गंगरिदइ और प्रसिआइ—बसे हुए थे। इन पर अग्रेमीस राज्य करता था।'² डायोडोरस ने भी इसी प्रकार का वर्णन किया है। परन्तु उसने राजा का नाम जेन्ड्रेमीस लिखा है, अग्रेमीस नहीं। प्लूटार्क ने जो कुछ लिखा है अथवा उसके अग्रेजी अनुवाद का जो तात्पर्य है उससे यह प्रतीत होता है कि "गंदरितइ" (गंग-रिदइ)और 'प्रसिआइ' के राजा अलग-अलग थे और इन दोनों राष्ट्रों के

<sup>1.</sup> मैिक्कंडल, इन्वेज्न, पृ० 221-22.

<sup>2.</sup> वही

"राजाओं" के अरुवों, रथों और हाथियों की जो संख्या दी गई है उससे उक्त वात का समर्थन होता है। यह संख्या किटंयस और डायोडोरस ने अग्रेमीस-ज़ेन्ड्रेमीस के पास अरुवों, रथों और हाथियों की जो संख्या वताई है, उससे अधिक है। किन्तु पैदलों की संख्या सभी ने समान बताई है। हाथियों आदि की संख्या का अन्तर विभिन्न परम्पराओं के कारण हो सकता है। इस वात की सम्भावना कम है कि किसी मित्र राजा की मदद आ जाने के कारण यह अन्तर आ गया हो। प्लिनी ने लिखा है कि भारत में 'प्रसिआइ' की सबसे ज्यादा शक्ति और नाम था। उसकी राजवानी पालिबोध्या (पाटिलपुत्र) थी, जिसके नाम पर कुछ लोग वहां के निवासियों को ही नहीं, बिक्त गंगा के पूरे क्षेत्र को ही पालिबोध्या कहते थे।

जैन ग्रन्थों में लिखा है कि समुद्र तट तक समूचा देश नन्द के मंत्री ने अपने अवीन कर लिया था।—

#### समुद्रवसनांशेन्य आसमुद्रमपि श्रियः। उपायहस्तैराकृष्य ततः सोऽकृत नन्दसात्॥

पुराणों में महापद्म द्वारा क्षत्रियों का अन्त किए जाने की वात कही गई है। इससे यह अर्थ निकलता है कि शैशुनागवंश के समकालिक जितने भी क्षत्रिय वंश थे (तुल्यकालं भविष्यन्ति सर्वे ह्येते महीक्षितः) महापद्म ने उन सब को जड़ से उखाड़ फेंका। ये वंश थे:—इक्ष्वाकु, पांचाल, काशेय, हैहय, कलिंग, अश्मक, कुरु, मैथिल, शुरसेन और वीतिहोत्र।

इक्ष्वाकु कोशल (मोटे तौर पर आधुनिक अवध) के शासक थे। विम्विसार के बेटे अजातशत्रु ने उन्हें परास्त किया था। प्रसिद्ध शासक प्रसेनजित और उसके बेटे विदूरथ के बाद इस वंश का इतिहास नहीं मिलता। कथासिरत्सागर में एक स्थान पर अयोध्या में नंद के शिविर (कटक) का प्रसंग आया है। स्पष्ट है कि नंद ने कोशल पर चढ़ाई की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इक्ष्वाकु-वंश की एक महत्त्वपूर्ण शाखा दक्षिण की ओर चली गयी थी, क्योंकि तीसरी या चौथी सदी में कृष्णा की निचली घाटी में ये लोग मिलते हैं।

<sup>1.</sup> पाजिटर, डा॰ क॰ ए॰ पृ॰ 23

गंगा के ऊपरी भाग और गुम्ती के वीच के भाग में और मध्य दोबाव के एक भाग पर पांचालों का अधिकार था। ऐसा लगता है कि नंदवंश के उदय से पहले मगव-राज्य के साथ उनकी कभी लड़ाई नहीं हुई थी। नंदवंश ने इन्हें पराजित करके अपने नियंत्रण में लिया होगा, जैसाकि प्राचीन ग्रन्यों में उपलब्ब प्रमाणों से प्रतीत होता है।

कारौय वंश, अथवा वे लोग जो बनारस के आस-पास वसे हुए थे, विम्विसार और अजातशत्रु के समय में ही मगब-साम्राज्य के अधीन हो चुके थे। पुराणों में लिखा है कि शैशुनागवंश के संस्थापक राजा ने जब मगब की प्राचीन राजवानी गिरिव्रज को अपना निवास-स्थान बनाया तो अपने वंश के एक राजकुमार को बनारस में स्थापित किया। स्पष्ट है कि इसी राजकुमार के वंशज अथवा उत्तराधिकारी से नंद ने काशी का अधिकार ग्रहण किया।

नर्मदा घाटी के एक हिस्से पर मध्यकाल तक हैहयवंश का अधिकार रहने के प्रमाण मिलते हैं। हैहयवंश की राजधानी पहले माहिप्मती में थी। पाजिटर के अनुसार अब जिसे मान्धाता कहते हैं वही पुराने जमाने की माहिप्मती है। कुछ अन्य इतिहासकार महेश्वर नामक कस्बे को माहिप्मती बताते हैं जो नर्मदा के उत्तरी किनारे पर इन्दौर के इलाके में है। पुराणों में लिखा है कि नंदवंश के पूर्ववर्ती दौशुनागों ने माहिप्मती के पड़ोसी राज्य अवन्ति के शासक को नीचा दिखाया था। इस बात को दृष्टि में रखते हुए यह असम्भव नहीं मालूम होता कि नंद-वंश ने इस क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया था। परन्तु, किसी स्वतंत्र प्रमाण से इसकी पुष्टि नहीं होती है। फिर भी, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ईसापूर्व चौथी सदी के अन्त में चन्द्रगुप्त के समय में मालवा और गुजरात दोनों ही मगध-साम्राज्य के अभिन्न अंग थे और सम्भव है कि इसका रास्ता नंदों द्वारा ही तैयार कर दिया गया हो।

उड़ीसा में वैतरणी नदी से लेकर विजगापट्टम जिले में बराहनदी के विस्तृत क्षेत्र पर कॉलगों का आधिपत्य या। प्राचीन काल में इनकी राजधानी प्रसिद्ध नगर दंतकुर अथवा दंतपुर में यी। गजाम जिले में विकाकोल के पास लांगुल्य (लांगुलिनी) नदी के तट पर स्थित दंतवक्त्र किले को ही प्राचीन दंतकुर समझा जाता है। हाथीगुं का के अभिलेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि नद ने कलिंग के एक भाग को जीता था। किन्तु कतिपय विद्वानों का मत है कि इस अभिलेख में विणत नंदराज कोई स्थानीय राजा था। लेकिन अभिलेखों

की भाषा से यह बात प्रमाणित नहीं होती । इनमें निःसन्देह यहाँ एक विजेता का प्रसंग है जिसने कल्मि के एक सन्निवेदा (स्थान) पर अपना आविपत्य स्थापित किया और इस प्रान्त में नहरें खुदवाईं।

अदमक गोदावरी घाटी के एक भाग में थे। उनकी राजवानी पोटिल, पोटन अथवा पोदन में थी। इस नाम के अंतिम रूप पोदन से वोधन की स्मृति हो आती है जो आन्ध-राज्य में निजामावाद से कुछ दूर, मन्जीरा और गोदावरी के संगम के दक्षिण में स्थित है। निजामावाद जिले के पिट्चम में कुछ दूर पर "नौ नंद देहरा" (नंदेर) नामक नगर स्थित है। इससे यह पता चलता है कि सम्भव है कि अदमक वंश की प्राचीन भूमि भी "नौ नंदों" के राज्यक्षेत्र में आ गई हो, यद्यपि किसी समसामयिक अथवा अर्थ-समसामयिक लेखक ने इस वात की पुष्टि नहीं की है।

जैसा कि सुविदित है कुरु पांचाल के पश्चिम में बसते थे। गंगा से लेकर कुरुक्षेत्र की पावन भूमि के परे थाने स्वर के पास सरस्वती तक इनका राज्यक्षेत्र था। नंदों के इस प्रदेश के जीतने का कोई तत्कालीन स्पष्ट प्रमाण नहीं है। "प्रसिआइ और गंदरिदइ राष्ट्र के राज्यक्षेत्र"—जिसके अन्तगंत सभी गांगेय प्रदेश आते हैं—के सिलिसिले में जो यूनानी प्रमाण उपलब्ध है उससे यह सम्भव प्रतीत होता है कि नंद-वंश ने इसे भी जीत लिया था।

मैथिल रामायण-महाभारत में विणत प्रसिद्ध नगरी मिथिला के रहने वाले थे। रामायण की नायिका और उसके पिता जनक से सम्बद्ध होने के कारण यह नगरी प्रसिद्ध हुई। नेपाल की सीमा में जनकपुर नामक छोटे से नगर की पहचान मिथिला से की गयी है; इसके दक्षिण में दरभंगा और मुजफ्करपुर जिलों की सीमाएं मिलती हैं। उत्तरी विहार के अविकांश भूभाग को जिस पर कि वृजियों का (जिनमें लिच्छिव भी सिम्मिलत थे) शक्तिशाली राज्यमंडल राज्य करता था—अजातशबु ने अपने राज्य में मिला लिया था और उसके उत्तरीयिकारी यदा-कदा इस प्रदेश की राजयानी, वैशाली में बाते रहते थे। यदि पौराणिक परम्पराओं का कोई महत्त्व है तो नेपाल की तराई के जंगलों में मिथिला के राजा एक सीमा तक निश्चित रूप से स्वतंत्र रहे होंगे। वर्षा ऋतु में गंडक, बागमती और उनकी सहायक निश्चित के से स्वतंत्र रहे होंगे। वर्षा ऋतु में गंडक, बागमती और उनकी सहायक निश्चित होगा। और ऐसी परिस्थितियों में विशाल वैशाली नगर के अजातशबु के कटने में चले जाने पर भी तराई के

जंगलों में स्वायत्त शासन बना रहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। वैशाली को सैनिक अड्डा बना सकने के कारण ही नंद अधिक सफल हुए।

चूरसेनों की, जिन्हों मेगस्थनीज ने सौरसेनोइ कहा है, राजधानी जमुना तटवर्ती मथुरा थी । सिकन्दर के इतिहासकारों के वर्णनों को देखते हुए यह बहुत सम्भव प्रतीत होता है कि वे प्रसिआई राज्य के अधीन हो गए हों।

पुराणों के अनुसार वीतिहोत्रों का हैहयों और अवन्तियों से निकट सम्वन्य रहा होगा। कहा जाता है कि प्रसिद्ध प्रद्योत वंश के उत्यान से पूर्व वीतिहोत्रों की प्रभुसत्ता समाप्त हो चुकी थी। यदि भविष्यानुकीर्तन के अंतिम पृष्ठों में कथित इस बात का कोई मूल्य है कि कुछ वीतिहोत्र शैशुनागों के समकालिक थे तो सम्भव है कि शैशुनागों ने प्रद्योतों का संपूर्ण यश हरणकर (यशः कृत्सनं) अर्थात् परास्त कर पहले के राज-वंश के किसी कुमार को पुनः स्थापित किया हो। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है गिरनार समेत समूचे पश्चिम भारत पर चन्द्रगुप्त मौर्य का नियंत्रण था। इससे इस बात की सम्भावना बहुत बढ़ जाती है कि इसका मार्ग उसके पूर्ववर्ती नंदों द्वारा ही प्रशस्त कर दिया गया हो। जैन लेखकों का यह मत है कि अवन्ति के प्रद्योत के पुन-पालक के उत्तराधिकारियों में नंद भी थे।

प्रथम नंद की विजयों का जो विवरण ऊपर दिया गया है, उसका आघार अधिकांशतः वाद के ग्रन्थों से ही लिया गया है। परन्तु, यूनानी लेखकों के वर्णन और हाथीगुं फा के अभिलेख में मिलने वाले प्रमाणों के बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि सिकन्दर के समय में भारत के पूर्वी प्रदेशों में जो राजवंश शासन करता था उसका गंगा की प्रायः समूची द्रोणी पर और अगर सारे किलंग पर नहीं तो उसके कुछ हिस्से पर अधिकार जरूर था। कुछ लेखकों ने पूर्व नंदों और नव नंदों की अलग-अलग वताया है और कहा है कि खारवेल के अभिलेख में विणत नंदराज पूर्व नंदों में से ही एक राजा था। किन्तु यह मत सेमेन्द्र और अन्य इतिहासकारों तथा बृहत्कया के विभिन्न कर्ताओं द्वारा प्रयुक्त 'पूर्व नंद' शब्द की अनुचित व्याख्या पर आधारित है। पुराणों और लंका की परम्पराओं में एक ही वंश का उल्लेख है तथा जैन लेखकों समेत सभी लेखक 'नव नंद' में प्रयुक्त शब्द 'नव' का अर्थ 'नी' लगाते हैं 'नया' नहीं। पूर्व नंद एक राजा का नाम है, राजवंश का अभियान नहीं।

उसका अभेद नंद राजा के पुनर्जीवित शरीर, ग्रामक नंद (योगानंद) से किया गया है, न कि नंदों से।

मैसूर के कई अभिलेखों के अनुसार कुंतल पर नंदों का शासन था जिसमें वस्वई प्रेसिडेन्सी का दक्षिणी भाग तथा हैदराबाद राज्य का निकटतम क्षेत्र और मैसूर राज्य सिम्मिलित था। किन्तु, ये अभिलेख अपेक्षाकृत बाधुनिक समय (1200 ई०) के हैं इसिलए उन पर अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर भी, इतना तो स्वीकार करना ही होगा कि कृष्णा और तुंगभद्रा से आगे मगघ साम्राज्य का विस्तार होने का संतोषजनक प्रमाण उपलब्ध नहीं है और यह विस्तार कुरनूल और चितलद्रुग ज़िलों के ई० पू० तीसरी सदी के अशोक के आदेशलेखों के पहले हुआ होगा।

#### प्रशासन

नंद-साम्राज्य दूर-दूर तक विस्तृत था। इस विस्तृत साम्राज्य का प्रशा-सन वे कैंसे चलाते थे, इस बारे में बहुत कम ज्ञात है। यदि परम्पराओं पर विश्वास किया जाए जो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि नंदवंश के संस्थापक का उद्देश्य एकात्मक (unitary) राज्य स्थापित करना था। समस्त क्षत्रियों का विनाश करने और साथ ही साथ एकराट् और एकछत्र जैसे पदों के प्रयोग का और कुछ अर्थ नहीं हो सकता। परन्तु, यूनानी लेखक यद्यपि इस वात की ओर तो इंगित करते हैं कि प्रसिआई और 'गंदरिदइ' एक ही राजा के अधीन थे, तथापि इनका अलग-अलग उल्लेख करते हैं और एरियन ने व्यास के पार 'आंतरिक शासन की जल्कुष्ट व्यवस्था' का उल्लेख किया है जिसमें अभिजात-तंत्र प्रचलित था और यह अभिजात वर्ग अपने अधिकारों का प्रयोग न्यायोचित और संयमित ढंग से करता था। एरियन ने जिसं अभिजात-तंत्र का उल्लेख किया है उससे कीटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित कुरुओं, पाँचालों और अन्य संघों का स्मरण हो आता है जिनमें अभिजात वर्ग राजा की उपावि घारण करता था। ये प्रदेश काफी समृद्ध थे। यहां के निवासी 'अच्छे किसान' थे। भूमि उपजाऊ थी और आंतरिक प्रशासन अत्युत्तम था। इसके विपरीत प्रसिआई (मगघ) की स्थिति खराव थी। यहां लोग 'राजा से घृणा करते थे। और उसे बड़ी हेय दृष्टि से देखते थे। जो प्रमाण सुलभ हैं उनसे ऐसा लगता है कि नंद-वंश के राजाओं ने अपने साम्राज्य के दूरस्य प्रदेशों को अर्थात् गंगा के डेल्टा तथा अवध के आगे के क्षेत्रों के लोगों को मगध क्षेत्र में पर्याप्त

एकशासनाधिकार दे रखा था। किन्तु गृह-प्रदेश को, जिसमें मगम (दक्षिणी विहार), वृज्जि (उत्तर विहार), काशी (वनारस), कोशल (अवय) आदि जनपद शामिल थे, प्रशासन व्यवस्था लगभग वैसी ही थी जैसी कि दिल्ली के सुल्तानों की दिल्ली सूर्वे में और दोलाव के प्रदेश में। मगम की राजवानी पाटलिपुत्र ही नहीं, विल्क उत्तर विहार के वृज्जि देश की राजवानी विशाला अथवा वैशाली में भी राजा की उपस्थित का प्राचीन प्रन्थों में प्रमाण मिलता है। अयोध्या में एक सैनिक शिविर का भी प्रसंग आया है। सीमान्त क्षेत्रों में अपेक्षाकृत निर्वेलता के विपरीत साम्राज्य के हृदय-स्थल में नंदों की दृढ़ स्थित की लोर सिहल के महावंश के बौद टीकाकारों और अनेक परवर्ती लेखकों ने चन्द्र-गृप्त के प्रारम्भिक जीवन की मनोरंजक कथाओं के द्वारा इशारा किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह सब लोक-कथाएँ ही हैं और इनमें कुछ की विषय वस्तु अल्फेंड की कथाओं से ऐसी मिलती है कि आश्चर्य होता है। परन्तु इनकी मूलकथा किसी यथार्थ परम्परा पर ही आधारित लगती है।

ई॰ पू॰ चौयी शताब्दी के यूनानी पर्यवेक्षकों के विवरणों से और वाद के उन यूनानी ग्रन्यों से जहाँ इतिहास के सार मिलते हैं और नन्दों की प्रान्तीय शासन प्रणाली की चर्चा आयी है, यह प्रकट होता है कि नंदों के शासन में 'नोमार्क' और 'हाईपार्क' जैसे अविकारी हुआ करते थे। ('नोमार्क' सब्द यूनानी शब्द 'नोम' से बना है जो लगभग जिले का पर्यायवाची है) 'नोमार्क', जिसे हम जिलाघीश कह सकते हैं, जिले का स्थानीय शासक अथवा राज्यपाल होता या। 'हाईपार्क' शब्द का प्रयोग कभी-कभी क्षत्रप के लिए किया जाता है। लेकिन, यहां जिस पदायिकारी का जि़क किया गया है उसे कहीं-कहीं क्षत्रपंका अधीनस्य अधिकारी भी कहा गया है। यद्यपि, इन कार्याविकारियों का उल्लेख प्रमुख रूप से सिकन्दर के समय में पंजाव अयवा मौर्यकाल में मगव साम्राज्य के सिलसिले में हुआ है, तयापि सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नंदकाल में भी प्रान्तीय व्यवस्था बहुत भिन्न न यी; विशेष कर उन प्रदेशों में जहां उनका पूर्ण प्रभुत्व था। ई० पू० तीसरी शताब्दी में हमें आहार, विषय, जनपद आदि शासन की इकाइयों और महामात्र, राजूक, प्रादेशिक और राष्ट्रिय जैसे इनके कार्याधिकारियों के वर्णन मिलते हैं। ये कार्याधिकारी यूनानियों हारा उल्लिखित 'नोमार्क' और 'हाईपार्क' के समकल प्रतीत होते हैं।

गाँव सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई यी। प्रश्नोपनिषद् में जो एक उत्तर

वैदिक कृति है अधिकृतों का उल्लेख आया है जिन्हें सम्प्राट, ग्रामों की देख-रेख के लिए नियुक्त करता था। पालि-आगमों में ग्रामिकों (गांव के मुखिया) का उल्लेख है। ये सम्भवतः इन 'अधिकृतों' के ही समकक्ष हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मगव-साम्प्राज्य के आरम्भ में राजा इन ग्राम-अधिकारियों के निकट सम्पर्क में रहता था। विम्विसार द्वारा हजारों ग्रामिकों की सभा बुलाने का वर्णन मिलता है। इस वात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि नंद-वंश के राजाओं ने भी इसी मार्ग का अनुसरण किया था। राजा के प्रति प्रजा की घृणा इन वात की सूचक है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन से राजा का कोई सम्पर्क नहीं था जैसा कि यूनानी लेखकों ने भी लिखा है। ई० पू० तीसरी शताव्दी में अशोक ने जब अपनी धर्मानुशस्ति की नीति के अनुसरण में दूर-दूर के गांवों की तीर्थयात्राएं कीं, तभी राज्य का ग्रामीण जीवन से पुनः सम्पर्क स्थापित हो सका।

वायुपुराण की कुछ पांडुलिपियों के अनुसार—यह पुराण प्राचीनतम पुराणों में से है—नंद-वंश के प्रथम राजा ने 28 वर्ष तक राज्य किया और उसके बाद उसके पुत्रों ने 12 वर्ष तक राज्य किया। सातवीं शती में वाण ने भी ऐसा ही उल्लेख किया है। तारानाथ के अनुसार भी नन्द ने 29 वर्ष तक राज्य किया। यदि कालकम का यह विवरण स्वीकार कर लिया जाए तो इससे यह प्रकट होता है कि प्रथम नंद राजा की मृत्यु ई० पू० 338 से पहले नहीं हुई होगी, क्योंकि ई० पू० 326 में उसका पुत्र राज्य कर रहा था और नंदवंश का शासन ई० पू० 366-67 से पहिले स्थापित नहीं हुआ होगा। किन्तु, जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि पुराणों और जन तथा वीद्ध प्रन्थों में जो इस काल का इतिहास हमें बताते हैं उग्रसेन, महापद्म या नंद-वंश की शासनाविध के वारे में ऐकमत्य नहीं है।

#### परवर्ती नंद

पुराणों में प्रथम नंद के जिन पुत्रों का उल्लेख हुआ है, उनमें सम्भवतः सहल्य अथवा सहिलन सबसे बड़ा था। मत्स्य-पुराण की जितनी भी पांडुिल-पियां उपलब्ध हैं उनमें अधिकांश में इसका नाम सुकल्प बताया गया है। परन्तु, वायु-पुराण की एक पांडुिलिप ऐसी भी है जिसमें इसे सहल्य कहा गया है, जो वरुआ के मतानुसार दिव्यावदान का सहिलन है। महाबोधिवंश में प्रथम नन्द के पुत्रों के जो नाम मिलते हैं, वे एकदम भिन्न हैं। स्वतंत्र सूत्रों द्वारा उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। यूनानी लेखकों ने अन्तिम राजकुमार धननंद

का कहीं उल्लेख नहीं किया है, उनके अनुसार सिकन्दर जब व्यास के तट पर पहुँचा, उस समय "नापित" राजवंश का एक राजा सिहासनास्ट या और उसका नाम अग्रेमीस अथवा जुन्ड्रेमिस या।

हायडोरस ने जिसे ज़ेन्ड्रेमिस कहा है वह कुछ विद्वानों के नत में संस्कृत का चन्द्रमस ही है, जो चन्द्रगुप्त मौर्य से निन्न नहीं है। किन्तु प्टूटार्क ने सिकन्दर के समय के "प्रसिलाई" के राजा और "ऐन्ड्रोकोट्टोस" में स्पष्ट में र किया है और जिस्टम के वर्णन से प्टूटार्क की वात की पुष्टि होती है। जेन्ड्रेमिस लयवा लग्नेमीस एक राजहत्तों का पुत्र या जिसका जन्म उस समय हुवा या जबिक उसके पिता ने प्रसिलाइ पर पूर्ण लाविपत्य जमा दिया या, जबिक चन्द्रगुप्त स्वयं ही एक नए साम्राज्य का संस्थापक और लपने वंश का प्रथम शासक था। ज़ेन्ड्रेमिस का पिता नापित था जिसके वंश में उसके पहले कोई राजा नहीं हुवा था। दूसरी लोर, सभी भारतीय लेककों में इस वारे में मतैक्य है कि चन्द्रगुप्त का जन्म राज-कुल में हुआ था, यद्यपि इस वंश के विषय में और इस वारे में भी कि वह वंश विश्वद्ध क्षत्रिय था कि नहीं, मतभेद लवश्य है। जैन प्रन्थों से यह साफ पता चलता है कि नापित राजहत्तों नापितकुमार लयवा नापितस से मिन्न नहीं, जिसने नंद-वंश की स्थापना की।

प्रथम नंद के उत्तरिकारी राजकुमारों की संख्या लाठ निल्ती है।
यह संख्या लवास्तिक सी प्रतीत होती है और यह कहना कठिन है कि बार
के लेकों ने जिस परम्परा का लालेख किया है उनमें यथार्य इतिहास कितना
है। कहा जाता है कि इनमें से लिस्तम राजकुमार को वनसंग्रह का व्यस्त या
और उसके पास लस्ती कोटि की सम्पदा थी। कहते हैं कि उसने लग्ने वन
को छिपाने के लिए गंगा के तल की एक चट्टान में खुदाई करवाई थी। लन्य
वस्तुओं के साथ-साथ जानवरों की खाल, गोंद, पेड़ और पत्यरों पर भी कर
लगाकर उसने पुनः वन एकितित किया और उसे भी इसी प्रकार छिया दिया। यह
वृत्तान्त सिहल की उसी पुरावृत्त की टीका से लिया गया है और इसे किसी
हद तक ऐतिहासिक माना जा सकता है। प्रोफेसर नीलकंठ धास्त्री ने तिनल
की एक किता की चर्चा की है जिसमें सुप्रसिद्ध नंदों का दिलचस्य प्रसंग है।
इस कितता में कहा गया है कि 'अनेक समर जेता नंदों ने पहले तो मुस्स्य
पाटलियापुत्र में वन एकितत किया और दाद में इस घन को गंगा में छिपा
दिया। सातर्जी धताच्दी के विख्यात चीनी यात्री, युवाद च्वाद्र ने "नन्द राजा

के पांच ख़जानों का उल्लेख किया है जिसमें सात प्रकार के बहुमूल्य जवा-हिरात थे।'<sup>'1</sup>

नंद द्वारा अनन्त सम्पदा एकत्रित किए जाने की पुष्टि सभी प्रमाण-स्रोतों और लेखकों द्वारा होती है। इसका अभिप्राय यह समझा जाता है कि उसने अपने प्रजाजनों से वलपूर्वक घन वसूल किया और यह कोई आश्चर्य की वात नहीं कि सिकन्दर के समकालीन "नंद को उसकी प्रजा घृणा करती थी और उसे हैय दृष्टि से देखती थी। उसने स्वयं को एक राजा के अनुरूप सिद्ध न करके अपने पिता के ही चरण-चिन्हों का अनुकरण किया।"

पीड़ित प्रजा को जी छ ही नया नेता मिल गया। प्लूटार्क और जिस्टिन ने ऐन्ड्रोकोट्टस अथवा सेन्ड्रोकोट्टस नाम के एक युवक का उल्लेख किया है जो निस्संदेह प्रसिद्ध चन्द्रगुप्त से भिन्न नहीं था जिसने पंजाव में सिकन्दर से मुलाकात की और प्रसिआई के विषय में बहुत दिलचस्पी दिखाई थी। 'शी छ ही' वह सिंहासनारूढ़ हुआ और उसने भारत की तत्कालीन सरकार का तख्ता पलट कर और सिकन्दर के अधिनायकों को निकाल बाहर करके भारत की 'गर्दन से दासता का जूआ उतार फेंका।' भारतीय पुरावृत्तों में चन्द्र-गुप्त के साथ ही एक अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्ति का उल्लेख किया जाता है जिसका नाम कौटिल्य अथवा चाणक्य था और जो द्विजर्पभ था। प्राचीन भारतीय परम्पराओं के अनुसार वह तक्षशिला का निवासी था।

कुछ भारतीय लेखकों ने, विशेषकर संस्कृत नाटक मुद्राराक्षस के लेखक ने, कौटिल्य की कूटनीतिक चालों को ही प्रमुख रूप से अपनी कृतियों में स्यान दिया है, तथापि मिलिन्द पञ्हों ने नंदों और मौर्यों की सेनाओं के संघर्ष की क्षणिक झांकी दी है। "नन्द के राजकुल की सेवा में भद्दसाल (भद्रशाल) नाम का एक सेनानी था जिसने राजा चन्द्रगुप्त पर आक्रमण किया। उस युद्ध में अस्सी वार कवंघ नृत्य हुआ। क्योंकि कहा जाता है कि जब एक महाघ्वंस की पूर्णाहुति हो जाती है, अर्थात् जब दस सहस्र गज, एक लक्ष अश्व, पांच सहस्र रथ और सौ कोटि पैदल कट जाते हैं तब कवंघ उठते हैं और उन्मत्त होकर रणक्षेत्र में नृत्य करते हैं।" इस उद्धरण में पर्याप्त

<sup>1.</sup> वैटर्स, ii, पृ० 296

पौराणिक अतिरंजन है। किन्तु, इससे हमें यह पता चलता है कि सिंहासन तक पहुंचने के लिए चन्द्रगुप्त को घमासान युद्ध करना पड़ा था।

नंदवंश के परवर्ती राजवंश की शान-शौकत के सम्मुख नंदवंश की चमक फीकी पड़ गई। लेकिन, यह स्मरणयोग्य वात है कि नंदवंश के राजा अपने उत्तराधिकारियों और भावी पीढ़ियों को दाय में क्या दे गए। स्मिय के शब्दों में कहें तो उन्होंने ''परस्पर विरोधी राज्यों को इस वात के लिए विवश किया कि वे आपसी उखाड़-पछाड़ न करें और स्वयं को किसी उच्चतर नियामक सत्ता के हाथों में सौंप दें।" उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार की जिसका उपयोग मगध के परवर्ती शासकों ने विदेशी आक्रमणकारियों के हमले को रोकने में और विम्विसार तथा अजातशत्र के हारा प्रवित्त भारतीय सीमा में अपने राज्य का विस्तार करने की नीति को कार्योन्वित करने में किया।

यदि बृहत्कथा के संकलनकर्ताओं द्वारा उल्लिखित परंपरा पर विश्वास किया जाए तो नंद के शासनकाल में पाटलिपुत्र में सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का ही वास था अर्थात् पाटलिपुत्र विद्या और भौतिक सुख-समृद्धि का घर वन गया था। वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, कात्यायन, वररुचि, व्याङ्गि आदि उद्भट विद्वान इसी युग में हुए, जिसके कारण इस युग का महत्त्व और भी वढ़ गया। यद्येष इस परंपरा में अधिकांश वातें मात्र किस्से-कहानियां हो सकती हैं जिन पर कि विश्वास नहीं होता, तो भी इस वात पर हम सहज ही विश्वास कर संकते हैं कि इस युग में व्याकरण ने बहुत उन्नित की। पाणिनि को यवन-लिप का पता था। पतंजिल के महाभाष्य से विदित होता है कि उससे पहले भी पाणिनि पर अनेक पहले के भाष्य लिखे जा चुके थे। और इस वात को देखते हुए असम्भव नहीं कि पतंजिल के पूर्ववर्ती इन भाष्यकारों में कुछ नंदों के समय में हुए हों। कुछ व्याकरणाचार्यों के अनुसार इस वंश के राजाओं ने नापतोल के मान स्थिर किए (नंदोपक्रमाणि मानानि)।

जहां तक सामाजिक पक्ष का सम्बन्ध है, नंदों के उत्थान को निम्न वर्ग के उत्कर्ष का प्रतीक माना जा सकता है। पुराणों में इस राजवंश को गूढ़ों के शासन का अगुआ और इस कारण अधम भी कहा है। अंतिम बात इस दृष्टि से बहुत महस्वपूर्ण है कि इस परिवार का जैन साधुओं और मुनियों से परम्परागत सम्बन्य था। किन्तु, प्रमाण केवल एक ही व्यक्ति के विषय में उपलब्य है और उसके आधार पर कोई धारणा बना लेना कठिन है।

# II. मगवताम्राज्य से परे के प्रदेश

नंदयुगीन भारत का कोई भी वृत्तान्त तव तक पूर्ण नहीं होगा, जब तक उसमें मगव साम्राज्य से परे के विस्तृत भारतीय प्रदेशों का थोड़ा-बहुत उल्लेख न दिया गया हो । यह वड़े दुर्भाग्य की वात है कि जो प्रमाण उपलब्ध हैं उनकी सहायता से नंदों के साम्राज्य की सीमाओं का ठीक-ठीक निर्घारण नहीं किया जा सकता। खासकर दक्षिण के सम्बन्ध में तो और भी कठिनाई है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, युनानी और पौराणिक प्रमाणों के अनुसार उत्तर में गंगा की घाटी नंद के साम्राज्य में सम्मिलित थी। यदि गंगा के ऊपरी पाट को जो कभी घघ्घर-हक्रा की तलहटी से होकर वहती थीं मोटे तीर पर तत्कालीन मगव-साम्राज्य और उत्तरापय के छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्यों और जातियों के बीच की सीमा रेखा मान लें, तो बहुत गलत न होगा। दक्षिण के विषय में यूनानी प्रमाण विशेष सहायक नहीं है। जैसा कि देख ही चुके हैं, पुराणों में उपलब्ध प्रमाणों से इस बात का संकेत मिलता है कि नंदों ने तत्कालीन सभी प्रमुख क्षत्रिय-राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जिसमें, बहुत सम्भव है कि दक्षिण के भी कुछ राज्य रहे होंगे। इन दक्षिणी राज्यों में हैहय, कलिंग और अश्मकों का विशेष उल्लेख किया गया है।

ये सभी प्रमाण गुप्तकालीन माने जाते हैं। इनके आवार पर अस्थायी रूप से हम दक्षिण में गोदावरी को नंद-साम्राज्य की सीमा अथवा कम से कम उनकी राजनीतिक और सैनिक गतिविधियों का क्षेत्र तो मान ही सकते हैं। मध्यकाल के कुछ जैन ग्रंथों और अभिलेखों में प्रमाण मिलता है कि गोदावरी के पार भी नंदों का राज्य था। किन्तु, इन मध्यकालीन प्रमाणों का प्राचीन काल के प्रसंग में कोई मूल्य है, यह सन्देह की वात है। ईरानी अभिलेखों, यूनानी और लैटिन लेखकों तथा भारतीय साहित्य और अभिलेखों में मिलने वाली छिटपुट सामग्री के आवार पर हम भारत के दो विशाल क्षेत्रों के वारे में अर्थात् घष्घर के पार सिन्य के वेसिन का क्षेत्र और गोदावरी के परे दक्षिण भारत के क्षेत्र के वारे में कुछ कह सकते हैं। उपलब्ध प्रमाणों के आवार पर हम इन क्षेत्रों को नं की सीमा के वाहर मान सकते हैं।

# (१) पश्चिमोत्तर भारत

#### (क) प्राकृतिक स्वरूप

उत्तर में हिमालय से, पश्चिम में हिन्दुकुश, सफेद कोह, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से, दक्षिण में अरव सागर और कच्छ के रण्ण से और पूर्व में थार अथवा राजस्थान के रेगिस्तान और पूर्वी पंजाव की अधित्यकाओं और पहाड़ियों से परिवेष्ठित सिन्धु और उसकी सहायक निदयों की विस्तृत धादी अपने आप में एक छोटा-सा संसार थी, जिस पर मौर्यों के उत्यान से पूर्व मगध की आंधी और तूफान का बहुत प्रभाव नहीं पड़ता था।

यह प्रदेश तीन प्राकृतिक भागों में विभक्त है:

- सतलुज के ऊपरी भागों से लेकर चित्राल के वेसिन तक फैला पर्वतीय प्रदेश और सीमा पर के कुछ अन्य चट्टानी इलाके;
- 2. छोटी-वड़ी निदयों के जाल को अंतर में लिए पंजाव का मैदान; और
- 3. सिन्धु के निचले इलाके का वह भाग और डेल्टा जहाँ वर्षा नहीं के वरावर होती है और जिसके एक महत्त्वपूर्ण भाग को अब सिन्घ प्रान्त के नाम से जाना जाता है।

ऊपर जिस भूभाग का उल्लेख किया गया है उसमें प्राकृतिक दृश्यों का वैविध्य दृष्टिगोचर होता है। उत्तर में हिमालय के हिमाल्छादित शिखर और ग्लेसियर हैं तथा सघन हिर्याली जो उसके पाद-प्रदेश को उके रहती है। इसके विल्कुल विपरीत है सिन्धु का मैदान जो एक अनंत ऊसर प्रदेश सा प्रतीत होता है और जिस पर प्रचुर झाड़ियों के अतिरिक्त और कुछ उगता ही नहीं। अंततोगत्वा यह भू-दृश्य राजपूताना के रेगिस्तान, सिन्ध के रेगिस्तान और अरव सागर की उत्तुंग तरंगों से आहत फेनिल तलों में विलीन हो जाता है। परन्तु, फसल के दिनों में इसका नजारा दूसरा ही होता है। दूर-दूर तक फैली रंग-विरंगी लहराती लहलहाती फसलों और नदजाल की हिरयाली इस प्रदेश के उदास और उकताने वाले दृश्यों को भुला देती है।

इस क्षेत्र की नदियों की थोड़ी जानकारी के विना यहां का इतिहास ठीक तरह से नहीं समझा जा सकता। सिन्धु की मुख्य घार तिब्बती-पठार की उच्च भूमि से निकलती है और इस क्षेत्र की समूची लम्बाई में सर्पिलगित से बहती है। इसने हमारे देश को अपना नाम ही नहीं दिया बल्कि, कुछ यूनानी लेखक तो यह कहते हैं कि किसी समय में यह नदी ही हमारे देश की पश्चिमोत्तर सीमा थी। पंजाब के उत्तर-पश्चिमी भाग में अटक के पास कावुल नदी अपनी सहाविकाओं स्वात, पंजकोर, कुनार और पंजिशिर के सम्मिलित जल के साथ इसमें मिलती है। परन्तु, सिन्धु की मुख्य सहायक निदयां पूर्व में हैं और खास पंजाव-पंचनद देश के मैदानों में वहती हैं। इन पांच निदयों में सबसे निकट झेलम है जिसे वितस्ता भी कहते थे (यूनानियों ने इसे 'हाइडैस्पीज़' कहा है)। यह नदी काश्मीर की सुनहरी घाटी को सुन्दर और समृद्धिशाली बनाती है और झंग के पास चेनाव में जा मिलती है जिसे प्राचीन काल में चन्द्रभागा अथवा असिक्नी कहते थे । युनानी लेखकों ने इसका 'एकेसीनीस' नाम दिया है। संगम के कारण घार का वहाव वेगपूर्ण हो जाता है और उसमें भयंकर भंवरें वनती हैं। इसमें फंस जाने के कारण ई० पू० चौथी शताब्दी में सिकन्दर के बेड़े का सर्वनाश ही हो गया होता। चेनाव के वाद नम्बर आता है रावी का, जिसे प्राचीन काल में परुष्णी अथवा इरावती कहा जाता था। यूनानियों ने इसे 'हाइड्राओटिस' नाम दिया है। यह चम्ब से निकलती है और झेलम तथा चेनाव की सिम्मलित घारा में जाकर गिरती है। राबी के पूर्व में है व्यास—प्राचीनकाल की विपाश अथवा विपाशा और यूनानियों की हाइफेसिस जो अव सतलुज की सहायक नदी है। सतलुज का पुरातन नाम था ज्ञुतुद्रि अथवा ज्ञतद्रु और यूनानी नाम हेसीड्रस अथवा जरड्रोस। ये पांचों घाराएं मिलकर पंच नद वनती हैं और मिथनकोट के ऊपर सिन्धु में मिल जाती हैं और विशाल सिन्धु नदी अपना वहाव वदलती हुई अरव सागर में जा गिरती है। इसके आसपास बहुत-सी दिशाओं में पाटों के निशान और प्राचीन नगरों के अवशेष मिलते हैं।

शीतकाल में पंजाब की निदयां अपेक्षाकृत छोटी प्रतीत होती हैं। परन्तु, ग्रीप्म ऋतु के आते-आते, जबिक पहाड़ों की वर्फ पिघलने लगती है, और सासकर जब मानसून आ जाता है तो ये सिरताएं उफनती, उमड़ती तटकूलों को अपने में समेटती सी वहती हैं। फिर तो इनकी उच्छृं खलता नियंत्रण से वाहर हो जाती है। प्रदेश का एक वड़ा भाग समुद्र-सा वन जाता है। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे यूनानी लेखक इन निदयों की भीपणता और इस इलाके की जमीन पर उनके प्रभाव के साक्षी हैं।

पंजाव में निदयां तो वहुत हैं, फिर भी वहाँ की जमीन अपेक्षाकृत उतनी उपजाऊ नहीं है । नियमित वर्षा तया प्राचीन समय में सिचाई की पर्याप्त सुविघाएं न होने के कारण विस्तृत खेती की किठनाइयाँ और भी ज्यादा थीं। परन्तु, सघन बनों वाला तराई का इलाका, जिसमें तक्षिशिला के आसपास की भूमि सम्मिलित है, हमेशा से अत्यिधिक उर्वर रहा है। कृषि उत्पादन के अतिरिक्त सिन्धु के बेसिन की दूसरी सम्पत्ति नमक है जो नमक के पहाड़ और सिन्ध के डेल्टे में विशेष रूप से होता है। इस क्षेत्र में सोने की खाने तो नहीं हैं, लेकिन, सिन्धु और कावुल की निदयों की रेत में तथा कई दूसरी सरिताओं के ऊपरी इलाकों में सोना मिलता है।

रेत से सोना निकालने में अब आर्थिक दृष्टि से कोई लाभ नहीं रहा। लेकिन, हेरोडोटस के अनुसार ई० पू० पांचवीं गताब्दी में 'भारत' अर्थात् सिन्धु की घाटी 360 टेलैंन्ट (एक प्राचीन तोल) स्वर्णवृत्ति खिराज में देती थी। सोफाइटिस और मौसीक्नोस देशों में तथा अन्य कुछ क्षेत्रों में सोना और चौदी की 'खाने' होने की सूचना सिकन्दर के साथियों को और सातवीं शताब्दी के चीनी यात्रियों को दी गई थी। फारस के महल के लिए सागवान की लकड़ी गान्धार के जंगलों से गई थी और उसे सजाने के लिए हाथी दांत भी गान्धार देश से ही गया था। सिकन्दर ने भी अपने वेड़े के लिए इमारती लकड़ी उत्तरी पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों से ही ली थी।

देश के अन्य भागों की तरह ही, इस पंचनद प्रदेश के इतिहास पर भी भौगोलिक परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव रहा है। नदपूरित मैदानों की ओर तरेरते हुए पश्चिम और उत्तर के इन पर्वतों ने यहाँ जुझार जातियों को प्रश्य दिया है, जिन्होंने प्रत्येक पर्वत-शृंग को दुर्ग बना लिया या और प्राचीन काल के प्रवलतम विजेता से लोहा लिया। इन मैदानों को विभक्त करने वाली अनेक छोटी-बड़ी नदियों से बनने वाले प्रत्येक 'दोबाव' ने अपनी भूमि में स्वाधीन जातियों का पोपण किया था। इसके विपरीत विशाल सिन्यू और उसकी सहायक निदयों ने उन महत्त्वाकांक्षी शासकों के लिए राजपय का काम किया जो पंजाव और सिन्य की छोटी-छोटी राजनीतिक शक्तियों को दवाकर एक नियंत्रण शक्ति के अवीन करना चाहते थे। यात्रियों ने और व्यापारियों ने यहाँ से वाहर जा कर इस देश की खनिज और कृषि सम्पदा की कहानी कही होगी और यह कहानी सम्राटों के कानों तक भी पहुंची होगी जो ई० पू० छठी से चौथी शताब्दियों के बीच सुसा और एकवतना में अपना दरवार लगाते थे। भारत का चन-वैभव और उसके सपूतों की राजनीतिक एकता के अभाव ने विदेशी आक्रमणकारी को न्योता दिया। ईरान में केन्द्रीकृत एकतंत्र था जो इस बात की ओर इंगित करता था कि आक्रमण उधर ही से होगा।

### (ख) सिन्व पर ईरान की चढ़ाई

ज्नोफोन तथा अन्य लेखकों के अनुसार ईरानी साम्प्राज्य के संस्थापक सम्राट साइरस (ई॰ पू॰ 558-29) ने भारत बीर उसके सीमान्त प्रदेशों में कई सैनिक सरगिमयां चालू कीं और इस दिशा में उसने कुछ निश्चित प्रदेश जीत भी लिया, लेकिन जो प्रमाण उपलब्ध हैं उनसे ज्ञात होता है कि प्रथम अखमनी सम्प्राट् के अधीनस्थ राज्यों में सिन्वु नदी तक कावुल की घाटी ही शामिल थी। प्लिनी ने लिखा है कि साइरस ने कापिशी के प्रसिद्ध नगर का विघ्वंस किया था। एरियन के अनुसार 'सिन्यू के पश्चिम में कोफोन (कावुल) तक के इलाके ने ईरानियों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था और वे साइरस को कर दिया करते थे।' कापिशी जिसे युवाङ च्वाङ ने क-पि-शीह और अन्य चीनी लेखकों ने कि-पिन (यूनानी काफेन) लिखा है उस स्थान पर या उत्तके आस पास ही स्थित था जहाँ घोर वंद और पंजिश्चर मिलती हैं। वाद के लेखकों का कथन है कि कि-पिन का पूर्वी माग ही कीऐन-त ओ-लो अथवा गान्यार था। इस तरह क्लासिकल लेखकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पंज-शिर और सिन्यू के बीच का इलाका, जिसमें प्राचीन कापिशी अथवा कि-पिन और खास गान्धार (जिला पेशावर) भी शामिल हैं, साइरस के शासनाधीन था; यह एक ऐसा तथ्य है जो दारा (ई० पू० 522-486) के प्राचीनतम अभिलेखों से मेल खाता है जिनके अनुसार गदर अथवा गान्वार साइरस की प्रजायी।

पूर्व के "थातगस" अथवा सत्तागाइडियन के लोग भी ईरानियों के राज्या-धिकार में थे। सातवीं क्षत्रपी की सीमा में ये तो थे ही, साथ ही गान्वार, दादिसी और अपराइत के लोग भी थे। हर्जफेल्ड तो यहां तक मानने के लिए तैयार है कि पंजाब के रहने वाले लोगों को ही सत्तागाइडियन कहा गया है। परन्तु रालिन्सन के विचार में ये लोग (कंदहार के) अराकोशियनों के समीप रहते थे और अफगानिस्तान के दक्षिण-पूर्व भाग पर उनका अधिकार या। सर्रे के मतानुसार यह लोग गजनी और गिलजई क्षेत्रों में रहते थे। सत्तागाइडियन की ठीक-ठीक स्थित अब भी अनिश्चित बनी हुई है और जब तक नए प्रमाण न मिलें तब तक अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

दारा के कई अभिलेखों में उसके प्रजाजनों की सूची में इससे भी ज्यादा प्रसिद्ध एक नाम आता है, वह है—हिंदू (हिन्दू) जो हेरोडोटस के "इंडियन्स" से साम्य रखता है। इस प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार के कथनानुसार यह भली-

भांति ज्ञात है कि किन परिस्थितियों में ये लोग गुलाम वने और इसे दुहराने की आवश्यकता नहीं । लिखा है "भारतीयों ने, जिनकी संख्या हमें किसी भी ज्ञात राष्ट्र से अधिक है, इतना खिराज दिया जितना कि किसी और ने नहीं, यानी 360 टेलेंट स्वर्णधृलि । यह वीसवां क्षत्रप-क्षेत्र था ।" हर्जफेल्ड के मता-नुसार 'हिद' का मतलव सिन्ध से है। हेरोडोटस के इस कथन को कि "भारतीय जातियों की संख्या किसी भी अन्य राष्ट्र की जातियों की संख्या से कहीं अधिक है और ये सब जातियाँ एक ही भाषा नहीं बोलतीं' और उसके इस दूसरे कथन से कि वे इतना खिराज देती हैं, मिलाकर देखने से यही प्रतीत होता है कि अखमनी साम्राज्य का वीसवाँ प्रान्त (क्षत्रपी) आयुनिक सिन्य का छोटा-सा इलाका नहीं हो सकता । 'भारत के पश्चिम' में जिस रेतीली जमीन का जिक्र किया गया है, उसका अभिप्राय यदि राजपूताना से है तो हमें वीसवें प्रान्त की सीमाओं में अगर समूची मध्य और निचली सिन्यु घाटी नहीं तो दक्षिणी पंजाव का काफी वड़ा भूभाग शामिल करना ही पड़ेगा। निस्संदेह यह तर्क दिया जा सकता है कि मेगास्थनीज और एरियन के कतिपय शब्द ऐसे हैं जिनसे क्षेत्र के अपेक्षाकृत संकुचित होने का अनुमान होता है। मेगास्थनीज का कहना है कि "भारतीयों का कभी किसी विदेशी से युद्ध नहीं हुआ या और न ही किसी विदेशी शासक ने यहाँ आक्रमण किया और न कभी इसे जीता-सिवाय हरक्यूलिस और डायोनिसस के और फिर वाद में मकद्नियों के।" एरियन ने भी लिखा है कि "भारतीयों के कयनानुसार सिकन्दर से पूर्व डायोनिसस और हरक्युलिस के अतिरिक्त किसी और ने उनकी भूमि पर कभी आक्रमण नहीं किया था।" चूंकि इन दोनों लेखकों ने अक्सर सिन्यु को ही खास भारत की पश्चिमी सीमा माना है, इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा है उससे यह मतलव निकाला जा सकता है कि पूर्व में ईरान का राज्य विशाल सिन्यु से आगे नहीं था । परन्तु, यह कहा गया है और शायद ठीक ही कहा गया है कि "हो सकता है कि प्रसिद्ध युनानी आक्रान्ता सिकन्दर की उपलब्चियों को अधिक महत्त्व देने के उद्देश्य से उसके इतिहासकारों ने" ईरानियों की उपलब्वियों को "कम करके दिखाने का प्रयत्न किया हो।" जी भी हो, हमें मेगास्यनीज और एरियन की उक्तियों के मुकावले में, जिन्होंने बहुत बाद में लिखा, हेरोडोटस के प्रमाणों को ज्यादा महत्त्व देना चाहिए, जो कि समकालिक हैं।

दारा ने वड़ी वृद्धि और पराक्रम के साथ राज्य किया था परन्तु उसकी मृत्यु के वाद अल्प काल में ही वह राज्य व्वस्त हो गया। दारा के वाद

उसका बेटा जैक्संसीज ई० पू० 486 में गद्दी पर बैठा और ई० पू० 465 तक उसने राज्य किया और इस समय में उसे एक के बाद एक मुसीवत का सामना करना पड़ा। सर्वत्र विद्रोह भड़क उठे। पर्सीपोलिस के एक अभिलेख से, जिसका काल ई० पू० 486-480 के वीच बताया जाता है, मालूम पड़ता है कि उसने दैवस का मन्दिर नष्ट कर दिया था। पूरी संभावना है कि यह उल्लेख भारत का ही है। फिर भी निश्चयपूर्वक कहना कठिन है कि अखमनी शासक ने अहुरमज्दा के सम्मान में जिहाद किया था अथवा उसे देव-पूजकों की भूमि, सुदूर-पूर्व के प्रान्त के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। जेक्संसीज भारतीय प्रान्तों पर अपना कुछ प्रभुत्व बनाए रखने में सफल रहा। इसकी पर्याप्त पुष्टि इस तथ्य से हो जाती है कि उसने ई० पू० 480 में जब हेल्लास पर चढ़ाई की थी तो उसकी विशाल सेना में गान्धार और भारत के जवान भी शामिल थे।

ईरान की सेना और सैनिक वेड़े को सलिमस और प्लेटिया में और माइकेल तथा यूरीमें डोन में यूनािनयों के मुकावले में जो क्षित उठानी पड़ी उससे यह स्पष्ट हो गया कि उसकी विजयों और उत्थान के दिन बीत चुके हैं। जेक्सींज के निर्वल और अयोग्य उत्तरािवकारी ने रणक्षेत्रों से अधिक अपने रिनवािसों में उचि ली। घीरे-घीरे राजकाज सम्बन्धी आदेशािद का काम महत्वाकािक्षी औरतों और वड़े-बड़े अधिकािरयों के हाथ में चला गया। राजकुमारों की हत्याएं होने लगीं, क्षत्रपों ने विद्रोह किये और जगह-जगह जन-विष्लव होने लगे—इन सबने राष्ट्रीय पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। परन्तु, भ्रष्ट और दुर्वल शासन के कर्मचारी कुछ समय तक पडयंत्रों और उपयों के वल पर जैसे-तैसे शासन करते रहे, वे विरोधियों के शौर्य और साहस को डिगा नहीं सके।

भारत के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाली जातियों पर ई० पू० 330 तक अखमित्यों का नियंत्रण अथवा प्रभाव रहा, जविक सिकन्दर ने उनके प्रभाव को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ईरातोस्थेनस के प्रमाण के आधार पर स्ट्रावों ने कहा है कि "सिन्वु भारत और एरियाना के वीच सीमा का काम करती थी। एरियाना भारत के पिच्चम में स्थित था और उस समय (जव सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया) फारसियों के अधिकार में था।"

गीगमेळा में भारतीय सैनिकों ने फारसियों के साय ही यवन सम्प्राट् के से लोहा लिया था। एरियन ने भारतीय के तीन दलों का उल्लेख किया है जिन्होंने डेरियस तृतीय कोडीमेनस (ई० पू० 335-330) की प्रकार का उत्तर दिया था। वेक्ट्रियनों (वल्ल क्षेत्र) के वश में रहने वाले भारतीय, जो सम्भवतः कािपशीगान्धार के वासी थे, युद्ध क्षेत्र में स्वयं वेक्ट्रियनों और सोगडियािनयानो (समरकंद क्षेत्र के वासी) के साथ ही वेसस की कमान में थे जो वेक्ट्रिया का एक क्षत्रप था। भारतीयों का दूसरा दल 'भारतीय पहाड़ी (इंडियन हिलमेंन)' अथवा 'पर्वतीय भारतीय (माउन्टेनोयर इंडियनस)' कहलाता था। ये लोग सम्भवतः सत्तागाइडियन अथवा सिन्ध में साम्बोस के प्रदेश के लोग थे। ये अराकोसिया के क्षत्रप, वर्सेन्टी के नियंत्रण में (कन्धार क्षेत्र के) आरकोसियाइयों के साथ थे। इनके अलावा, एक तीसरे दल का भी स्पष्ट उल्लेख है, वे सिन्धु के इस पार के भारतीय थे। स्पष्टतः आशय वीसवें क्षत्रपक्षेत्र के भारतीयों से है, जो अपनी पन्द्रह हािथयों की छोटी-सी फौज लेकर ईरान-नरेश की मदद के लिए आए थे।

वारा ने सिकन्दर के विरुद्ध जो विशाल फारसी सेना उतारी उसमें भारतीय सैनिक केन्द्र में थे, जहाँ नरेश स्वयं था। स्पष्ट है कि इन भारतीय सैनिकों को एक विशेष सीमा तक राजा का विश्वास प्राप्त था और उन्हें राजा तथा उसके निकट संविध्यों "ईरानियों, जिनके सुनहरी मूठ वाले भाले थे, स्थानांतरित' केरियाइयों और मार्डियाई तीरन्दाजों" की रक्षा करने का गौरव प्राप्त था। भारतीय सैनिकों ने भी राजा के विश्वास को पूरी तरह निभाया। जब आक्रमण शुरू हुआ और वीर राजा ने स्वयं घावा वोल दिया तो ईरानी घुड़सवारों के साथ कुछ भारतीय दुश्मन पर ऐसे टूटे कि एक वार तो यह मालूम हुआ कि वह एक सैनिक दस्ते (पर्मेनियों की फौज) को जड़मूछ से नष्ट कर देंगे। परन्तु, ठीक मौंके पर सिकन्दर की मदद पहुंच जाने के कारण वे वच गए।

यह व्यान देने के लायक वात है कि दारा तृतीय की सेना के साथ भारतीय सैनिकों के जो महत्त्वपूर्ण दस्ते थे वे वैक्ट्रिया और अरकोसिया के क्षत्रमों के झन्डे के नीचे लड़े थे। उससे अभिप्राय यह निकलता है कि इन भारतीयों के इलाके उपयुंक्त दो क्षत्रप-प्रदेशों के अंतर्गत थे। दो और कभी-कभी तीन प्रान्तों को मिलाकर एक कर देना परवर्ती अखमनियों के प्रशासनिक इतिहास की एक विशेष वात रही है। कौटिल्य के अयंशास्त्र में विणित दण्डोपनत सामन्तों की भांति ही अधीनस्थ भारतीय आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च शासक के सहायतायं अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजते थे। वड़े-वड़े प्रान्तों के क्षत्रमों को जिला अधिकारियों अथवा नोमार्क और हाइपार्क

के स्तर के स्थानीय शासकों की सहायता रहती थी। इस वात का उल्लेख मिलता है कि ई० पू० 326 में मैसेडोनियाई हमले के समय कावुल और सिन्धु की घाटियों में ऐसे स्थानीय शासक शासन करते थे। सिन्धु पार करने के बाद सिकन्दर को किसी ईरानी क्षत्रप का मुकावला नहीं करना पड़ा। लेकिन, हाईपाके और नोमार्क नमक के पहाड़ तक मिलते रहे। कुल सरदारों ने तो अपनेआप को पूर्ण स्वायत्त घोषित कर दिया था और 'बेसीलस' अयवा राजा कहलाने लगे थे। इस समय तक ईरानी राजा और लग्नें का प्रभाव बहुत कम हो गया था। छोटी-छोटी सभी रियासतें "स्वच्छंद होकर रहतीं, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांआएं थीं। जब जैसा मौका होता वे युद्ध और संधि करतीं।

### (ग) अखमिनयों के उत्तराधिकारी

परिचमोत्तर भारत में और सीमान्त प्रदेश में ईरानी साम्राज्य के अवशेषों पर जिन छोटी-छोटी रियासतों ने जन्म लिया उन्हें तीन वर्गी में विभक्त किया जा सकता है : (क) राजतंत्र—जिसका स्वरूप मूलत: कवाइली हीं या और जो कृनार और रावी के बीच के क्षेत्र में थे। इसमें एक पहाड़ी राज्य भी था जो स्वल्यतंत्र था; (ख) रावी के पूर्व में और भैलम तथा चेनाय के संगम के दक्षिण में स्वशासित कवीले; और (ग) एक-तंत्र तथा सिन्यु की निचली घाटी में मिथनकोट के नीचे एक राज्य में "द्वीव शासन" भी था, जहाँ के कुछ भागों की राजनीति में बाह्मणों का पर्याप्त राज-नीतिक प्रभाव लक्षित होता है। प्रथम वर्ग देश के उन सामन्ती प्रदेशों से प्रारम्भ होता है जो काबुल नदी की उत्तरी सहायक नदियों से सिचित हैं थीर जिनके अन्तर्गत कृतार की चाटियां पंजकीर। और स्वात आते हैं। इन प्रदेशों में क्रमहा: अस्पियन, गोरियाई और अस्सकैनियन बसते थे। अस्पेसियन नाम ईरानी 'अस्प' से बना है जिसका अर्थ घोड़ा है और यह संस्कृत शब्द 'अश्व' अथवा 'अस्वक' के समरूप है । इस प्रकार अस्पेसियन अस्सकेनियन अथवा थरवक ही थे या फिर उनके सजातीय । अस्पेसियनों के शासक को हाईपार्क भहा जाता है। इन लोगों का मुख्य वन पशुवन ही था। इनके 2,30,000 पगुत्रों को सिकन्दर ने ही पकड़ लिया था।

अस्सकेनियनों का जिस क्षेत्र पर कब्जा था वह स्वात की घाटी में था और गुप्त काल में उसे मृत्रास्तु और उद्यान कहते थे। इस देश की राजधानी मन्सग में थी, जो एक बड़ा नगर था। और यह नगर प्रकृति द्वारा ती मुरिक्षत या ही, अन्यया भी इसकी सुरक्षा का अच्छा प्रवन्य या। नगर के चारों तरफ एक दीवार थी जिसकी परिवि 35 स्टेडिया थी। यह दीवार घूप में पकाई ईंटों की बनी थी और उसकी नींव पत्यरों की थी। इस दीवार को गिराने के लिए सिकन्दर की ऊंचे-ऊंचे मंचान वांवने पड़े थे और इंजनों से काम लेना पड़ा था। अस्सकेनियन राजा के पास 20,000 घुड़सवार, 30,000 पैदल और 30 हाथियों की शक्तिशाली सेना थी। सम्भवतः अभिसार के राजा से उनकी सन्धि थी, क्योंकि सिकन्दर ने जब आक्रमण किया तो इस अस्सकेनियाई राजा के भाई ने अभिसार के राजा के यहाँ शरण ली थी।

सिन्यु के पश्चिमवर्ती विषम प्रदेश में 'मेरोस पर्वत की तराई" में कहीं नीसा नामक पर्वतीय राज्य था। होल्डिख के अनुसार यह राज्य स्वात प्रदेश में कोहि-मोर की घाटियों में निचले पहाड़ी भाग पर था। यह कहा जाता है कि नीसा राज्य के लोग यूनानी ये और उन लोगों के वंश्वज ये जो डायोनीसस के साथ भारत आए थे। मिल्सम निकाय में एक वात का प्रमाण मिलता है कि बुढ के दिनों से भारत की सीमान्त भूमि पर 'योन' अथवा यूनानी जनपद विद्यमान था। नीसा के लोगों में अभिजात तंत्र प्रचलित था। इसके कानूनों की सिकन्दर ने प्रशंसा की थी। इनकी शासन-परिषद् में 300 सदस्य थे। सिकन्दर के आक्रमण के समय अकुफिस नाम का व्यक्ति इस परिषद का प्रधान था।

ई० पू० चौथी शताब्दी के उत्तराढ़ में गान्वार का क्षेत्र दो हाईपार्कों में विभक्त था, ये थे:—पुष्कलावती और तक्षिणिला के। पुष्कलावती, अर्थात् यूनानियों ने जिसे प्युक्त लावितस कहा है, सिन्चु के पिरचम में आयुनिक पेशावर जिले में है। तक्षशिला प्राचीन गांवार के पूर्वी मान में था। रावलिंग्ड़ी के उत्तर-पिश्चम में वीस मील की दूरी पर स्थित, सराइक्ल के पास मिड़ नामक स्थान का टीला ही सम्भवतः प्राचीनतम तक्षशिला है। उस समय तक्षशिला एक और सम्पन्त नगर था, "सिन्चु और हाइडैस्पीस (झेलम) के बीच का सबसे विशाल नगर।" "तिवसलेस" (तक्षशिला) के राज्य के आकार का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन करते हुए प्लूटार्क ने लिखा है कि यह मिस्न के समान ही वड़ा था। इसमें अच्छे चरागाह थे और इससे भी अधिक यहां तरहन्तरह के सुन्दर फल होते थे।" स्ट्राचो ने इसके "सर्वाधिक अच्छे कानूनों" की चर्चा की है, और यहाँ की धरती को प्रशस्त और अति उवंरा बताया है। यह भी कहा है कि "कुछ लोगों का कहना है कि यह (तक्षशिला) मिस्न से वड़ा है।" इस देश की सम्पदा का प्रमाण इस तच्य से मिलता है कि इसके एक राजा ने सिकन्दर

को चाँदी के 200 टेलैंट, 3,000 विल पशु, 10,000 से ऊपर भेड़ें और 30 हाथी भेंट में दिए थे। इस राजा के उत्तराधिकारी ने सिकन्दर और उसके मित्रों को स्वर्ण मुकुट और 80 टेलैंट चाँदी के सिक्कों की भेंट की। तक्षशिला का अपने पड़ोसियों के प्रति जैसा व्यवहार था, उससे ई० पू० चौथी शताब्दी के उत्तराई के राज्यों और जातियों के आपसी सम्बन्धों पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। पुष्कलावती के प्रति तक्षशिला में कोई मैत्रीभाव नहीं था और "अविसरेस" (अभिसार) के राजा और "पोरस" (पौरव) के साथ तो वास्तव में लड़ाई थी, इन दोनों का राज्य झेलम के दूसरी ओर था। जिस समय सिकन्दर ने आक्रमण किया उस समय तक्षशिला के शासक का राजनीतिक दर्जा क्या था, इस विषय में निश्चयपूर्वक कुछ कह सकना कठिन है। एरियन के अनुसार उसका दर्जा 'हाईपार्क' का था, किन्तु स्ट्राबो उसे 'वेसिलियस' वताता है। सम्भव है कि तक्षशिला का शासक फारसी साम्राज्य का अवीनस्थ राज्यपाल अथवा सामन्त रहा हो और जिसने अखमनी शासन के पतन का लाभ उठाकर अपने आपको स्वतन्त्र घोषित कर दिया हो। अठारहवीं शती के कई ऐसे नवाव थे जिन्होंने यही तरीका अपनाया था।

"तक्षिशिला देश के ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र पर असंकीज़ अथवा उरशा (ज़िला हजारा) और अविसरीज अथवा अभिसार (पुंछ और नौशेरा जिले) के नरेशों का अधिकार था।" मजे की वात यह है कि सीमान्त प्रदेश के अन्य राजाओं की तरह ही असंकोज को भी हाईपार्क कहा गया है।

दूसरी ओर, एरियन ने अभिसार के शासक को बीसिलियस अथवा राजा कहा है। वह वहुत ही शिवतशाली नरेश और कुशाय बृद्धि राजनीतिश्र था। सम्भवतः वह नरेशों के एक सवल राज्यमंडल का सदस्य रहा होगा, जिसके सदस्य थे: पोरस, अर्सेकीज़ और सम्भवतः अस्सकेनुस। तक्षशिला के राजा से उसकी अमित्रता थी और उसने पोरस की सहायता से कठों तथा पंजाब की अन्य गणजातियों पर चढ़ाई भी की थी। सिकन्दर के आक्रमण के खतरे का आभास उसे हो गया था और इसलिए उसने आक्रमणकारों को भारत के प्रवेश द्वार पर ही रोकने का प्रयत्न किया। उसने सीमान्त नगर ओरा को सहायता भेजी और अस्सकेनस के भाई को अपने यहाँ शरण दी। सिकन्दर जब तक्षशिला में पहुँच ही गया तो उसने दूत भेजकर समर्पण का सदेश भेजा, किन्तु हाइंडैस्पीज (शेलम) की लड़ाई से पूर्व उसने अपनी फीज को पोरस की फीज के साथ मिलाने की तैयारी भी की।

तक्षशिला के दक्षिण-पूर्व में झेलम और रावी के बीच पुर अथवा पौरवों के जुड़वां राज्य थे, जिनका वर्णन ऋग्वेद में भी आया है। इनमें अग्रज नरेश का राज्य प्रायः आवृत्तिक गुजरात और शाहपुर जिलों में था। यह एक विस्तीर्ण और उर्वर प्रदेश था, जिसमें तीन सौ नगर थे। ऊपर पौरव अथवा पौरस, जिसे एरियन ने 'हाईपार्क' कहा है, चेनाव और रावी के प्रदेश पर राज्य करता था। अग्रज पौरस अपूर्व साहसी और सिंह के समान वीर था; उसके सामने आस-पास के सभी राजा तुच्छ थे। पिरचम में तक्षशिला का राजा और पूर्व में उसका ही बांघव या भतीजा था, जिसे कनीयस पौरस कहा गया है; ये दोनों ही उससे डरते थे। कठ तथा अन्य गणजातियां उसके शौर्य का सम्मान करती थीं। डायोडोरस का कहना है कि एम्विसरोस (अविसरेस अथवा अभिसार का राजा) के साथ उसकी सन्वि थी और हाईस्डेस्पीज (झेलम) की लड़ाई में स्पितसेस ने उसे मदद भी दी थी जो एक 'नोमार्क' और संभवतः पौरस के अधीन था। सिकन्दर के विख्छ रण में उसने जो सेना उतारी थी उसमें 50,000 से अधिक पैदल, लगभग 3,000 घुड़सवार, 1,000 से ऊपर रथ और 130 हाथी थे।

पौरवों के राज्य के पास ही नोमार्क सोफाइटीस अथवा सौभूति का राज्य था। इसमें नमक का एक पर्वत था जिसका नमक सम्चे भारतवर्ष के लिए पर्याप्त था। इसीलिए कहीं-कहीं सौभूति को ''लवण पर्वतमाला वाले दुर्ग का स्वामी" कहा गया है जो सिन्यु से झेलम तक फैला हुआ था। परन्तु, सभी क्लासिकल लेखक इस बारे में एकमत हैं कि उसका राज्य झेलम के पूर्व में था। इस राजा के कुछ सिक्के भी मिले हैं जिन पर सीघी ओर राजा का चित्र अंकित है और दूसरी ओर कुक्कूट वना हुआ है। तक्षशिला के राजा द्वारा स्वयं ही वैसीलियस की उपाधि ग्रहण करना और इसी तरह सिक्का जारी करने से भी यही अभिप्राय निकलता है कि वह भी स्वतन्त्र राजा रहा होगा। किटियस और डायोडोरस दोनों इस बात पर सहमत हैं कि सौभूति के राज्य में कानून और रीति-रिवाज बहुत अच्छे थे और वे लोग सुन्दरता के पूजारी थे । "अपंग अथवा विकलांग वालकों तथा हृष्ट-पुप्ट, सुन्दर और स्वस्य वालकों में भेद करने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे। अपंगों और विकलांगों को मार दिया जाता था और हृष्ट-पुष्ट एवं स्वस्थ वालकों का पालन-पोपण तथा शिक्षा-दीक्षा की जाती थी। यह उनके माता-पिता की इच्छाओं के अनुरूप · नहीं वर्तिक राज्य की इच्छाओं के अनुरूप होती थी । विवाह में कुल का महत्त्व न था। न वयू के घन या दहेज की जिंता की जाती थी। इसके विपरीत

रंग-रूप और व्यक्तित्व को देखा जा सकता था। इस कारण यहां के निवासी शेप देश की अपेक्षा अधिक समादृत थे और ये अधिक वृद्धिमान होते थे।"1

पौरवों और सौभृति के वर्णन के साथ ही हम उन कवाइली नरेशों के वर्णन को समाप्त करते हैं जो सीमान्त प्रदेश में और पश्चिमी पंजाब में राज्य करते थे और जो 'हाइपार्क, नोमार्क' अथवा बैसीलियस कहलाते थे । वैसीलियस अपेक्षाकृत वहुत कम होते थे। अव हम गणजातियों के क्षेत्रों पर विचार करेंगे। सर्वप्रथम हम ग्लौगनिक अथवा ग्लौसियनों की चर्चा करेंगे जिनका राज्य चेनाव के पश्चिम में था जिसकी सीमा पौरवों के राज्य की सीमा से मिलती थी। इनके राज्य में कम-से-कम सैंतीस नगर थे; इनमें से सबसे कम आवादी वाले नगर में भी पाँच हजार से ऊपर लोग रहते थे और कुछ नगरों की तो दस हजार से अधिक की आवादी थी। बहुत से वनी आवादी वाले गांव भी थे । इसके बाद हम कैथिओइ अथवा कैथयाइनों का उल्लेख करेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे चेनाव और रावी के दूरस्थ क्षेत्र में राज्य करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि यह नाम संस्कृत शब्द 'कठ' का ही पर्याय है। कठ वड़े वीर और जझारु थे। इनका गढ़ संगल में था, जो सम्भवतः गुरदास-पुर जिले में फतेगढ़ के करीब था। कुछ लोगों की राय में संगल अमृतसर के पूर्व में जंडियाला में था अथवा लाहोर ही था। यहाँ के लोगों में वड़ी सूक्ष्म सौन्दर्य-भावना थी। ओनेसिकिटस के प्रमाण पर स्टावो ने लिखा है कि वे सबसे सुन्दर व्यक्ति को अपना राजा चुनते थे; उनके रीति-रिवाज सौभूति के राज्य की याद दिलाते हैं। कठों के वारे में ओनेसिकिटस ने और भी बहुत-सी वातें कही हैं परन्तु उनका उल्लेख वाद में किया जायेगा।

रावी के पूर्व में कठों के करीव ही अद्भैस्ते रहते थे। उनका प्रमुख गढ़ पिम्प्रम में था। रावी और व्यास के बीच फेग्स अथवा फेगेलिस नाम के एक राजा का उल्लेख मिलता है। इस राजा का यह नाम सम्भवतः संस्कृत शब्द भगल का ही पर्याय है। गणपाठ में क्षत्रियों के एक राजवंश की उपाधि भगल मिलसी है।

झेलम और चेनाव के संगम के नीचे, झंग के शोरकोट क्षेत्र में सिवोइ नामक लोगों का राज्य था। ऋग्वेद के 'शिव' और परवर्ती साहित्य के

मैक्जिडल, इन्वेजन, पृ० 219, 279

<sup>2.</sup> एरियन, (लोएव) ii, 63,65

शिवि सम्भवतः इन सिवोइ लोगों से भिन्न न थे। हक्युं लिस की भांति ही ये लोग भी अजिनवारी थे। हिथियार के रूप में गदा का प्रयोग करते थे और अपने पशुओं तथा खच्चरों को भी गदा के निशान से दाग दिया करते थे। सिकन्दर का मुकावला करने के लिए इन लोगों ने 40,000 सैनिकों की फीज जमा की। अग्लस्मोइ इन लोगों के पड़ोसी थे। अग्लस्मोइ लोगों के पास भी 40,000 की फीज थी और साथ ही 3,000 घुड़सवार भी। किंटयस का कहना है कि "भारत की सबसे बड़ी तीन निदयां उनके गढ़ के परकोटों को छूती हुई बहती थीं। सिन्चु भी इसके विल्कुल करीव ही बहती है, और दिक्षण में हाइडैस्पीज को अकेसिनियों का राज्य छूता है। व

इन नदियों के संगम के नीचे की बोर एक मूखे भूभाग में और रावी तया चैनाव के किनारे मल्लोइ लोग रहा करते थे। जैसा कि भली-भांति ज्ञात है, उनका नाम संस्कृत के मालव का प्रतिनिधि है। संस्कृत और यूनानी साहित्य में मल्लोइ के साय ही एक और नाम भी आता है, वह है, आक्सीद्रक अयवा आक्सीद्रसी (जिन्हें सिद्रसी, सुद्रसी, सिद्रक्स आदि नामों से भी प्कारा गया है) अथवा क्षुद्रक । स्टाबो ने लिखा है कि ये लोग डायोनिसस के बंशज ये । उसने यह घारणा इस देश के अंगूर की बेलों और देवता के सम्मुख मिदरापान करके नाचने की प्रया के आघार पर कही है। पाणिनि के अनुसार ये लोग 'आयुव-जीवी' थे। एरियन ने इनकी गणना स्वशासी भारतीयों में की है। इस जाति के लोगों के विषय में उसने कहा कि उनकी संख्या सबसे अधिक यी और इस भाग में वसनेवाले भारतीयों में ये लोग सबसे ज्यादा लड़ाकू थे। स्ट्राबों के प्रमाण से ऐसा प्रतीत होता है कि खुदकों में पूर्वी भारत के लिच्छिवयों और मल्हों की मांति राजाओं का शासन था। एक स्थान पर एरियन ने लिखा है कि इन लोगों में महापीर (मेयर) और जिलाबीश (नोमाकोइ) हुआ करते थे, जिन्हें विदेशी राजाओं से भी वातचीत करने का पूरा अधिकार होता या। सिकन्दर के बाकमण के समय तक मालवों और क्षद्रकों के बीच बक्सर यूद होता रहता था। लेकिन, घर के दरवाजे पर एक आक्रमणकारी को देखकर, जो दोनों का समान रूप से शत्रु या, उन दोनों ने अपनी सेनाओं की एक करने का निश्चय किया। कर्टियस के अनुसार इनकी संयुक्त सेना में 90,000 पैदल, 10,000 घुड़सवार और 900 रय ये, और इनका सेनापित क्षुद्रकों के

l. ज्योग्रफो लाफ स्ट्राचो, (लोएव) vii, 11

<sup>2.</sup> मैर्निजडल, इन्वेजन पृ० 233

देश का एक योद्धा था । डायोडोरस का व्यौरा इससे कुछ भिन्न हैं । उसके अनुसार दोनों राष्ट्रों ने मिलकर पहले 80,000 पैंदल, 10,000 घुड़सवार और 700 रथ जुटाये थे । उन्होंने परस्पर एक-दूसरे के यहाँ विवाह करके अपनी सन्वि को और भी मजबूत बनाया । दोनों ने एक-दूसरे को बचुओं के रूप में 10,000 कन्याएं दीं, परन्तु वाद में नेतृत्व के प्रश्न को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और वे समीपवर्ती अपने-अपने नगरों में वापस चले गए । एरियन के वर्णन का निहितार्थ यह प्रतीत होता है कि किसी पड़ोसी से कोई सहायता आने के पूर्व ही सिकन्दर मालवों के राज्य में दाखिल हो गया था ।

चेताव के नीचे का क्षेत्र, जहां चेनाव रावी में आकर मिलती है और जहां यह सिन्यु से मिलती है, उसके वीच का क्षेत्र कई गणजातियों के अधिकार में था, जैसे—अवस्तेनोइ, जिन्हें सम्वस्ते, सवरगी (अम्बच्छ) भी कहा जाता है, क्षठ्रोइ (क्षत्री) ओस्सदियोइ (वसाति)। संस्कृत और पालि साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रन्यों में शिवियों, क्षुद्रकों, मालवों और सिन्ववों के साथ ही अम्बच्छों का भी विशेष उल्लेख किया गया है। किंद्रयस और डायोडोरस दोनों ही इस वारे में एकमत हैं कि अम्बच्छ शक्तिशाली लोग थे और उनके यहां लोकतंत्रीय सरकार थी। सिकन्दर के समय में उनकी सेना में 60,000 पैदल, 6,000 धुइसवार और 400 रथ थे। ऐसा मालूम पड़ता है कि क्षठ्रोइ और ओस्स-दियोइ—संस्कृत पाठों में जिन्हें सम्भवतः क्षत्री और वसाति कहा गया है—उतने प्रसिद्ध नहीं थे, जितने कि उनके पड़ोसी।

पांचों निदयों के संगम स्थल के नीचे सोद्रोइ और मस्सनोइ रहा करते थे। सम्भवतः सिन्धु उनके क्षेत्रों को अलग-अलग करती थी। बहुत सम्भव है कि महाभारत में विणत 'शूद्र' ही ये सोद्रोइ थे। सरस्वती के तीर पर वसने वाले आभीरों से इन लोगों के घनिष्ठ सम्बन्ध थे।

सक्कर से लेकर डेल्टा तक सिन्व के अधिकांश भाग में कई छोटे मोटे राजा राज्य करते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मौसीकनोस था। प्रायः इति-हासकारों ने इसकी राजधानी अलोर में अथवा उसके आस-पास बताई है। कहा जाता है उसका देश भारतवर्ष में सबसे अधिक समृद्ध था। एरियन ने लिखी है कि सिकन्दर ने इस देश की और इसकी राजधानी की वड़ी प्रशंसा की थी। ओनेसीकिटस के आधार पर स्ट्राबो ने मौसीकनोस के राज्य के विषय में बड़ी दिलचस्प वार्ते लिखी हैं जो अन्यत्र दी जाएँगी।

एरियन के वर्णनों से ऐसा प्रतीत होता है कि देश में ब्राह्मणों का वहुत

प्रभाव था। उन्होंने मेसेडोनियाई आक्रान्ता के विरुद्ध लोगों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया। निआर्क्स का कहना है कि "ब्राह्मण राजकार्य में हिस्सा लेते थे और राजाओं के मंत्री हुआ करते थे।"

मौसीकनोस के राज्य से कुछ ही दूर ओक्सीकनो अथवा पोर्तिकनोस का राज्य या। एरियन का मत है कि इनका ज्ञासक एक 'नोमार्क' या। कटियस ने इस राज्य क्षेत्र के निवासियों को प्रेस्ति की संज्ञा दी है, जो सम्भवतः और कोई नहीं, संस्कृत ग्रन्यों का प्रोप्ठ ही है।

मौसीकनोस के राज्यक्षेत्र से ही जुड़ा हुआ जो पर्वतीय प्रदेश है, वहाँ सम्बोस राज्य करता था; स्ट्राबो ने इसे सबुस और प्लूटार्क ने सव्वस कहा है। सम्बोस की राजधानी सिन्दिमन अथवा सिन्दोमन नामक स्थान में थी जिसे सिन्धु तटवर्ती नगर सेहवान से अभिन्न माना गया है, किन्तु इसकी पुष्टि में पर्याप्त युक्तिसंगत प्रमाण नहीं है। एरियन ने लिखा है कि सम्बोस और मौसीकनोस एक-दूसरे के शत्रु थे। सिकन्दर ने सिम्बोस को भारत के पर्वतीय लोगों का क्षत्रप नियुक्त किया था; किन्तु यदि प्लूटार्क के कथन को सत्य माना जाए तो उसने नागाओं के कहने पर विद्रोह किया। यह इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि सम्बोस के देश में "नागा दार्शनिकों" का राजनीति पर पर्याप्त प्रभाव था। ये लोग या तो ब्राह्मण थे अथवा दिगम्बर जैन मुनि। इस प्रकार सम्बोस के देश की परिस्थितियाँ मौसीकनोस के देश से बहुत भिन्न नहीं थीं। डायोडोरस ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि सिन्थ के छोटे-छोटे राज्यों के निकट ही ब्राह्मणों का एक देश था। उसने यह भी लिखा है कि ब्राह्मण देश की सीमा पर 'हर्मटेलियां' नाम का एक नगर था और जस्टिन के लिखे अनुसार अम्बगेरस नाम का नरेश यहाँ का शासक था।

सिन्चु के डेल्टे में पतलेने का क्षेत्र या जिसका उल्लेख पोट्टल नाम से मिलता है। यह वही प्रदेश है जिसे डायोडोरस टौआल कहता है। इसकी राजधानी बहमनाबाद के पास थी। डायोडोरस ने लिखा है कि टौआल का अपना राजनीतिक संविधान था जो स्पार्टी से मिलता-जुलता था। सेना की कमान दो राजाओं के हाथ में थी जो अलग-अलग परिवारों के थे; राजकाज में प्रवर परिपद् का निर्देश अन्तिम होता था। कटियस के अनुसार सिकन्दर के समय में इन दोनों राजाओं में एक का नाम मोरेस था। मोरेस का भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध 'मोरिय' था 'मोर्य' से श्रृति-साम्य प्रतीत होता है।

संक्षेप में, जिस समय गंगा की घाटी में नंदवंश का शासन था, उत्तर-पित्वम भारत छोटे-छोटे राज्यों में वंटा हुआ था। परन्तु 'नोमाकों' और 'हाइपाकों' के वार-वार उल्लेखों से संकेत मिलता है कि जैसे अठारहवीं शती में साम्राज्य के विघटित हो जाने पर कितपय अपवादों को छोड़कर प्राय: सभी प्रतिनिधि स्वतंत्र हो जाने पर भी अपने भूतपूर्व स्वामी द्वारा प्रदत्त उपावियों से ही सन्तुष्ट थे, वैसी ही दशा इस क्षेत्र में इस काल में थी। पश्चिम में ईरान की अधित्यका और पूर्व में गंगा की घाटी में राज्य करने वाले राजाओं के लिए ये परिस्थितियाँ सर्वाधिक उपयुक्त थीं कि वे हस्तक्षेप कर सकें।

# (2) दूर दक्षिण

नंदयुगीन उत्तर-पिश्चम भारत के विषय में हमें जो कुछ ज्ञात है उसकी तुलना में गोदावरी पार के दूर-दक्षिण भारत के विषय में हमारी जानकारी वहुत कम है। यह क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से तीन स्पष्ट भागों में विभक्त है: (1) पूर्वी और पिश्चमी घाटों के बीच का पठार जिसकी चोटी है नीलगिरि, जहाँ दक्षिण की पर्वत-श्रेणियाँ एक-दूसरी में मिल जाती हैं; (2) पिश्चम की संकरी पट्टी जो दूर समुद्र तट तक चली गयी है और जिसमें स्थान-स्थान पर छोटी-छोटी निदयाँ और खाड़ियाँ तो हैं परन्तु ऐसी कोई बड़ी नदी नहीं जो कि इसे अलग-अलग भागों में विभक्त कर दे; (3) इससे चौड़ा पूर्वी समुद्रतट-प्रदेश जिसमें गोदावरी, कृष्णा और काबेरी के उर्वर डेल्टे और मदुरा तथा तिन्नेवेलि के "खुले वृक्षहीन मैदान" हैं।

इन दोनों पट्टियों की भूमि काफी उथली है। इनमें पश्चिम पट्टी अरव सागर के किनारे है और पूर्वी वंगाल की खाड़ी के। इन दोनों में "संघन हिरयाली है। समुद्र से उठने वाले जलकण इस क्षेत्र का पोपण करते हैं।" ये दोनों क्षेत्र ताड़ और नारियल के पेड़ों से भरे पड़े हैं; और स्थान-स्थान पर पश्चजल घाराएं, अनूप और झीलें इन्हें विभूषित करती हैं। कुल मिलाकर यहाँ का प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त सुन्दर और मनोरम है। अन्दर्कनी पठार के व्यापक प्रदेश में हमें सुन्दर और अनेक प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं; इसमें कहीं पर्वत है तो कहीं जंगल, तो कहीं सपाट और ऊची नीची जमीन, जिसमें सुन्दर और उपजाऊ खेत भी हैं और वंजर जमीन भी। दक्षिण अपनी प्राकृतिक सम्पदा के कारण ठीक ही प्रसिद्ध हुआ है। तटवर्ती प्रदेश वहुत से स्थानों पर अत्यधिक उर्वर हैं और इनमें अनाज की जवर्दस्त पैदावार होती.

है। समूचे तटवर्ती प्रदेश में जगह-जगह पुराने वंदरगाह मिलते हैं जिनसे अत्यन्त प्राचीन काल से पिश्चम और पूर्व के देशों के साथ व्यापार होता आ रहा है। यूरोप के देशों को मुख्यतः वैडूर्य और मोती भेजे जाते थे और उन देशों में इनकी वड़ी कीमत थी। मेगास्थनीज़ के दिनों से यूनानी लेखकों की कृतियों में इनका विशेष उल्लेख मिलता है। कौटिल्य ने भी "ताम्रपणिक" —अर्थात् ताम्रपणीं में उपजे—मोती का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त उसने पाण्ड्य कपाट में पैदा होने वाली वस्तुओं का और मदुरा के सूती कपड़ों का भी उल्लेख किया है।

दूर दक्षिण की सम्पत्ति ने ही प्रारम्भ में विदेशियों को आकर्षित किया, न कि वहां के लोगों के आख्यानों, उनके तौर-तरीकों और रीति-रिवाजों या वर्म और दर्शन ने । ऐसा जान पड़ता है कि सिकन्दर के समसामयिकों और उसके उत्तराधिकारियों को दक्षिण के वारे में कुछ न कुछ ज्ञान अवस्य था। अरस्तू ने केरस नामक एक स्थान का उल्लेख किया है । लेकिन, यह कहना वड़ा मुश्किल है कि यह केरस ही केरल अथवा चेर है। परन्तु ओनेसिकिटस ने तैप्रोवने (ताम्रपर्णी अथवा लंका) द्वीप का वर्णन किया है। सिकन्दर के समय के भारत का वर्णन करते हुए ऐरातोस्वनीज ने लिखा है कि भारत का दूर दक्षिणी भाग कोन्यासि प्रदेश था और इस स्थान से समुद्र मार्ग से सात दिन में तैप्रोवने पहुंचा जा सकता था। उसने लिखा है कि भारत के दूर दक्षिण अंतरीप मेरोइ प्रदेश के सामने पड़ते थे। उसके इस कथन का आधार उन लोगों के विवरण हैं जिन्होंने इस क्षेत्र की यात्रा की है। निआर्कस ने अर्थी की वनावट के विपय में लिखा है कि अगर मेगास्थ नीज की वात विद्वसनीय है तो भारत के दक्षिणी भागों में ही अर्थी ले जाया करते थे। ऐरिस्टोबूलस ने "भारत के दक्षिणी भाग" में पैदा होने वाली वस्तुओं के बारे अपनी जान-कारी प्रकट की है "जहाँ अरव और एथोपिया की तरह ही दालचीनी, जटामासी और दूसरे मसाले होते हैं।" स्ट्राबों ने लिखा है कि दक्षिण भारत के लोगों का रंग इथियोपियाइयों जैसा होता है, किन्तु उन्होंने अपने इस कथन का बाबार नहीं वताया। मेगास्थनीज ने एक स्थान पर (यद्यपि इस वात पर संदेह किया जाता है कि यह स्थल बास्तव में मैगास्थनीज का ही लिखा हुआ है) आंद्रेड (आंध्रों) की चर्चा की है जिनके पास असंख्य गाँव थे, तीस नगर थे जो चारों तरफ परकोटों और वुजों से सुरक्षित थे और जिन्होंने अपने राजा को 100,000 पैदल, 2,000 घुड़सवार और 1,000 हाथी दिए ये। कतिपय ब्राह्मण-प्रन्यों में इस जाति का प्रसंग आया है और ऐतिहासिक समय में यह

जाति गोदावरी और कृष्णा के निचले वहावों के अन्तर्गत आने वाले स्थानों में वसी हुई थी। 'मोदुवे' नामक जाति का भी प्रसंग आया है, जिसका स्थान 'मोदोगलिंगे' के परे बताया जाता है। स्पष्ट है कि ये लोग 'मृतिवों' से अभिन्न थे जो कि एक दस्यु जाति थी जिसका उल्लेख उपर्यु क्त ब्राह्मण ग्रन्थों में आंद्यों के साथ ही आया है।

ई० पू० तीसरी शताब्दी में भारत का दूर दक्षिणी प्रदेश चार स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। वैदिकोत्तर काल में इस पूरे प्रदेश को तमिलकम अथवा द्रविड़ (ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों को यूनानी लेखकों ने दमिरिके लिखा है) कहते थे। ये चार राज्य थे; चोल, पाण्ड्य, केरलपुत्र और सितयपुत्र । ऐसे किसी लेखक ने सितयपुत्र का उल्लेख नहीं किया है जो इतिहास अथवा परम्परा की ही दृष्टि से नंद-काल का हो। इसिलए हम यहां अन्य तीन राज्यों का ही संक्षेप में वर्णन करेंगे।

खास चोल देश में त्रिचिनपोलि और तंजोर जिले थे और कावेरी नदी इसमें होकर बहती थी। विख्यात वैयाकरण कात्यायन इस वात के साक्षी हैं कि नंद के समय में चोल एक प्रसिद्ध देश था।

पाण्ड्य देश में आधुनिक मदुरा, रामनाड और तिन्नेवेल्लि तथा ट्रावनकोर राज्य का दक्षिणी भाग आता था। कृतमाला अथवा वैगइ और ताम्रपणीं निदयाँ इसकी भूमि को सींचती थीं। कात्यायन ने चोलों की भांति ही पाण्ड्यों का भी उल्लेख किया है। कात्यायन के मतानुसार पाण्ड्य देश का नाम प्रसिद्ध पाण्डु पर ही पड़ा है। मेगास्थनीज़ ने भी पाण्डेयन (पाण्ड्य) देश का उल्लेख किया है और उत्तर भारत, शूरसेन, मथुरा और हेरक्लेस के साथ इनके संबंध की कुछ असंबद्ध परम्पराएं भी लिखी हैं। इस पाण्ड्य देश के लोग 365 गांवों में वसे हुए थे और प्रतिदिन एक गाँव के निवासी राजकोप के लिए नज़राना लेकर जाते थे और इसी प्रकार वर्ष भर यह सिलसिला चलता रहता था। "ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि इस प्रकार नज़राना देने के लिए जो लोग आएँ उनकी सहायता से रानी (जिसे स्लिसिकल लेखकों ने हेराक्लेस की पुत्री माना है) उन लोगों को दवा सके जो अपने हिस्से का नजराना न देते।" यह वात विशेष रूप से घ्यान देने की है कि पाण्ड्य देश के लोगों के मुख्य आभूषण समुद्री मीतियों से वने होते थे। एरियन

<sup>1.</sup> मैनिकंडल, मेगास्थनीज एंड एरियन, पृ० 159

ने लिखा है कि पाण्ड्य की रानी को अपने पिता से 500 हाथी, 4,000 घोड़े और 1,30,000 घुड़सवार सैनिक मिले थे। प्लिनी ने लिखा है कि इस रानी के वंशजों ने 3,000 से ऊपर नगरों पर राज्य किया और उनकी सेना में 150,000 पैदल सैनिक और 500 हाथी थे। इसी लेखक ने यह भी लिखा है कि 'भारत में पाण्ड्य ही एक ऐसी जाति है जिसमें स्त्रियां शासन करती हैं। परन्त, वाद के लेखकों ने ऐसे और भी राज्य वताए हैं।

यदि हम महाबंश पर विश्वास करें तो प्राचीन परंपराओं में उल्लिखित लंका के विजेता विजयसिंह के समय तक पाण्ड्य राज्य और उसकी राजधानी विद्यमान थी। परम्पराओं में विजयसिंह को वृद्ध का समकालिक कहा गया है। इसी क्षेत्र में हम कीनिआिक के राज्य को रखना चाहेंगे, जो सम्भव है भारतीय लेखकों का कुमारिका ही हो। इसकी धनुपकोटि से पहिचान कुछ ठीक नहीं जंचती है।

दूर दक्षिण के प्राचीन राज्यों में तीसरा है—केरल, जो लगभग दक्षिण मलावार या और वाद में मध्य ट्रावनकोर तक विस्तृत हो गया था। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, यह कहना कठिन है कि अरस्तू ने जिसे 'केरस' कहा है वह केरल ही है।

हो सकता है कि केरल की सीमा में मूशिक नाम का भी कोई जिला रहा हो। स्ट्रावों ने एक स्थान पर लिखा है कि ओनेसिकिटस ने भारत के दूर दक्षिणी भाग को "मौसिकनोस का देश" वताया। परन्तु, जैसा कि अच्छी तरह मालूम है, सिकन्दर के समकालीन, प्रसिद्ध मौसिकनोस का क्षेत्र निचली सिन्चु घाटी में था। यह असम्भव नहीं कि ओनेसिकिटस ने दूर दक्षिण में मूशिकों के विषय में सुना हो और उसने इसका अध्ट रूप मौसिकनोस लिख दिया हो। इस संदर्भ में यह बता देना उचित होगा कि ब्रिटिश अधिकारी भी इसी तरह बंगाल के मूशिदाबाद जिले के बहरामपुर नामक स्थान को और गंजाम जिले के ब्रह्मपुर को एक ही तरह अध्ट कर लिखते थे।

# मारत में सिकन्दर का ऋमियान

वैक्ट्रिया और सोग्डियाना को जीतने के वाद समूचे ईरानी माम्राज्य में उसका भारतीय क्षत्रप-क्षेत्र ही एकमात्र प्रान्त वचा था जिस पर कि सिकन्दर ने आक्रमण नहीं किया था। इस प्रान्त के विषय में सिकन्दर को सिसिकोट्टोस (शिशापुप्त) से पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। यह एक छोलुप भारतीय नेता था, जिसने वैक्ट्रिया के पतन के साथ ही स्वयं को वैक्ट्रिया की सेवा से हटाकर नये विजेता की सेवा में छगा दिया था। सोग्डियाना में सिकन्दर से तक्षशिला के राजा ओम्फिस (आम्भि) का दूतमंडल भी मिला था जिसने अपने राजा की ओर से सिन्य का प्रस्ताव किया था और अपने पड़ोसी शक्ति-शाली राजा पोरस के विषद्ध सिकन्दर की सहायता की याचना की थी। भारतीय इतिहास में यह प्रथम घटना थी जब कि किसी भारतीय राजा ने दूसरे भारतीय पर आक्रमण करने के लिए किसी विदेशी का सहारा लिया।

ई० पू० 326 के वसन्त के अन्त में सिकन्दर ने 3,500 घोड़ों और 10,000 पैदल सैनिकों के साथ अमिन्टस को वैक्ट्रिया के शासन की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया और भारत की विजय-यात्रा पर निकल पड़ा। वल्ल् से काबुल जाने वाले मुख्य मार्ग से दस दिन में उसने मध्य हिन्दुकुश पार कर लिया और कोह-ए-दामन की समृद्ध तथा मुन्दर घाटी में जा पहुंचा। यहां उसने पहले से ही एक सिकन्दरिया बना ली थी और अब उसने आस-पड़ोस से नए सैनिक भर्ती करके इसे और मजबूत बनाया; साथ ही उसने यहां अपने कुछ युद्धक्लांत सैनिकों को भी छोड़ दिया। उसने निकनोर को नगर की देखरेख का कार्य सी पा और ताइरेसपीस को इस क्षेत्र का क्षत्रप नियुक्त किया। सिकन्दर ने यह प्रवन्व इसलिए किया ताकि आगे बढ़ने से पहले पृष्ठ भाग में उसकी स्थित सुदृढ़ हो जाए—जैसा कि उसका कायदा था।

तदुपरान्त सिकन्दर निकैया की ओर अग्रसर हुआ (यूनानी भाषा में निकैया का अर्थ विजय-नगर है)। यह स्यान सम्भवतः उस रास्ते में ही पड़ता था जिससे होकर वह कावुल नदी की ओर वढ़ा था। यहां उसने देवी एथेना को विल चढ़ाई और यहीं वह एक भारतीय दूतमंडल से मिला जिसका नेता तक्षशिला का राजा था। तक्षशिला के राजा ने सिकन्दर को ऐसी वस्तुएं भेंट में दीं जो भारतीयों की दृष्टि में अत्यन्त समावृत थीं।" उसने वे सब हाथी भी सिकन्दर को भेंट में दिए जिनकी संस्था 25 थी।

निकैया नगर से कुछ दूर कावुल नदी के रास्ते पर, सिकन्दर ने अपनी सेना को दो भागों में बाँट दिया। उसने हेफेस्तियान और पेडिक्कस के नियंत्रण में एक भाग को काबुल नदी के किनारे-किनारे सिन्यू जाने की आजा दी और कहा कि यदि प्यूसेलोटिस (पेशावर के उत्तर-पूर्व में चारसहा के पास स्थित पुष्कछावती) और दूसरे इलाके खुद-व-खुद न झुक जाएं तो उन्हें ताकत से अबीन कर लिया जाए। ये लोग जब सिन्यु पहुंचे तो इन्हें नदी पार करने के लिए यातायात की आवश्यक सुविवाएं जुटाने की आजा थी। पुष्कलावती (युसुफजई) के क्षेत्र में हमें केवल एक ही ऐसे कवाइली नरेश का नाम जात है जिसने इन सैनिकों को रोकने का यत्न किया और परिणामस्वरूप अपने प्राण गंवाये । इस सरदार का नाम था-अस्टीज । तीस दिन की लडाई के बाद सिकन्दर की सेना ने अस्टीज के नगर पर अधिकार कर लिया। अस्टीज की जगह संगैस (संजय ?) को गद्दी पर विठाया गया। संगैस अथवा संजय कुछ समय पहिले ही अस्टीज से लड़कर तक्षशिला चला गया था। सिन्यु पर पहुंचकर यूनानी सैनिकों ने जो नार्वे बनाई ने ऐसी थीं कि उन्हें खोलकर उनके हिस्से अलग-अलग किए जा सकते ये और दूसरी नदी पर पहुंचने पर इन हिस्सों को जोड़कर फिर नावें बनाई जा सकती यीं (कटियस)।

#### स्वात घाटी पर अधिकार

अपने संचार के मुख्य मार्ग के उमय पार्श्वों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से वाकी फीजों लेकर सिकन्दर पर्वतों के दुष्कर अभियान पर निकल पड़ा। एरियन ने इन पर्वतीय लेशों के लोगों को अस्पेसियन, गौरियन और अस्सकेनिया कहा है। इनमें से पहले और तीसरे वस्तुतः एक ही जाति-अश्मक-के नाम के दो रूप हैं। वराहमिहिर ने उत्तर-पिश्चम भारत की जातियों की जो मूची दी है उसमें अश्मकों का भी नाम है। अश्वक भी अश्मक का ही स्पान्तर था, यह इस वात से प्रमाणित होता है कि यूनानियों ने इसका अनुवाद हिष्पतिओइ (स्ट्राबों ने इसे हाइपिस्थोइ लिखा है) से किया है। यह श्यान देने योग्य

वात है कि युजुफज़ई का पश्तों नाम अब भी आसिप अथवा इसप ही बना हुआ है। गैरियनों के निस्संदेह उससे घनिष्ठ सम्बन्ध थे और गौरी (पंजकोर) नदी के नाम पर ही उनका नाम पड़ा था—यूनानी ग्रन्थों ने इस नदी को गौरइओस कहा है। स्पष्टतः ये सभी भारतीय जातियाँ थीं और यूनानी लेखकों ने भी उन्हें भारतीय ही बताया है।

सिकन्दर ने खूज के किनारे-किनारे का जो मार्ग अपनाया उसके ब्योरे वतलाना आसान नहीं है, लेकिन, निस्संदेह अपनी सैनिक कारवाई से वह काफी दूर घनी आबाद और विशाल कुनार घाटी तक पहुंच गया, जहाँ उसने कई भयंकर लड़ाइयां लड़ीं। पहले महत्वपूर्ण नगर पर अधिकार करने के लिए जो लड़ाई हुई उसमें सिकन्दर को कन्घे पर मामूली चोट आई थी। सारा नगर तहस-नहस कर दिया गया और इस नगर के जो निवासी पहाड़ों में भाग निकले वे तो वच गए, वाकी मीत के घाट उतार दिए गए। इस क्षेत्र पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए केटरस और पैदल सेना के कुछ अधिकारियों को छोड़ दिया गया, और सिकन्दर स्वयं अस्पेसियनों पर आक्रमण करने के लिए आगे वढ़ा जिन्होंने सिकन्दर की अवाई सुन कर अपनी राजधानी खाली कर दी। सिकन्दर की सेना ने इन लोगों को बुरी तरह मारा-काटा और पहाड़ों में भगा दिया।

इसके वाद पूर्व के पहाड़ों को पार करता हुआ सिकन्दर वाजीर घाटी में प्रविष्ट हुआ। सिकन्दर के आदेशों को पूरा करके केटरस भी यहाँ उससे आ मिला। सिकन्दर ने केटरस को एरिगओन नगर को फिर से वसाने का हुकम दिया। यह नगर वड़े मार्के की जगह वसा हुआ था, परन्तु नगरवासी नगर को जलाकर अन्यत्र भाग गए थे। उघर लागोस के पुत्र टोलेमी की नजर भारतीयों के मुख्य शिविर पर पड़ गई और इससे संबद्ध सूचना उसने सिकन्दर को दी। सिकन्दर ने तीन भागों में हमला करने की योजना वनाई; इसमें एक हिस्से का "नायक वह स्वयं था" जिसने भारतीय सेना के "प्रमुख अंग पर आक्रमण किया"। भारतीयों को अपनी सेना के संख्या वल का विश्वास था और इसलिए वे उस अंचाई की जगह से नीचे के मैदान में उतर आए जहाँ उन्होंने आक्रमणकारी से लोहा लेने का निश्चय किया था, और पराजित हुए। कहा जाता है कि इस लड़ाई में विजेता ने कम-से-कम 40,000 सैनिकों को वंदी वनाया। उसने 2,30,000 बैलों को भी पकड़ लिया और उनमें जितने भी विद्या वैल थे उन्हों लेती-वाड़ी के काम के

लिए मेसीडोनिया मेज दिया। कॉटयस के क्यनानुसार, ऐस्पेसियनों को हराने के वाद सिकन्दर नीसा नगर की झोर वढ़ा। एरियन ने इस यात्रा का विस्तृत वर्णन तो किया है, परन्तु नीसा की स्थिति के विषय में कोई संकेत नहीं दिया है; उसने पीराणिक विवरण पर ही नहीं दरन् स्वयं इस नगर के अस्तित्व में भी संबेह प्रकट किया है। नीसा-वासियों ने कोई विरोद नहीं किया, विल्क मेंट सहित अपना इतर्नडल मेजा और यवनों के साथ निकट सन्वन्व की घोषणा की । उन्होंने बतलाया कि उनके शहर की स्थापना डायोनिस्त ने की यी और नगर का नाम उसी की नर्स, नीसा के नाम पर रना गया है। उन्होंने कहा कि नीसा के लोग उसी के अनुयायी हैं; शहर के निकटवर्जी पर्वत का नाम भी मरोस (जांच) है, क्योंकि डायोनिसस जन्म से पूर्व जीयस की जांघ में विकसित हुआ या। नीसा अपने जन्म से स्वतंत्र रही हैं, उसके अपने कानुन हैं, और सिकन्दर को चाहिए कि वह उन्हें बैसे ही रहने दे जैसे दे हैं। न्यासों के प्रतिनिधिमंडल के नेता, अक्षिक्स से यह कृतान्त सुनकर 'सिकन्दर बहुत खुरा हुआ' और वह उन किंवदन्तियों की बहुत आलोचना नहीं करना चाहता या, जिन्हें उसके सिपाहियों ने खूद चाव से सुना या और इसी लिए उसने अकृष्ठिस को डायोनिसम की उपलब्जियों का यदावर्षन करने का वचन दिया। तदनुसार, उसने अपने पूर्ववर्ती के नाम पर एक विच दी कीर उस नगर को एक अनिकात गणतंत्र बना दिया जिसे अपने कानूनों के अनुरूप राजकाज चलाने की छूट यी। जब निकन्दर ने तीन सी घुड़सवार बौर एक सी श्रेष्ठ सैनिक अपने साथ के जाने के किए माँगे तो अक्रिक्स मुक्तराया और उसने सहर्ष बृड्सबार देना स्वीकार कर लिया, परनु सिकत्वर की मांग के विपरीत सौ श्रेष्ठ सिपाही देने की बबाय दो सी निकृष्टतम सिपाही देने का प्रस्ताव किया । इस जवाब से सिकन्दर तिक मी अप्रसन्त नहीं हुआ, उसने पहली मांग को स्वीकार कर छिया और दूसरी मांग वापस ले ली। उसने मेरोस पर्वत (कोह-ए-मोर १) की यात्रा की जहां डसके अनुवायी सिरपेंचे और लारेल की वेलें देखकर बहुत प्रसन्न हुए; उन्होंने इनको छता-पत्रों से अपने छिए सिर की माछाएं गूंबी और उन्हें पहनकर सिकन्दर के पुरखों के गीत गाए।

गौरियनों के प्रदेश से होते वर् उसने गौरी (पंजकोर) नदी को पार किया। नदी को पार करना एक दुःसाध्य काम है, क्योंकि यह नदी बहुत गहरी और बहाब बहुत तेज हैं। यहाँ से निकन्दर मस्मग पहुँचा जो "उस इत्याचे का सबसे बढ़ा नगर था।" इसके साथ ही स्वात के अपरी क्षेत्र में अस्वकेन नोई के विरुद्ध युद्ध आरम्भ हो गया। इस शिवतशाली राज्य-मंडल के अधिकार में विशाल प्रदेश या जिसमें समूची स्वात, वूनेर और वनेर की उत्तरवर्ती घाटियाँ थीं और यह प्रदेश सिन्धु तक फैला हुआ था। इस राज्य-मंडल की सेना में 20,000 अश्वारोही, 30,000 से ऊपर पैदल और 30 हाथी थे। फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने आक्रमणकारी का मुकावला खुले मैदान में करने की वजाय नगर की चहार-दीवारी की किलेबंदी के भीतर से करना तय किया। युद्ध का जो विवरण यूनानियों ने दिया है उससे विदित होता है कि सिकन्दर ने कई स्थानों पर घेरे डाले और उन्हें हस्तगत कर लिया। किन्तु आधुनिक मानचित्र पर उन स्थानों की स्थिति बहुत विश्वास के साथ निश्चित नहीं की जा सकती। स्टीन ने जिसे इस देश की बहुत अच्छी जानकारी थी, कहा है कि ये स्थान सम्भवतः मुख्य स्वात घाटी में थे; क्योंकि इस प्रदेश का यही भाग आज की तरह ही सदा से सबसे अधिक उपजाऊ और सबसे अधिक आवादी वाला रहा है।

अस्सकेनोइ की राजवानी मस्सग (मशकवती ?) का घरा चार दिन तक रहा; पहले ही दिन किले के भीतर से सिकन्दर को लक्ष्य कर तीर आया, जो उसकी टांग में लगा, हालांकि उसे वहुत गम्भीर चोट नहीं लगी; परन्तु, युद्ध के यूनानी इंजनों के सामने किलेवंदी टिक न सकी और मस्सगवासियों की वहुत क्षति हुई; और चौथे दिन उनका राजा यवनों के युद्ध-इंजन के प्रक्षेपास्त्र का शिकार हुआ। मस्सग के लोगों के साथ 7,000 भाड़े के सैनिक भी थे, जिन्ह रक्षा के दुष्कर कार्य में बहुत रुचि नहीं थी, विशेषकर नगर के शासक की मृत्यु हो जाने के वाद। उन्होंने सिकन्दर से वातचीत आरम्भ कर दी; उन्हें हथियारों के साथ नगर से वाहर जाने तथा पड़ोस के स्थान पर शिविर में एकत्र होने की अनुमति दे दी गई, इस शतं पर कि वे प्रतिपक्ष का साय न देकर सिकन्दर की सेवा स्वीकार कर लेंगे। परन्तु, वे अपने देशवासियों के विरुद्ध एक विदेशी की सहायता नहीं करना चाहते थे, इसिलए उन्होंने रात के समय चुपचाप अपने घरों को भाग जाने की योजना बनाई। सिकन्दर को किसी तरह यह मालूम पड़ गया और उसने उनके शिविर की घेर लिया और उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये। डायोडोरस और प्लूटार्क ने लिखा है कि इस अवसर पर सिकन्दर ने जैसा आचरण किया वह उसकी सैनिक

कीर्त्ति पर एक काला चव्वा था; अपनी सेना को भारी क्षिति से वचाने के लिए उसने इन भाड़े के सैनिकों से पहले तो सिन्व कर ली और फिर वर्वरतापूर्वक उन्हें काट डाला। स्वयं मस्सग पर भी, जिसके श्रेष्ठतम रक्षक पहले ही खेत रहे थे, उसने अचानक घावा बोलकर कव्जा किया था। एरियन का कहना है कि मस्सग के शासक की पुत्री और पत्नी युद्धवन्दी बना ली गयी थीं। इस प्रसंग में कर्टियस ने लिखा है कि इस नगर की रानी ने, अपने गोद में अवोध बालक को सिकन्दर के पैरों में रख दिया और विजेता सिकन्दर ने उसके प्रति अत्यिवक कृपापूर्ण व्यवहार किया। उस पर दया करके नहीं विल्क उसके सौन्दर्य पर मुग्ब होकर। उसने आगे यह भी लिखा है कि इस रानी के वाद में पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसे सिकन्दर का नाम दिया गया। जस्टिन ने लिखा कि भारतीय इस रानी को 'राजवारांगना' कहते थे।

स्वात घाटी के अभियान का आखिरी मुकावला 'वाजिरा' (विर-कोट) और 'ओरा' (उदेग्राम) पर हुआ। कोइनोस को वाजि्रा भेजा गया और उम्मीद यह थी कि वाजिरा समर्पण कर देगा। तीन अन्य जनरलों को ओरा भेजा गया और इन सब को यह आदेश दे दिया गया कि जब तक सिकन्दर वहाँ न पहुंचे, उस स्थान को घेरे रहें । वाजिरा ऊंचाई पर वसा हुआ था और उसकी किलेवंदी वहुत मजवूत थी। अतः कोइनोस को कड़ा मुकावला करना पड़ा। सिकन्दर को जब यह मालूम हुआ तो वह वहाँ की सेना का संचालन स्वयं करने के लिए रवाना हो गया। तभी उसको यह समाचार भी मिला कि ओरा की सहायता के लिए सिन्धु के पूर्व में स्थित प्रदेश अभिसार का राजा, अभिसरिस आ रहा है। अतः सिकन्दर पहले उसी तरफ मुड़ गया। उसने कोइनोस को आदेश दिया कि वाजिरा की दुर्ग-व्यवस्था ठीक करके मीर इतने सैनिक वहां छोड़ दे, जो वहाँ के लोगों को उनकी जगहों से हटने न दें। यह सब व्यवस्था करके वह स्वयं आ मिले। कोइनोस के चले जाने के वाद वाजिरा के रक्षकों ने युनानियों पर आक्रमण करने के लिए एक सैनिक दूकड़ी भेजी किन्तु वे अपने इस प्रयास में असफल हो नहीं रहे वरन् वे अपने नगर की चहारदीवारी में ज्यादा बुरी तरह घिर गए। मामूली क्षति के वाद पहले ही बावे में ओरा पर हमलावरों का अधिकार हो गया और जितने भी हायी वहां मिले कोईनोस ने उन्हें अपने अधिकार में ले लिया । वाजिरा वालों ने जब ओरा पर अधिकार हो जाने की वात सुनी तो वे रातों-रात नगर खाली करके पड़ोस की दुर्गम पहाड़ियों में चले गए । स्वात घाटी का अभियान इस प्रकार समाप्त हो गया। सिकन्दर ने ओरा और मस्सग को

गढ़ बनाया जहां से कि समीपवर्ती प्रदेश पर नियंत्रण रखा जा सकता हो। उसने वाजिरा की भी रखा-व्यवस्था मुदृढ़ कर दी और फिर कावुल नदी के नीचे हेफेस्यन और पिर्डकस वाला रास्ता पकड़ने के लिए दक्षिण दिशा में पेशावर घाटी की ओर बढा।

सिन्यु की बोर बढ़ते हुए इन सेनायितयों ने ओरोबिटिस (इसकी पहिचान नहीं हो पाई है) नामक एक छोटे से नगर की किलेबंदी कर दी थी। सिकन्दर ने निकनोर को सिन्यु के पिक्चमवर्ती देश का क्षत्रप नियुक्त किया। इसी बीच गान्धार की प्राचीन राजवानी प्यूसेलोइिटस (पुष्कलाविती) ने समर्पण कर दिया जहां फिलिप की कमान में मकदूनियाई सैनिकों का गैरिज़न रख दिया गया। इसके बाद कुछ दिन तक सिकन्दर अनेक छोटे-मोटे गढ़ों को समाप्त करता रहा जिनमें से कुछ तो सिन्यु के रास्ते में थे और कुछ उसके दायें किनारे पर। इन दिनों उसके साथ कोफ़ेओस और अस्सगेटिस (अव्विजत) नाम के दो स्थानीय राजा भी थे।

#### एओर्नोस

सिन्यु पार करने से पहले, सिकन्दर को एओर्नोस में अस्सकेनोई के एक और मुख्य गढ़ का सामना करना था जहां कि इन सब लोगों ने आकर घरण ली थी। स्टीन ने इस स्थान की स्थिति पीर-सार और जन-सार पर्वंत मालाओं में बतलाई है जो काफी विश्वसनीय प्रतीत होता है और यह एओर्नोस पर सिकन्दर के हमले के प्रसंग में यूनानो ग्रन्थों में स्थानादि का जो विवरण दिया है उससे पूरी तरह मेल खाता है; यबनों के में विवरण मी टोलेमी के विवरण पर आवारित हैं जो लागोस का पृत्र था, जिसने इस लड़ाई में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया था।

सिकन्दर के आक्रमण के समय भारत के उत्तर-पिक्चम सीमान्त प्रदेश की राजनीतिक स्थित के विषय में यहां दो शब्द कह देना उचित होगा। अस्सके-नोइ और उनके पड़ोसियों को तथा साथ की अन्य जातियों को आक्रमणकारी के विरुद्ध अभिसदिस का और सम्भवतः पोरस का भी समर्थन प्राप्त था। खास अभिसार, ऊपरी झेळम और चेनाव के बीच आवाद एक पहाड़ी प्रदेश का नाम है; परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सिकन्दर के आक्रमण के समय अभिसार के शासक ने अपने राज्य का प्रसार पिक्चम में हज़ारा (उर्श) से सिन्धू तक, और पूर्व में शायद कश्मीर के कुछ भागों तक कर रखा था। अभिसरिस और

पोरस के राज्यों के बीच में तक्षशिला का राज्य पड़ता था, जिसके राजा के साथ इन राजाओं के सम्बन्ध मैंत्रीपूर्ण न थे और जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं जसने आक्रमणकारी का इस आशा से स्वागत किया था कि अपने पड़ोसी शत्रुओं के विषद्ध वह जसकी सहायता लेगा। इसलिए, यह कोई आश्चर्य की वात नहीं कि अस्सकेनोई ने अपनी स्वतंत्रता की रक्षा ऐसे क्षेत्र में करने की तैयार की जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण अभेद्य था और अभिसरिस के राज्य के विल्कुल समीप पड़ता था। यह भी कोई आश्चर्य की वात नहीं कि सिकन्दर तक्षशिला से स्वागत का निमंत्रण तब तक स्वीकार नहीं कर सकता था जब तक कि जसने इन जातियों के अंतिम दुर्भें याढ़ को जीत नहीं लिया, इन्हें जीतना ही स्वात घाटी की लड़ाइयों का प्रमुख उद्देश्य था।

अस्सकेनियाई देश की पूर्वी सीमा पर स्थित इस गढ़ तक पहुंचने के लिए, सिकन्दर को सिन्चु के दाएं किनारे पर चलकर ऐम्वोलिया (अम्ब) शहर तक पहुंचना पड़ा था, जो एओनोंस से अधिक-से-अधिक दो पड़ावों की दूरी पर था। यहाँ उसने कुछ सैनिकों के साथ फेटरस को छोड़ दिया और उसको आदेश दिया कि शहर में जितना ज्यादा से ज्यादा अनाज और अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र की जा सके, कर ले, तािक यिद देर तक रुकना पड़ें तो रसद की कमी न पड़ें और यिद पहाड़ी के लोग पहले ही घावे में हथियार न डाल दें तो इसे ठिकाना बनाकर लम्बी घरे-बन्दी से उन्हें जर्जर कर दिया जाय। यह प्रवन्य करने के वाद सिकन्दर स्वयं चट्टान की ओर वढ़ा और उसने अपने साथ घनुर्घारियों, ऐग्रीनियाइयों, कोइनोस की व्रिगेड, जिसमें चुनिदे, किन्तु सबसे पैने अस्त्रों वाले सैनिक थे और दो सी अश्वारोही तथा सी अश्वारोही घनुर्घारी लिए। अगले दिन उस पहाड़ी के विल्कुल समीप उसने अपना पड़ाव डाल दिया।

एरियन ने एओर्नोस को एक विशाल चट्टान बताया है जो 6,600 फुट ऊंची थी और जिसका करीव 22 मील का घेरा था। डायोडोरस ने इसके घेरे को इसका आघा ही और इसकी ऊंचाई 9,600 फुट बतलाई है और लिखा है कि इसके दक्षिण में सिन्यु नदी बहती थी। एरियन ने लिखा है कि इस पर चढ़ने का एक ही रास्ता था, सो भी बनाया गया था और अत्यधिक हुगेंम था। यह भी कहा जाता है कि इस चट्टान की चोटी पर प्रचुर शुद्ध जल उपलब्ध था जो एक बहुत बड़े झरने से निकलता था। इमारती लकड़ी के अतिरिक्त

इतनी डर्वरा भूमि भी वहां थी जिसकी वुवाई और ज्ताई के लिए एक हजार व्यक्तियों की आवश्यकता पड़े। कहा जाता था कि एक वार हरक्यूलिस ने भी इस गढ़ पर आक्रमण किया था, परन्तु वह सफल नहीं हो पाया था, भयानक 'भूकम्प लाने लीर देवी संकेतों के कारण उसे अपना विचार स्थिगत करना पड़ गया था।' कहते हैं इसी कारण सिकन्दर इस गढ़ को जीतने के लिए और भी उत्सुक था। किन्तु ऐरियन ने इस सारी कहानी को अस्वीकार किया है और कहा है कि "मेरी अपनी घारणा यह है कि इसकी विजय की कहानी को और भी रोचक वनाने के लिए हरक्यूलिस की कथा जोड़ दी गई थी।"

शुर-शुरु में तो सिकन्दर की समझ में ही नहीं आया कि आक्रमण कैसे किया जाए; परन्तु फिर पास के कुछ लोग उसके पास आए और उन्होंने उसके सम्मुख आत्म समर्पण करके चट्टान के उस भाग का रास्ता दिखाने का प्रस्ताव किया जहां पहुँचना सबसे आसान या और जहाँ पहुंचकर मुख्य गढ़ पर चढ़ाई करना बहुत मुक्किल नहीं था । सिकन्दर ने उनकी बात मान ली और टालेमी के नेतृत्व में हल्के अस्त्रों से सज्जित चुनीदा सैनिकों की उनके साथ भेज दिया। उसने टालेमी को हक्म दिया था कि जब वहां वह पहुंच जाए तो उसे संकेत दे और पूरे दल-वल से उस स्थान पर इटा रहे। अत्यन्त ऊवड़-खावड़ और दुर्गम रास्ता पार करता हुआ, जो सम्भवतः दंदा-नूरदइ औलवाहु के पश्चिम में घाटी में ऊपर हो जाता था—टॉलेमी इंगित स्थान पर कब्जा करने में सफल हो गया जिसे छोटा उना कहते हैं। पीरसार चोटी पर एकत्रित रक्षक सेना इन लोगों को नहीं देख पाई। यहाँ पहुंचकर उसने चारों तरफ वाड़े लगाकर और खाइयां खोद कर अपनी स्थिति मजबूत वना ली और एक ऐसे ऊंचे स्थान से आकाशदीप जलाकर सिकन्दर को अपनी सफलता की सूचना दी जहां से सिकन्दर उसे देख सकता था। सिकन्दर ने संकेत को ग्रहण किया और अगले दिन अपनी सेना के साथ उसी मार्ग पर अग्रसर हुआ जिससे टालेमी गया था; परन्तु इसी वीच प्रतिरक्षकों ने यह सब कुछ देख लिया और सिकन्दर को रास्ते में रोक देने के लिए अपने आदमी दंदा नूरदई चोटी पर भेजे। उनके थादमी इस काम में सफल हुए। यही नहीं, लौटकर उन्होंने ऊंचाई पर टालेमी के पड़ाव पर आक्रमण किया; शाम के समय घमासान लड़ाई हुई, परन्तु भारतीय टालेमी के पड़ाव को तोड़ नहीं पाए और तव उन्होंने रात भर के लिए युद्ध वन्द कर दिया।

रात को सिकन्दर ने एक भारतीय भगोड़े की सहायता ही और टालेमी की

एक पत्र भेजा कि अगले दिन् जब भारतीय सैनिक मुख्य सेना की चढ़ाई को रोकें तो उस समय वह अपने पड़ाव की रक्षा करने में ही न लगा रहे विक पीछे से भारतीयों पर हमला भी कर दे। दिन निकलने पर वह फिर चला और कठिन लड़ाई के वाद आगे वढ़ने में और टॉलेमी के आदिमियों के साथ मिलने में सफल हो गया। परन्तु, अव उसके 🚎 और चोटी के वीच जहां प्रतिरक्षक थे, एक तंग घाटी पड़ती थी जिसे भरना वैद्धुत क्ठिन था परन्तु जिसके भरे विना मुख्य पहाड़ी (पीर-सार) पर आक्रमण भी नहीं किया जा सकता था। दूसरे दिन इसे भरने का काम स्वयं सिकन्दर ने अपनी देखरेख में शुरू कराया। लकड़ियां काट-काट कर मुख्य पहाड़ी की तरफ पाटी जाने लगीं। पहले ही दिन 200 गज का रास्ता वना लिया गया, लेकिन जव घाटी की गहराई आई तो प्रकृत्या काम की गति मंद पड़ गई। भारतीयों ने इस काम की प्रगति रोकने का प्रयत्न किया और अचानक आक्रमण करके उन्होंने शत्रु को कुछ क्षति भी पहुंचाई किन्तु यूनानियों के इंजनों ने छोड़े गए प्रक्षेपणास्त्रों से जन्हें अपने मुख्य उद्देश्य में सफल नहीं होने दिया; यवन ज्यों-ज्यों टीला बनाते जाते थे त्यों-त्यों अपने इंजन उस पर आगे लाते जाते थे। टीला बनाने का काम लगातार तीन दिन तक चलता रहा और चौथे दिन कुछ मश्दूनियाई एक पहाड़ी पर चढ़ने में सफल हो गए जहां पहुंचकर उन्होंने उसकी चोटी पर कब्जा कर लिया जो प्रतिरक्षकों की चट्टान के वरावर ही ऊंची थी। टीला आगे बढ़ाने का काम इसके बाद भी तीन दिन तक और चलता रहा जब कि उसे उस चट्टान से मिला दिया गया जो यूनानियों के कब्जे में आ गई थी। जिस असाघारण कौशल और वहादुरी के साथ यह काम किया गया या और इसमें शत्रु को जैसी सफलता मिली थी उसे देखकर, भारतीय यह महसूस करने लगे कि अब और प्रतिरोध करना व्यर्थ है। सिकन्दर के पास दूत भेजकर उन्होंने कहलाया कि वे कितपय शर्तों पर आत्मसमर्पण करने और उस पहाड़ी को समिपत करने के लिए तैयार हैं। सुलह की वातचीत चल ही रही थी कि इन घिरे हुए लोगों ने रात को वहां से अपने-अपने घरों को निकल भागने की योजना बना ली; सिकन्दर को इसका पता चल गया और पहले तो उसने उन्हें वहां से वेरोक-टोक हट जाने दिया, फिर वह सात सी चुनीदा सैनिकों के साय उसी पहाड़ी पर चढ़ गया। उसकी यह कार्यवाही एकदम अप्रत्याशित थी । बहुत से भारतीय मीत के घाट उतार दिए गए, अन्य बहुत से ओंबे मुंह गहरी घाटियों में गिरकर मर गए;इस प्रकार सिकन्दर उस पहाडी का स्वामी हो गया जिरो स्वयं हरनपुलिस भी नहीं जीत पाया था। उसने अपनी जीत

की खुशी में जशन मनाया, देवताओं को विल चढ़ाई और पूजि की स्थीर मिनवीं और विकटरी देवियों की वेदियां वनवाई । उसने एक किलों भी वनवाया । अस्सकेनोई का विजय-अभियान पुरा करने के लिए रवाना होने और सिन्यु के किनारे अपनी मुख्य सेना से जा मिलने से पूर्व उसने इस किले की कमान सिसिकोट्टस को सौंप दी । एओर्नीस पर आक्रमण और उसके पतन का समय ईसा पूर्व 326 में अप्रैल के आस-पास माना जा सकता है।

एरियन के अनुसार एओनोंस से सिकन्दर ने उसके भागते हुए प्रति-रक्षकों का पीछा किया। इन प्रतिरक्षकों का नेता अस्केनियनों के ाजा का एक भाई था; यह अस्केनियाई राजा स्वयं मस्सग में मारा गया था। जो लोग वच निकले थे, उन्होंने कुछ सैनिकों और कुछ हाथियों के साथ पर्वतों में जाकर शरण ली। सिकन्दर जब डीर्ता पहुंचा तो उसने इस नगर को और आस-पड़ोस को एकदम निजंन, वीरान पाया। उसने अपने कुछ सैनिकों को आस-पास के इलाकों में तलाश के लिए भेजा और दुश्मन के बारे में विशेप कर उनके हाथियों के बारे में सूचना लाने को कहा। ठीक-ठीक यह नहीं कहा जा सकता कि डीर्ता नामक नगर कहां था, किन्तु इस तथ्य की देखते हुए कि इस देश से होकर सिन्यु तक आने के लिए एक नया मार्ग बनाना आवस्यक था क्योंकि विनाइसके सिन्यु तक पहुंचना असम्भव था, ऐसा जान पड़ला है कि व नेर का मध्य भाग ही इस सैनिक कार्रवाई का क्षेत्र रहा होगा । युद्ध-बंदियों से सिकन्दर को मालूग हुआ कि भारतीय राजा ने सिन्धु पार कर लिया है और उसने अभिसरीस के यहाँ शरण ली है, और उसने अपने हावियों को सिन्धु के पास एक चरागाह में छोड़ दिया है। सिकन्दर ने इन हाथियों को पकड़ लिया; उनमें से दो हाथी खड्डों में गिरकर मर गए। यहाँ उसे वहुत मात्रा में बढ़िया इमारती छकड़ी भी मिली जो उसने सिन्धु में बहा दी और आगे उस पुल पर इकट्ठी करवा दी जोकि उसकी सेना के दूसरे भाग ने वहुत पहिले ही तैयार कर लिया था।

सोलह पड़ावों के बाद जब सिकन्दर ओहिन्द के इस पुल पर पहुंचा तो उसने अपनी सेना को तीस दिन का अवकाश दिया और भांति-भांति के खेलों और प्रतियोगिताओं से उनका मनोरंजन किया। यहां तक्षशिला के आम्भि का एक दूत-मंडल सिकन्दर से मिला। आम्भि ने हाल ही में अपने पिता की गद्दी प्राप्त की थी। परन्तु अपने अभिपक के लिए वह सिकन्दर की प्रतीक्षा कर रहा था। यह दूत-मंडल भेंट देने के लिए बांदी के दो सी टेलैंट, 3,000 अच्छे मोटे बैल, 10,000 या इससे भी ज्यादा भेड़ें और 30

हाथी लाया था। आम्भि ने सिकन्दर की सहायता के लिए 700 घुड़सवार भी भेजें और यह भी कहला भेजा कि वह अपनी राजधानी तक्षशिला—जो सिन्धु और हाइडेंस्पीज के वीच सबसे वड़ा नगर है—सिकन्दर को समर्पित करता है। तब सिकन्दर ने अपने देवताओं की वड़े भन्य रूप से पूजा की। खास भारत में प्रवेश करने के उसे शुभ संकेत मिले; भारत-भूमि पर पांव रखने वाला वह पहला यूरोपीय था।

## तक्षशिला

आक्रमणकारी जब तक्षशिला के समीप पहुंचा तो उस समय एक विचित्र घटना हुई। जब वह नगर से लगभग चार मील दूर था तब उसने एक सेना देखी जो व्यूह बनाकर खड़ी थी और सभी हाथी एक पंक्ति में खड़े थे; सिकन्दर को विश्वासघात का भय हुआ और उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयारी करने का हुक्म दे दिया। परन्तु आम्भि ने मक्टूनियाइयों की इस भूल को समझ लिया और अपनी सेना को छोड़कर कुछ मित्रों सहित एक दुभापिये की सहायता से सिकन्दर को यह समझाने के लिए आगे बढ़ा कि उसकी मंशा लड़ाई करने की नहीं विल्क अपने एक विदेशी मित्र का सम्मान करने की है जिसके संरक्षण की वह इतने दिनों से उत्कंठापूर्वक राह देख रहा या। उसने अपने आपको, अपनी सेना और अपने राज्य को सिकन्दर के हाथों में सौंप दिया। रक्षित कुपा-पात्र के रूप में सिकन्दर ने उन्हें उसे पुन: वापिस दे दिया।

तीन दिन तक तक्षशिला में वड़ी वूमवाम से सिकन्दर का आतिथ्यसत्कार किया गया और चौथे दिन उसे और उसके मित्रों को भेंट में स्वर्णमुकुट और अस्सी टेलैंट चांदी के सिक्के दिए गए (किटियस)। वदले में
सिकन्दर ने आमिभ को 'लूट के खजाने में से एक हजार टेलैंट और सोने तथा
चांदी के भोज आदि में काम आने वाले बहुत से वर्तन, बढ़िया ईरानी कपड़े
तथा अपने अस्तवल के तीस घोड़े जिन पर वैसी ही जीन कसी थी जैसी कि
सिकन्दर की सवारी के समय कसी जाती थी' दी। इस प्रकार फारस के पुराने
वादशाहों के तोशाखाने के लूट के माल का एक अंश तक्षशिला के महलों में
भी पहुंच गया। परन्तु, इस अवसर पर सिकन्दर ने जिस उदार हृदयता का
परिचय दिया उससे कुछ मबदूनियाई जनरल नासुश हो गए, हालांकि इसकी
वजह से सिकन्दर को पांच हजार सैनिक और सर्वाधिक उपयोगी संश्रित नरेश
की अचूक निष्ठा मिली। अनेक भारतीय राजाओं के दूत यहीं आकर

सिकन्दर से मिले और उसे भेंट-उपहार देकर उन्होंने अपने समर्पण की घोषणा की। पर्वतीय देश के अभिसारीस ने भी अपने भाई को भेजा। एक पोरस (पीरव) ने ही जिसका नाम ऋग्वेद काल से प्रसिद्ध है— सिकन्दर के सन्देश का अवज्ञापूर्ण उत्तर दिया और कहा कि वह अपने प्रदेश की सीमा पर आकान्ता की अगवानी अवश्य करेगा, किन्तु हथियार हाथ में लेकर। पोरस वास्तव में एक काफी बड़े प्रदेश का शासक था और इसका विस्तार आस-पड़ौस के राजाओं और जातियों के लिए चिंता का विषय वन गया था जिसके कारण वे आपस में राजनीतिक मैंत्रियां कर रहे थे और गुट भी बना रहे थे।

पोरस के साथ युद्ध के लिए तक्षशिला से रवाना होने से पूर्व सिकन्दर ने अपनी प्रया के अनुसार विल दी और व्यायाम तथा अश्वारोहण की प्रति-योगिताओं का आयोजन किया। उसने कोइनोस को सिन्यु के लिए वापस भेजा और यह हुक्म दिया कि यहां नावों का जो पूल बनाया या उसे खोल दे और उसको नावों को लाकर झेलम नदी (प्राचीन वितस्ता, जिसे यवनों ने हाइर्डंसपीस लिखा है) पर ले आए। उसने मैचटस के पुत्र फिलिप की तक्षशिला और निकटस्य प्रदेश का क्षत्रप नियुक्त किया और उसके साय एक गैरिसन सेना कर दी। यह प्रवन्य करने के बाद सिकन्दर अपनी सेना के साय झेलम की ओर बढ़ा; उसके साथ 5,000 वे सैनिक भी थे जो तक्षशिला के राजा ने स्वयं उसे दिए थे। रास्ता दक्षिण-पूर्व की दिशा में अत्यधिक दुष्कर प्रदेश से होकर जाता था और लगभग सी मील लम्बा था। मार्ग में सिकन्दर को एक तंग दर्रा मिल। जिस पर पोरस के भतीजे, स्पाइटसीज ने अपने सैनिकों के साथ अधिकार कर रखा था। उन्हें उसने सहज ही परास्त कर दिया और फिर विना और किसी मकावले के सारा रास्ता पार कर गया; बाद में स्पाइटसीज झेलम की लड़ाई में अपने चाचा की ओर से लड़ा और वहीं मारा गया।

# झेलम का युद्ध

सिकन्दर ने झेलम नदी के दाएं किनारे पर झेलम नगर के पास पड़ाव डाल दिया। यह बात ई० पू० 326 के वसंत की है, नदी के दूसरी ओर पोरस ने अपनी सारी सेना लगा रखी थी और दुश्मन की गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए और जब वह नदी पार करने की चेटा करे तो तुरन्त

उसकी सूचना देने के लिए नदी के किनारे-किनारे काफी दूर-दूर तक चौकियां वना दी थीं। पौरव ने अपने अवीनस्य राज्यों के घने आवाद गांवों के जवानों को चुन-चुनकर अपनी सेना में लिया था और उसकी सेना काफी विशाल थी। एरियन के अनुसार सिकन्दर के साथ अंतिम मुठभेड़ में पौरव ने अपनी सारी सेना लगा दी थी, जो इस प्रकार थी: 4,000 वलिष्ठ अश्वारोही, 300 रथ, 200 हाथी, और 30,000 वहादुर रणकुशल पैदल सैनिक। इनके अतिरिक्त 2,000 सैनिक और 120 रथ उसने उसी दिन अपने पुत्र के साथ दुश्मन का उस समय मुकावला करने के लिए भेज दिए थे जबकि वह नदी पार कर रहा था। पौरव के पास इसके अतिरिक्त और भी सैनिक ये जिन्हें वह सिकन्दर के उन सैनिकों को पार उतरने से रोकने के लिए अपने मूल शिविर में छोड़ आया था जिन्हें सिकन्दर नदी के उस पार अपने शिविरों में ही छोड़ आया था। दूसरी ओर सिकन्दर की वहविव सेना में भारी हथियारों से पूरी तरह लैस मक्दूनियायी पैदल सैनिक थे जिनके हाथों में तेज भाले थे; अति अनुशासित घुड्सवार; सिकन्दर के अंगरक्षक थे (कम्पेनियन), जो मक्द्रनिया के उच्च कुलजन्मा और सेना की रीढ़ थे। प्रारम्भ में इन अंगरक्षकों की संख्या 2,000 थी, परन्तु अब वह बहुत कम हो गई थी; अब वे जिन चार वर्गों में विभवत थे उनमें केवल एक-एक स्ववेड्न मबदूनियाइयों की थी। सिकन्दर की सेना में हजारों की संख्या में पेशेवर सैनिक भी थे जो युनान के शहरों के थे; इनके अलावा वाल्कन के अर्घसम्य पहाड़ी भी थे जिनकी गणना अमुहिम सैनिकों में थी। ''किन्तु यूरोपियनों के साथ घुल-मिले बहुत से राष्ट्रों के लोग थे । इनमें ईरानी शीर्य के प्रतिनिधि घुड़सवार थे जो वैिनट्रया और उसके पार के इलाकों में सिकन्दर के साथ थे। परुतून और हिन्दुकुश के लोग थे, जिनके साथ पहाड़ियों में पले बढ़िया किस्म के घोड़े थे, मध्य एशियाई थे जो दौड़ते घोड़ों की पीठ से निशाने लगा सकते थे। इनके अतिरिक्त मोटिये (शिविर के असैनिक अनुचर) भी थे। संसार की प्राचीनतर सम्यताओं के प्रतिनिवि जैसे फोनिशियाई थे, जो न जाने कितने पुराने समय से पोत-निर्माण और व्यापार करते आ रहे थे। मिस्र के लोग जिनके पुरिविशेष भारतीयों से भी पुराने हैं" (वेवान) । झेलम की लड़ाई वास्तव में अंतर्राप्ट्रीय लड़ाई थी। सिकन्दर की सेना पहले ही जातियों के विलयन का साधन वन चुकी थी। इस सेना की ठीक-ठीक संख्या ज्ञात नहीं है। अनुश्रुति है कि उसके शिविर में 1,20,000 छोग थे; मक्टूनियायी सैनिकों की एशियाई पत्नियों और उनके बच्चों के अतिरिक्त मोटिये, व्यापारी

बौर वैज्ञानिक विशेषज्ञ भी सम्मिलित थे। टार्न का अनुमान है कि सिकन्दर की सेना में लड़ाकू सैनिकों की संस्था 35,000 के आसपास थी; उसने यह भी लिखा है कि सिकन्दर ने युद्ध में जिन ब्यूहों की रचना की थी उन्हें देखते हुए उसकी सेना में उक्त संस्था से बहुत ज्यादा सैनिक होना सम्भव नहीं है। उपलब्ध सभी प्रमाण इस बात पर एकमत हैं कि उसके अश्वारोहियों की संस्था पोरस के अश्वारोहियों से निश्चित रूप से अधिक थी।

सिकन्दर तुरन्त यह समझ गया कि इतने शक्तिशाली और सतर्क शत्रु के सामने रहते नदी पार करना असम्भव है, क्योंकि पोरस के हाथियों को देखकर ही उसके घोड़े विचक जाएंगे । इसलिए उसे प्रवंचना का सहारा लेना पड़ा और चोरी से रास्ता बनाना पड़ा। पहले उसने पोरस का व्यान हटाने के लिए अपनी सेना को कई दस्तों में बांट दिया और फिर उन्हें लेकर इघर-जबर ऐसे घुमता रहा, मानों नदी पार करने के लिए कोई सुगम स्थल ढुंढ रहा हो। साथ ही उसने वड़ी मात्रा में रसद इकट्ठी करने के लिए कई दलों को आवादी में भेज दिया, ताकि शतु यह समझे कि वह अभी और अच्छे मौके की प्रतीक्षा करना चाहता है जबिक पहाड़ों पर वर्फ पिघलनी वन्द हो जाएगी मीर नदः इतनी उतर जाएगी कि उसे पार करना आसान होगा। सिकन्दर के वहसंख्य कटाघातों ने पहले तो पोरस को रात में सदा सिकय रखा परन्त् वाद में पोरस ने यह समझ लिया कि नदी पार करने की सिकन्दर की कोशिश केवल घुड़की मात्र है। इसलिए वह असाववान हो गया। 'अपने रात्रि के प्रयत्नों पर पोरस की आशंकाएं इस प्रकार शांत करने के बाद सिकन्दर ने शिविर से लगभग सोलह मील ऊपर से नदी पार करने की अपनी योजना पूरी कर ली।' सिकन्दर ने नदी पार करने के लिए जो जगह चुनी वह नदी के अत्यिधिक मोड के कारण पोरस के सैनिक शिविर से देखी नहीं जा सकती थी। इसके अतिरिक्त बीच में घने जंगलों से परिपूर्ण एक टापू भी पड़ता या और साथ ही दूसरे किनारे से सिकन्दर ने झांसा भी दिया। पोरस के सैनिक सिकन्दर की और होने वाळ शोर-शराबे के इतने अम्यस्त हो गए थे कि नदी पार करने की वास्तविक तैयारी उनकी आंखों के सामने ही हुई और पोरस के पहरेदारों को किसी खास बात का सन्देह नहीं हुआ; बादलों की गड़गड़ाहट और वर्षा ने भी हिययारों और आदेशों का घोष दवाने में सिकन्दर की सहायता की।

सिकन्दर ने नदी पार करने की जो तिथि निश्चित की थी उससे पहले

ही उसने नदी पार ली, क्योंकि उसे जब खबर मिली थी कि पर्वतीय राजा अभिसरेस हाल ही के तक्षशिला के अपने दूत मंडल के विपरीत अपनी सेना के साथ पौरव की सहायता के लिए शीध्र पहुँच रहा है। इसलिए उसके लिये यह आवश्यक हो गया कि दोनों मित्र नरेशों की सेनाओं के मिलने के पूर्व ही आक्रमण कर दिया जाए।

सिकन्दर ने बड़ी साववानी और सूक्ष्मता के साथ अपनी योजनाएं वनाई यों। उसने केटरस के अबीन की एक सशक्त डिवीजन और तक्षशिला के सैनिकों को मुख्य शिविर में छोड़ दिया और यह आदेश दिया कि जब तक उन्हें दूसरे तट पर हाथी दिखाई दें तव तक वे वहीं रहें और जब यह देखें कि हायी हटा लिए गए हैं तो जितनी जल्दी हो सके नदी पार करने का प्रयतन करें। प्रमुख शिविर और नदी-द्वीप के बीचोबीच मृतक घुड़सवार सैनिक और पैदल सैनिक तैनात थे; इनके कमान्डर थे मेलीगर, ऐट्टलस और जोर्जियस और इन्हें यह अनुदेश था कि जब वे यह देखें कि भारतीय युद्ध में अच्छी तरह रत हो गए हैं तो अलग-अलग टुकड़ियों में जितनी जल्दी हो सके नदी पार कर दूसरी ओर पहुंच जाएं । कम्पेनियनों (अंगरक्षकों) समेत अविकांश सेना अपने साथ लेकर सिकन्दर उस स्थल की ओर बढ़ा जहां से उसने नदी पार करने का फैसला किया था। वह नदी तट से दूर-दूर ही उस स्थल की कोर वढ़ा जिससे कि शत्रु की नज़र उस पर न पड़ने पाए । दिन निकलते-निकलते तूफान रुक गया था और वर्षा भी थम गई थी। सिकन्दर की सेना नावों में और खाल के उन वेड़ों पर नदी द्वीप पहुंची जो रिसाल को पार उतारने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए थे। प्रतिपक्ष के पहरेदार इसे देख नहीं पाए । स्वयं सिकन्दर तीस पतवारों वाली एक बहुत वड़ी नाव में नदी-हीप में पहुँचा। इसी नाव में सिकन्दर के साथ थे: टोलेमी, जो बाद में मिस्र का वादशाह वना; पेडिकस, जो बाद में राजप (रीजेंट) बना; लीसिमचस, जो बाद में थ्रोस नरेश हुआ, सेल्यूकस जिसे सिकन्दर के एशियाई साम्राज्य का उत्तराधिकारी वनना या। इसी नाव में अंगरक्षक और आये हाइपसपिस्ट भी थे। इस द्वीप में अत्यधिक वृक्षों के होने के कारण सैनिकों के भागे बढ़ने का पता तक नहीं चल पाया जब तक वे इस सारे द्वीप की पार करके वाएं किनारे के विल्कुल पास नहीं आ गए। जब उन्हें भारतीय पहरे-दारों ने देखा तो ने तुरन्त घोड़ों को दीड़ाते हुए अपने शिविर में समाचार देने चले गए । उघर, सिकन्दर ने जो सबसे पहले पार लगा था, अस्वारोहियों को पंक्तिवद्ध किया और आगे बढ़ाया; किन्तु तुरन्त ही उसने देखा कि वह

अभी मुख्य भूमि पर नहीं पहुँचा है, बल्कि एक दूसरे ही द्वीप पर है जोिक एक नहर के कारण मुख्य भूमि से कटा हुआ है, जिसमें आमतौर से तो पानी नहीं होता लेकिन वर्षा के कारण इस समय उफान आ गया है। आखिरकार उन्हें एक ऐसा स्थल मिल गया जो यद्यपि वहुत ही संकरा था तथापि वहां से नहर पार की जा सकती थी। पैदल सैनिकों ने छाती तक पानी में होकर नहर पार की और घोड़ों ने तैर कर, उनके सिर ही पानी के ऊपर नजर आते थे। कहा जाता है इस अवसर पर सिकन्दर के मुख से अनायास यह शब्द फूट पड़े थे: 'हे ऐथेन्स के वासियो! तुम्हें क्या विश्वास होगा कि तुम्हारी प्रशंसा का पात्र वनने के लिए मुझे कैसी-कैसी विपम परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है? नहर पार करने के बाद सिकन्दर ने अपनी सेना को ब्यूह में ज्यवस्थित कर दिया। उसने अंगरक्षकों को और अश्वारोहियों को दाएं पक्ष में रखा और उनके सामने अश्वारोही तीरन्दाजों को; इनके पीछे फैलेंक्स (ब्यूह) के प्रत्येक छोर पर घनुर्घारियों और भाले वालों के साथ पैदल सैनिक थे।

आक्रमण के लिए इस प्रकार अपनी सेनाओं का स्थान-निर्धारण करने के बाद, सिकन्दर अपने 5,000 अरुवारोही सैनिकों के साथ तेजी से आगे वढा; उसने धनुर्घारियों से कहा कि अञ्चारोहियों की सहायता के लिये वे जल्दी से उसके पीछे आवें। पैदलों को उसने यथा-विन्यास सामान्य गति से पीछे आने को कहा। घुड़सवार सेना के मामले में सिकन्दर पोरस से प्रवल पड़ता था। उसने इसका लाभ उठाने का निश्चय किया और उसे यह विश्वास था कि वह इनके साथ पोरस की समुची सेना को परास्त कर देगा अयवा पैदल सैनिकों के आने तक उन्हें यद्ध में उलझाए रहेगा । दूसरी ओर, अगर शत्रु की सेना उसके अद्भुत रीति से नदी पार करने की वात सुनकर भागी तो तब उन्हें घर दबोचेगा और भागते हुए सैनिकों को तुरन्त मौत के घाट उतार देगा । किन्तु पौरव कायर नहीं था । जव उसने शत्रु के नदी पार करने की बात सुनी तो सबसे पहले उसके दिमाग में यह बात आई कि अगर सम्भव हो तो शत्रु की सारी सेना के पार उतरने से पहले ही उस पर घाना वोल दिया जाए; और इसीलिए उसने 2,000 अश्वारोहियों और 120 रथों के साथ अपने एक वेटे को रास्ता रोकने के लिए भेज दिया। परन्तु उसके पहुँचने तक सिकन्दर अपना काम पूरा कर चुका था। जब सिकंदर ने राजकुमार को आगे बढ़ता देखा तो उसे यह म्प्रम हुआ कि पौरव अपनी समग्र सेना के साथ आगे बढ़ रहा है। उसने अपने घनुर्घारियों को टोह

लगाने के लिए भेजा। जब उसे शत्रु के वास्तविक वल का ज्ञान हो गया तो उसने अपने सब अश्वारोहियों को लेकर वावा बोल दिया और शत्रु को दबा लिया; इसमें 400 भारतीय खत रहे जिनमें पोरस का वेटा भी था। वर्षा के कारण भूमि सब जगह पोली पड़ गई थी जिसके कारण रथ वैकार हो गए और घोड़ों समेत सभी कुछ दूरमन के हाथ में चला गया। शेप सैनिकों ने वापस पहुँचकर जब पोरस को यह समाचार दिया कि स्वयं सिकन्दर अपनी सेना के सबसे बलशाली डिवीजन के साथ नदी पार कर आया है, तो क्षण भर के लिए पोरस की समझ में यह नहीं आया कि सिकन्दर के आक्रमण का मुकावला कैसे किया जाए जो अनिवार्य हो गया है और साथ ही केटरस की नदी पार करने से कैसे रोका जाए ? परन्तु, दूसरे ही क्षण उसने निश्चय कर लिया और केटरस को रोकने के लिए कुछ गजवल छोड़कर मुख्य सेना के साथ सिकन्दर के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष के लिए वह आगे वढ़ा। नदी के पास की फिसलनी जमीन के आगे करीं के मैदान में पोरस को एक रेतीला भूभाग मिल गया और उसने यहीं युद्ध के लिए अपनी सेना की ब्यूह-रचना की। यह स्थल उसके सैनिकों की गतिविचियों के उपयुक्त था। उसे अपने हाथियों का बड़ा भरोसा या और इसीलिए उसने सौ-सी फुट के फ़ासले पर सबसे आगे की पंक्ति में हाथी लगा दिए; हाथियों के वीच में और उनके पीछे पैदल सैनिक थे जिनके पास बड़े-बड़े धनुप थे जिनसे लम्बे-लम्बे वाण बड़ी तेजी से फेंके जा सकते थे, हालांकि इस अवसर पर वरसात के कारण भूमि पोली पड़ जाने से उन्हें बड़ी असुविघा हुई। आधे अश्वारोही सेना की दाई और और आये वाईं ओर तैनात थे और उनके आगे रथ थे।

सिकन्दर ने जब भारतीय सेना के ब्यूह को देखा तो उसने अपने अश्वारोही रोक दिए ताकि तब तक पीछे से पैदल भी आ मिलें और चलने के बाद कुछ देर आराम कर लें। उसने स्वयं घोड़े पर सवार होकर अपनी सेना के चारों और चनकर लगाया और आक्रमण की योजना बनाता रहा। वह अपने अश्ववल का प्रा-प्रा लाभ उठाना चाहता था जोकि उसके पास पोरस के मुकावले में ज्यादा था, और साथ ही वह यह भी चाहता था कि पोरस अपने हाथियों और असंख्य पैंदलों से जिस लाभ की आशा किए है, वह न उठा पाए। वह स्वयं अश्वारोहियों के मुख्य दल के साथ दाएं किनारे पर रहा और दो स्वेड़नों के साथ कोइनोस को उसने वाएं किनारे पर लगा दिया। उसने शत्रु के वाएं पक्ष पर सबसे पहले आक्रमण करने की योजना बनाई; उसका स्थाल था कि उस पक्ष पर आक्रमण करने से दाईं ओर के अश्वारोही उसकी रक्षा

के लिए आ जाएंगे और जब ऐसा होगा तो पीछे से कोइनोस हमला करेगा। उसका अपना जत्था सैल्यूकस और अन्य व्यक्तियों के संचालन में या और उन्हें तव तक लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना था जब तक कि वे यह न देख लें कि उसके अख्वारोहियों के हमले के कारण भारतीय रिसाले और पैदल सेना में अव्यवस्या फैल गई है। युद्ध-क्रम कुछ ऐसा चला कि हर जगह वही हुआ जिसकी सिकन्दर ने आझा की थी। सबसे पहले 1,000 बनुर्घारी अस्वारोहियों को घावा बोलने का आदेश हुआ; उनकी वाण-वर्षा और घोड़ों के हमलों से पोरस की सेना के वामपक्ष में कुछ अव्यवस्था आ गई; इसके साथ ही सिकन्दर ने वाकी अखारोहियों को लेकर हमला कर दिया; दक्षिण पक्ष के भारतीय अस्वारोहियों को वाईं ओर सहायता के लिए बुलाना पड़ा और उन पर पीछे से कोइनोस ने हमला कर दिया। इस प्रकार भारतीय अश्वारोहियों को दो मोर्चे पर लड़ना पड़ा और इनकी हलचलों से उनकी सेना में अव्यवस्था फैल गई। और इससे पूर्व कि वे संभलकर पुनः ब्यूह गठित कर सकें, सिकन्दर ने और जोर से बाबा बोल दिया जिसकी वजह से वे 'अपनी पंक्ति से अलग हो गए और आश्रय के लिए हाथियों की ओर भागे मानों वे कोई उनकी सहायक दीवाल हों।' तब उन्होंने मक्दूनियायी अक्वारोहियों का मुकावला करने के लिए हाथी आगे बढ़ाए परन्तु शीध ही उनका सामना उस दस्ते से हो गया जो उनकी अव्यवस्था से लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ रहा था। किन्तु हाथियों पर हमला संगठित रूप से बढ़ते हुए सिकन्दर दस्ते के लिए भी मंहगा पड़ा और कुछ समय के लिए यवन सैनिकों के सिर पर मीत का साया छा गया जिससे भारतीय अञ्वारोहियों को सम्भलने और सम्भलकर फिर आक्रमण करने का अवसर मिल गया। परन्तु सिकन्दर के अश्वारोहियों के प्रत्याक्रमण ने एक बार फिर उनकी रक्षा-पंक्ति तोड़ दी। वे फिर अव्य-वस्थित हो गए और फिर पीछे हटकर हाथियों तक जा पहुँचे। अब लड़ाई एक ऐसे स्यान पर हो रही थी जो बहुत संकरा था और सैनिक एक-इसरे के बहुत करीव होकर लड़ रहे थे जिसके कारण हाथियों पर चारों तरफ से वहुत दवात पड़ा और वे बेकावू हो गए; कई हाथियों के महावत मारे जा चुके थे और चोट से तिलिमलाते हाथी पागल होकर शत्रु और मित्र का भेदभाव भूलाकर प्रलय मचाने लगे। मक्टूनियाइयों के कब्जे में विस्तृत और खुली जमीन थी उन्हें हाथियों के इस हंगामें से कम हानि हुई, क्योंकि जब हाथी उनके पास आते तो वे उन्हें रास्ता दे देते थे। फिर उनका पीछा करते और भगा देते। अगर वे लीटने की कोशिश करते, तो फिर उन पर शल्य प्रहार करते थे।

आखिरकार, बहुत से हाथी मारे गए और जो बचे वे इतने घायल हो गए थे और थक गए थे कि अब उनमें कोई खतरा नहीं रहा था । तब सिकन्दर ने अक्वारोहियों और पैदलों को एक साथ घावा करने का हुक्म दिया और इसी घावे के साथ युद्ध समाप्त हो गया। सिकन्दर की विजय हुई। इस समय तक दाएं किनारे के मक्दूनियायी डिवीजन भी नदी पार कर आए थे, और चूंकि उनमें ताज्गी थी इसलिए उन्हें पीछे हटते हुए भारतीयों का पीछा करने पर लगा दिया गया और उन्होंने भारतीयों का भी सफाया किया।

इसमें संदेह नहीं कि इस युद्ध में भारतीयों को अत्यधिक क्षति पहुंची, परन्तु यूनानियों ने इसका जो विवरण दिया है वह अत्युक्तिपूर्ण है जबिक उन्होंने अपनी तरफ हुए नुकसान को छिपाने का प्रयत्न किया है। एरियन ने लिखा है 'इसमें जो भारतीय खेत रहे जनकी संख्या इस प्रकार है: 20,000 से कुछ कम पैंदल, 3,000 अञ्चारोही; उनके सभी रथ चुर-चुर हो गए। लड़ाई में पोरस के दो वेटे मारे गए और उस जिले में भारतियों का सेनानायक, स्पितसेस भी । इसके अतिरिक्त जो हाथी युद्ध-भूमि में मरने से बच गए थे वे सव पकड़ लिए गए। सिकन्दर की सेना के पहले आक्रमण में जिन 6,000 अश्वारोहियों ने भाग लिया था उसमें से 80 मारे गए, 10 धनुर्धारी मारे गए जिन्होंने युद्ध प्रारम्भ किया था और 20 कम्पेनियन (अंगरक्षक) अश्वारोही तया 200 अन्य अश्वारोही मारे गए। प्रचार, वास्तव में उतनी आधुनिक कला नहीं है जितनी कि हम समझते हैं। कितने निराशोन्मत्त होकर वे हाथियों के सामने लड़े थे और सिकन्दर के सेनापितयों पर इसका जो प्रभाव पड़ा उसका अकाट्य प्रमाण हमें इस युद्ध के वाद के घटना-क्रम में मिलता है । उसके सेनापति भारत में और आगे बढ़ने के सख्त खिलाफ हो गए, और सैल्यूकस, जिसने झेलम की लड़ाई में भारतीय हाथियों की एक झलक देखी थी, जब राजा बना तो अपनी सेना के लिए इस बहुमूल्य पशु की पर्याप्त संख्या के बदले में पूरे प्रान्त देने के लिए तैयार या।

स्वयं पोरस एक विशालकाय हाथी पर सवार था, जहां से उसने न केवल अपनी सेना संचालन ही किया अपितु युद्ध के अन्त तक स्वयं लड़ता रहा; उसके दाएं कन्ये में चीट लग गई—उसके शरीर का यही एक अंग खुला था, वाकी सारा शरीर कवच से उका हुआ था जो अत्यिवक सुदृढ़ और चुस्त था और अभेच था। घायल होकर उसने अपना हाथी मोड़ दिया और रणक्षेत्र छोड़-कर चल दिया। सिकन्दर, जिसने युद्ध भूमि में उसका साहस और शीर्य देखा

और सराहा था, उसकी जान वचाना चाहता था। इसलिए उसने तक्षशिलेश को घोड़े पर उसके पीछे भेजा और आकर समर्पण करने के लिए कहा; परन्तु, इस पुराने शत्रु और देशद्रोही को देखते ही पौरव का खून खील गया और उसने उसकी कोई वात नहीं सुनी, विल्क यदि तक्षिशिलेश घोड़े को एंड़ लगा कर तुरन्त ही उसकी पहुंच से वाहर न ही जाता तो पोरस उसे मार भी डालता। सिकन्दर इस पर भी कुद्ध नहीं हुआ, उसने अन्य संदेशवाहक भेजें; आखिरकार, पोरस के पुराने मित्र, मोरोस (मीर्य) ने उसे सिकन्दर का संदेश सुनने के छिए मना लिया । पोरस बहुत बका हुआ था, और प्यास से उसका कंठ सूल गया था । इसिलिए उसने हायी से उतरकर एक घूंट पानी पिया; और जब उसकी जान में जान आई तो वह सिकन्दर के सम्मुख चलने के लिए राजी हो गया । जब सिकन्दर ने यह सुना कि पोरस आ रहा है तो उससे मिलने के लिए वह अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ आगे वढ़ा तथा उसने पोरस के सुन्दर वपु और विशाल डीलडील की सराहना की। उसे यह देखकर भी वड़ा आश्चर्य हुआ कि पोरस का आत्मवल खंडित या पतित नहीं हुआ है वल्कि वह सिकन्दर से मिलने के लिए ऐसे आगे वढ़ा जैसे कोई वीर राजा अपने राज्य की रक्षा के निमित्त युद्ध करने के बाद दूसरे राजा से मिलने को आगे बढ़ रहा हो। पहले सिकन्दर ने वात शुरू की और उसने पोरस से यह पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। पोरस ने उत्तर दिया, 'सिकन्दर, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक राजा दूसरे राजा से करता है।' इससे सिकन्दर बेहद खुश हुआ और जवात में उसने कहा; 'हे पोरस! मेरी ओर से तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा, परन्तु तुम स्वयं भी जो चाही मांग सकते हो।' इसके जवाव में पोरस ने कहा कि उसने जो कुछ मांगा है, उसमें सब कुछ अंतर्निहित है। सिकन्दर ने पोरस को न केवल उसका राज्य ही लीटाया वरन् उसके राज्य का उससे भी अविक विस्तार कर दिया। इस तरह सिकन्दर के विश्व-साम्राज्य में कुछ समय के लिए पोरस ने अपने पुराने शत्रु, तक्षशिला नरेश के वरावर में स्थान ग्रहण किया। सम्भवतः सिकन्दर की मंशा थी कि ये दोनों एक-दूसरे पर अंकुश रखें।

निश्चय के साथ नहीं कहा जा सकता कि यह महत्त्वपूर्ण लड़ाई किस दिन हुई थी; यूनानी ग्रंथों में जो तारीखें दी हैं वे परस्पर विरोधी हैं और उनके आधुनिक टीकाकारों में भी मतभेद है; ऐसा प्रतीत होता है कि जुलाई 326 के वजाय ई० पू० मई 326 के समर्थक अधिक हैं।

युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे, सिकन्दर ने उनकी शानदार अंत्येप्टि

करके उनका सम्मान किया और विजय की खुशी में अपनी प्रया के अनुसार देवताओं की पूजा की और हमेशा की तरह खेल-कूद और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। उसने दो नगर वसाए: एक का नाम निकैया अर्थात् विजयनगर रखा, जो रणक्षेत्र पर ही वसाया गया था; दूसरे का नाम वौसेफैला था, जो नदी के दूसरे तट पर उस जगह था, जहां से उसने पी फटते समय नदी पार की थी और जहां सिकन्दर का बहादुर घोड़ा, वोसेफैलेस मरा था। सिकन्दर की यह स्थिर नीति थी कि वह अपने दूर-दूर फैले साम्राज्य के विभिन्न प्रान्तों को इस तरह के नगरों के माध्यम से एकता के सूत्र में बांच देता था जिनमें कि यूरोपीय रहते थे। इन नए नगरों को बनाने और उनकी किलेवंदी के लिए कुछ सेना के साथ केटमें को वहां छोड़ दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में इस युद्ध की स्मृति में सिकन्दर ने सिक्के भी चलाए। इन सिक्कों पर सिकन्दर को एक दौड़ते हुए घोड़े पर पोरस के हाथी का पीछा करते दिखाया गया है। अभी तक इस सिक्के के केवल दो नमूनों का पता है।

## झेलम के वाद

पोरस के साथ युद्ध के वाद, अपने चुने हुए घुड़सवारों और पैदल सैनिकों के साथ सिकन्दर अपने अभियान पर फिर निकला तो उसने ग्लौसे अथवा ग्लीगिनकै (ग्लौचुकायनों) के देश पर आक्रमण किया। ये लोग एकेसिनेस (चेनाव) के पिंचमी तट पर रहते थे और इनके राज्य में सैंतीस नगर थे, जिनमें से प्रत्येक की आवादी पांच से दस हजार के वीच थी। इनके राज्य में वहुत से गांव भी थे। इन लोगों को अब पौरव के शासनाधीन कर दिया गया, जिसके विरुद्ध वे इतने दिनों से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा किए हुए थे। यहां से तक्षशिलेश को उसकी राजधानी वापिस भेज दिया गया; पोरस से अब उसका समाधान हो चुका था। अभिसार के राजा ने, जो झेलम की लड़ाई के पूर्व पौरव का साथ न दे पाया था, सिकन्दर के साथ फिर से अपनी मित्रता जताने के लिए और उसके सम्मुख स्वयं अपना और अपने राज्य का समर्पण करने के लिए, चालीस हाथी और मुद्राओं का उपहार लेकर अपने भाई को उसके पास भेजा। सिकन्दर ने कहा कि राजा स्वयं

<sup>1.</sup> देखि॰ भारत में प्राचीन विदेशी सिक्कों पर नोट

आये और साथ ही उसने यह भी कहला भेजा कि यदि वह स्वयं नहीं आ जायेगा तो सिकन्दर खुद अपनी सेना लेकर उसकी तलाश करेगा। चेनाव पार के पोरस नाम के एक अन्य राजा के भी दूत आए। यह राजा सम्भवतः पौरव का सम्बन्धी था, परन्तु उसका मित्र नहीं। यही पार्थिया का क्षत्रप, फैटाफेर्नेस थे सियाई सैनिकों के साथ आकर सिकन्दर मे मिला जो उसके साथ पीछे रह गए थे। इसी समय उसे एओनों से शिशगुप्त का यह संदेश भी मिला कि अस्सकेनोइयों ने अपने राज्यपाल निकेनोर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है और उसकी हत्या कर दी है। पिश्चम के आस-पास के प्रान्तों के क्षत्रप टाइरेसपेस और फिलिप को, जो सम्भवतः तक्षिशला का क्षत्रप फिलिप ही था, वहां जाकर विद्रोह को द्याने और व्यवस्था स्थापित करने का आदेश दिया गया। वस्तुतः यह विद्रोह इस बात को चेतावनी था कि साम्राज्य अब इतना वेडील होता जा रहा है कि उस पर कारगर नियंत्रण रखना मुश्कल होगा।

चौड़े पाटों से नदी को पार न करना पड़े, इस इरादे से सिकन्दर पहाड़ी के साथ-साथ चला, फिर भी अकेसिनेस (चेनाव) को पार करना सिकन्दर की बहुत कठिन मालूम पड़ा; जुलाई का महीना या और जोरों की वरसात हो रही थी; नद तल चट्टानी था और वहाव वहुत तेज और नदी का पाट भी दो मील से कम नहीं था, जिसे पार करने में सिकन्दर को कुछ नुकसान उठाना पड़ा। कहा जाता है कि इस नदी का दूसरा भारतीय नाम, चन्द्रभागा, यवनों को एक अप-शक्न लगा । असिकन्दर ने कोईनोस को पीछे छोड़ दिया, ताकि वह वाकी सेना को पार उतारने के लिए आवश्यक परिवहन का प्रवन्य करे। उसे पीरव को भी वापस भेजना पड़ा कि वह अपने देश में जाकर सैनिकों की भर्ती और हाथियों का प्रवन्य करे और उन्हें लेकर उसके साथ था मिले। तव सिकन्दर ने अगली नदी. हाइड्रोटेस (रावी) को पार करने का उपक्रम आरम्भ किया; यह नदी भी अकेसिनेस से कम चौड़ी तो नहीं थी, परन्तु इसका यहात्र उतना तेज नहीं था। इस रास्ते पर वह स्थान-स्थान पर किलेबन्दी करके उसके रक्षार्थ सेना छोड़ता आया ताकि पुष्ठभाग से संचार व्यवस्था सुरक्षित रहे। इस नदी के किनारे से उसने काफी संस्था में सैनिकों को लेकर हेफ़ें स्टियन की छोटे पोरस के प्रदेश में भेजा। छोटे पोरस की जब यह मालूम हुआ कि सिकन्दर ने पौरव का बड़ा सम्मान किया है तो वह

<sup>3.</sup> अलेवजड्रोफोगस, अलेवजंडर का भक्षक

अपने मृटठी-भर अनुयाइयों के साथ अपना देश छोड़ कर पहले ही भाग गया था । हेफ़े स्टियन को आदेश दिया गया कि वह पलायित पोरस और रावी के तटवर्ती अन्य सभी स्वतंत्र जातियों का राज्य हस्तगत करके महान् पौरव के राज्य में मिला दे। उसे यह आदेश भी था कि चेनाव के तट पर एक नगर का परकोटा खिचवा दे; सिकन्दर वापसी में अपने कुछ यूढ़ से थके योद्धाओं को यहां बसाना चाहता था।

सिकन्दर रावी नदी पार करके कठियन्स (कठों) की भूनि में प्रविष्ट हुआ। ये पंजाब के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से ये और अपने नित्रों सहित अपनी राजवानी संगल (जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है) की रखा के लिए एकत्रित हो गए थे। संगल की अच्छी तरह से किलेवन्दी की गई थी। ये बीर झित्रय कुछ समय पहले पौरव और अभिसरेस के विरुद्ध अपने गीर्प का परिचय दे चुके थे जब कि उन्होंने उन पर चड़ाई की थी। क्या ये दूर पश्चिम से आने वाले नए आकारता के सामने टिक सकेंगे ? राबी पार करने के दो दिन के अन्दर ही सिकन्दर को पिम्प्रम (पहचान नहीं हुई है) के समर्पण का समाचार मिला । यह अद्रैस्तै (अवृष्टों अयवा जायसवाल के अनुसार, अरिष्टों) का नगर था। परन्तु, संगल के कठ अपने नगर के बाहर एक नीची पहाड़ी की ओट में एकत्रित हो गए। त्रिगुण शकट-प्राचीर के पीछे से उन्होंने शत्रु का डटकर मुकावला किया। जब सिकन्दर ने यह देखा कि उसके अखारोही बातु का कुछ नहीं विगाड़ सकेंगे तो वह पैदलों को लेकर आगे बड़ा और घमासान छड़ाई के बाद ही वह भारतीयों को नगर-प्राचीर के पीछे शरण छेने पर मजबूर कर सका। सिकन्दर ने शहर को पूरी तरह घेर लिया । तभी पोरस भी 5,000 भारतीयों और अनेक हायियों के साथ वहां क्षा पहुँचा। चिरे हुए व्यक्तियों ने रात के अन्बेरे में नगर के एक और व्यवस्थित एक छिछली झील से होकर निकल जाने की योजना बनाई, लेकिन किसी ने इसकी मूचना सिकन्दर को दे दी और उसने पलायन करते हुए इन व्यक्तियों पर घावा बोल दिया और उन्हें वापस शहर में जाने पर मजबूर ही नहीं कर दिया, अपितु काफी क्षति भी पहुंचाई । इसके परचान् सिकन्दर के सैनिक इंजनों ने दीवालों को गिराना शुरू कर दिया, लेकिन दीवाल के टूटने के पहले ही अक्टूनियायी सैनिकों ने दीवाल पर सीड़ी लगाकर उसे पार कर लिया था। शहर पर उनका कब्जा हो गया। बहुत से कठ मारे गए और उनसे भी ज्यादा वंदी बना लिए गए। यह स्पष्ट है कि यह यूढ वडी निराशोत्मत्तता से छड़ा गया था; यूनानी छेत्नकों ने भी यह स्वीकार

किया है कि सिकन्दर के पक्ष के वहुत से लोग मारे गए और घायल हुए; सिकन्दर ने समूचे शहर को ही घराशायी कर दिया । पड़ोस के दो नगरों के लोग जो कठों के मित्र थे, काफी पहले ही शहर छोड़ गए थे। इसलिए वे वच गये अन्यथा उनकी भी यही दशा होती।

## व्यास के तट पर

सिकन्दर ने पोरस से देश की किलेबन्दी करने को कहा और स्वयं हाइफिसस (व्यास) की ओर अग्रमर हुआ। उसे यह वताया गया था कि उसके पार अत्यन्त उर्वर प्रदेश है और वीर किसान वहां रहते हैं। इनकी वड़ी सुन्दर ज्ञासन-व्यवस्था है, वहां अभिजाततंत्र है जो न्याय और संयमपूर्वक अधिकारों का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त, यह भी वताया गया या कि इस प्रदेश में प्रचुर मात्रा में उन्नत किस्म के साहसी हाथी भी हैं। सिकन्दर जब व्यास पर अपना पड़ाव डाले था तभी, भगल (पाणिनि को नाम ज्ञात था) नाम के एक राजा ने उसे नंद-साम्राज्य और उसकी शक्ति के विषय में वताया था, और पोरस ने उसके कथन की पुष्टि की थी। इस प्रकार की सूचना पाकर सिकन्दर आगे वढ़ना चाहता था, परन्तु उसके सैनिकों के, विशेषकर मक्टूनिया के सैनिकों के दिमाग में यह आया कि वे अपने घरों से कितनी दूर निकल आए हैं और भारत भूमि में पांव रखने के बाद उन्हें कितने संकटों का सामना करना पड़ा है तो उनकी हिम्मत टूटने लगी। व्यास के किनारे सिकन्दर की सेना ने विद्रोह कर दिया और आगे वढ़ने से इन्कार कर दिया। सिकन्दर ने अपने अधिकारियों की सभा बुलाई और उनकी सफलताओं की याद दिलाते हुए कहा कि वस अव जल्दी ही संसार भर पर जन्हीं का राज्य होगा। जन्हें यह वताकर कि काम पूरा कर लेने पर उन्हें मालामाल कर दिया जाएगा और उन्हें यह डर देकर कि अगर वे कुछ राष्ट्रों को अविजित ही छोड़कर वापिस चल दें तो उनके नवोदित साम्राज्य पर आफ़्तों का पहाड़ टूट पड़ेगा । सिकन्दर ने भांति-भांति से उन्हें आगे बढ़ने के लिए फूसलाया और उनकी खुशामद भी की, पर सव व्यर्थ रहा। सभा में देर तक वड़ा दर्दनाक मीन रहा। आखिकार कोइनोस ने साहस वटोरकर सारी सेना की ओर से कहा, "आप स्वयं देख लें कि कितने मक्दूनियाई और यूनानी आपके साथ निकले थे, और अब हम कितने शेप रह गए हैं ? थेसेलियनों को आपने वैक्ट्रा से ही वापस मेज दिया, नयोंकि आपने देख

लिया था कि अधिक जीर मारने और खतरे उठाने की उनमें सामर्थ्य नहीं थी। उन्हें भेजकर आपने अच्छा ही किया। वाकी जो यूनानी वचे उनमें से कुछ को उन नगरों में आवाद कर दिया गया जो आपने नए वसाए हैं। वहां वसकर उनमें कोई खुदा नहीं है; दोप अब भी हमारे साथ हैं और खतरों का सामना कर रहे हैं। इनमें से कुछ मनदूनियायी सैनिक रणक्षेत्र में काम आ चुके हैं; कुछ चोट के कारण बेकार हो गए हैं; कुछ एशिया के विभिन्त भागों में छोड़ दिए गए हैं, लेकिन अधिकांश रोग से मरे हैं। हम कितने थे और अब कितने रह गए हैं, और अब जो बचे हैं उनमें पहले का-सा पुरुषार्थ भी नहीं रहा, उनकी हिम्मत विल्कुल ही टूट चुकी है। जिनके माता-पिता अभी जीवित हैं वे उन्हें देखने-मिलने को उतावले हैं, वे अपने वाल-वच्चों से मिलने को आतुर हैं। उनमें अपनी मातृभूमि का फिर से स्पर्श करने की ललक है। यदि कोई आपकी कृपा से निर्यन से घनवान हुआ है और छोटे से वड़े ओहदे पर पहुंचा है तो उसके लिए घर लौटने की ऐसी इच्छाएं करना स्वाभाविक है, मानवीय है। उसकी यह इच्छाएं अक्षम्य नहीं हैं। इसलिए आप उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध आगे ले जाने की चेष्टा न कीजिए क्योंकि अगर वे बेमन दुश्मन का सामना करेंगे तो आप उन्हें पहले जैसा नहीं पायेंगे।" उसने सिकन्दर पर इस बात का जोर दिया कि वह एक बार पहिले अपने देश वापिस लौट चले और अगर चाहे तो फिर दुवारा नए अभियान पर निकले। उसने दैवी प्रकीप के अपराकृत की भी चर्चा की जिसका न तो किसी व्यक्ति को पूर्वज्ञान ही हो सकता है और नहीं वह उससे वच सकता है। सेना ने उसके भाषण पर हर्पेव्विन की, परन्तु स्वयं सिकन्दर ने उसका विरोध किया और कहा कि वह आगे जा रहा है, जो अपनी इच्छा से उसके साथ आना चाहें, आएं, वाकी अपने घरों को लीट जाएं और वहां जाकर अपने मित्रों को बतायें कि वे अपने राजा को दुश्मनों के बीच छोड़कर चले आए हैं। वह अपने खेमें में चला गया और तीन दिन तक बाहर नहीं निकला। सैनिकों का इरादा नहीं बदला और तब सिकन्दर ने अच्छी तरह यह समझ लिया कि झेलम और संगल के वाद उसकी सेना व्यास के पार आरट्टों से जिनके पास पोरस से भी अधिक और विलय्ठ हायी हैं, लोहा लेने की विल्कुल इच्छुक नहीं है। इससे सिकन्दर को भारी घक्का लगा, और दिखावे के लिए उसने नदी पार करने से पहले बिल दी और अपशुकुन होने की घोषणा की। तब

उसने वापिसी के निश्चय का एलान किया; खुशी के मारे सैनिकों की आंखों से आंसूबह निकले और वे उसका जय-जयकार करने लगे।

## सिकन्दर की वापिसी

सिकन्दर ने उन देवताओं की बारह विशाल वेदियां वनवाई जिनकी कृपा से वह सदा विजेता रहा था, और फिर धार्मिक विधि से बिल दी तथा खेल आदि का आयोजन किया; इसके बाद वह रावी और चेनाव के जिस रास्ते से आया था उसी पर बापस हो चला। प्लूटार्क ने लिखा है कि मगध के राजा भी इन वेदियों का सम्मान किया करते थे। प्लूटार्क ने किस आधार पर ऐसा लिखा उसका पता नहीं, किन्तु इनके सभी निशान बहुत पहले मिट चुके हैं।

व्यास के पश्चिम में स्थित प्रदेश पोरस के अधिकार में दे दिया गया— 'कुल मिलाकर सात राष्ट्र थे, जिनमें 2,000 से ऊपर नगर थे।' चेनाव के किनारे जब वह समुद्र-यात्रा की तैयारी कर रहा था अभिसार का एक और दूतमंडल उसके पास आया जिसके साथ पड़ोसी राज्य उरश का शासक, असंकेस भी था; अभिसरीस अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सका था जिसकी पुष्टि स्वयं सिकन्दर के राजदूत ने की थी। अभिसरीस को अपने ही राज्य का क्षत्रप बना दिया गया और असंकेस को उसके अधीन कर दिया गया। यहां भी सिकन्दर को 5,000 थों सियाई अश्वारोही, 7,000 पैदल की कुमक मिली जिसे सिकन्दर के चचेरे भाई एवं वेबीलोनिया के क्षत्रप हापैंलस ने भेजा था; साथ ही उसे सोना और चांदी जड़े 25,000 जिरहवस्तर भी मिले जो तत्काल ही सैनिकों में बांट दिए गए जिन्हों इनकी बेहद जरूरत थी। सिकन्दर ने एक बार फिर बिल दी और वापस चेनाब के पार उतर कर झेलम पहुंच गया; यहां पहुंचने पर उसने अपने नवनिर्मित दोनों नगरों की मरम्मत करवाई जिन्हों वर्षा के कारण कुछ क्षति पहुंच गई थी, और देश के अन्य मामलों को देखा-निबटाया।

कठों के देश के पास ही कहीं सौभूति का राज्य था। यह वही राजा है जिसने चांदी के वे प्रसिद्ध द्रम्म चलाये थे जिन पर यूनानी आपा में उसका नाम, सोफाइटीस अंकित है; पाणिनि ने उसके देश, सुभूत का उल्लेख किया है। इसकी ठीक-ठीक स्थिति अनिश्चित है। एरियन के अनुसार यह हाइडैस्पीज़ के किनारे था, परन्तु अन्य इतिहासकार इसे और पूरव में रखते हैं। कर्टियस ने सुन्दर, दीर्घकाय सौभूति और सिकन्दर के वीच एक अत्यन्त नाटकीय संवाद का उल्लेख किया है जिसमें सौभूति विजेता सिकन्दर के सम्मुख समर्पण करता है। बाद में सौभूति ने सिकन्दर का बहुत भन्न्य सत्कार किया। सौभूति के देश के शिकारी कुत्ते विदेशियों को दिखाये गये और वे उनसे बहुत प्रभावित हुए।

झेलम पर सिकन्दर ने सभी उपलब्ध स्थानीय नावों को जब्त कर अपना वेड़ा पूरा किया और उसने बहुत बड़ी संख्या में युद्ध-पोत बनवाये जिनके लिए बढ़िया इमारती लकड़ी पहले ही तैयार थी। उसने घोड़ों के लिए भी आवश्यक परिवहन का प्रवन्य किया। कुल मिलाकर उन्होंने 800 पोत तैयार किए। जब चलने की तैयारी की जा रही थी तो कोइनोस वीमार पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई जिससे सिकन्दर और उसकी सेना-दोनों को ही वहत क्षति पहुंची । सिकन्दर ने सभी हाइपसिपस्ट, घनुर्वारी, ऐप्रियनियन और सभी अश्वारोही रक्षक अपने साथ लिए। शेप सैनिक तीन डिबीजनों में चले; क्रेटरस दाएं किनारे से चला, हायियों के साथ हैफेस्सन वाएं किनारे पर और झेलम के पश्चिमवर्ती प्रदेश का क्षत्रप, फिलिप इनके तीन दिन के बाद रवाना हुआ । नीसियाई रिसाला वापस नीसा भेज दिया गया । नौसेना स्ववेड्न निआर्कस की कमान में थी और स्वयं सिकन्दर के जहाज का नायक ओनेसिकिटस या। सिकन्दर ने पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ नवम्बर 326 ई० पू० के प्रारम्भ में वापसी यात्रा शुरू की; स्वर्ण-पात्र से उसने हाइडैस्पीज अकेसिनेस और सिन्यु पर तथा हेरावलेस और अम्मीन को अर्घ्य दिया । नाविकों और चप्पूओं की आवाजें तट-कांतारों से टकरा-टकराकर गूंज रही यी और सिकन्दर का विशाल काफिला समुद्र की ओर वढ़ रहा था। उत्मुक लोग इस विचित्र दृश्य को देखने के लिए दोनों किनारों पर जमा थे और वे काफी दूर तक वेड़े के साय-साय चलते गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने घोड़ों को इस तरह पोत पर सवार नहीं देखा या। विभिन्न जातियों के लोगों का असावारण संगम और भांति-भांति की उनकी वेषभूषा निस्संदेह दर्शनीय रही होगी।

तीसरे दिन सिकन्दर ने उस स्थान पर पड़ाव डाला जहां हेफेस्सन और फेटरस ने नदी के अपनी-अपनी तरफ तटों पर शिविर गाड़ रखें थे । फिलिप की प्रतीक्षा में वे सब दो दिन वहां रके रहे और जब फिलिप आ मिला तो उसे पहले ही से अकेसिनेस भेज दिया गया और अन्य सेनापितयों को

उसके पीछे-पीछे चलने का आदेश हुआ। मल्लोइ (मालव) और आक्सीड्रकोई (क्षुद्रक) आक्रमणकारी का रणक्षेत्र में स्वागत करने की तैयारी कर रहे थे, और सिकन्दर शीघ्रता से आगे वढ़कर उन पर आक्रमण कर देना चाहता था जिससे कि उन्हें अपना विन्यास पूरा करने का अवसर ही न मिल पाये। उस स्थान से रवाना होने के पांचवें दिन सिकन्दर हाइडैस्पीज और अकेसिनेस के संगम पर पहुंच गया। पंजाव और सिन्च की निदयों का मार्ग आज इतना वदल गया है कि आधुनिक मानचित्र की सहायता से प्राचीन इति-हासकारों के विवरण का अनुसरण करना असम्भव है। इन दोनों निदयों का संगम, जो वहुत सम्भव है कि पहिले सिकन्दर के समय में रहा हो जबकि उनके वहाव के मार्ग आज से वहुत भिन्न थे, एक वहुत ही संकरे स्थान पर था जहां ये दोनों नदियां मिलकर वड़ी द्रुतगित से गड़गड़ाहट करती वहती थीं और जगह-जगह भयंकर भंवरें पड़ती थीं। पानी का गर्जन सुनकर ही जहाजियों के छक्के छूट गए, पोत-चालकों ने हिम्मत वंघाने की बहुत कोशिश की, मगर सब वेकार । कई पोत क्षतिग्रस्त हो गए और दो पोत तो अपने चालक-दल के अधिकांश सदस्यों के साथ ड्व ही गए। तिनक और आगे बढ़ने पर नदी का पाट काफी चौड़ा मिला। बेड़े ने घारा से दूर हटकर दाएं तट के एक पोताश्रय पर हिफाजत के साथ लंगर डाल दिए। जी पोत टूट-फूट गए थे उनकी मरम्मत की गई; और निआकंस को हुक्म दिया गया कि जब तक वह मल्लोइ के राज्य के पास न पहुंच जाए, तब तक चलता रहे। वहां पहुंचकर सभी सैनिकों को एकत्रित होकर आदेश की प्रतीक्षा करनी थी।

## गणजातियां

सिकन्दर कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ उतरा और उसने सिवोइ (शिवियों) तथा आगलस्मोई (अग्रश्नेणियों) पर घावा बोल दिया ताकि नदीं के निचले भाग में वे मल्लोइ के शिक्तशाली दल में जाकर न मिलने पावें। सिकन्दर ने जब शिवियों को राजधानी के पास जाकर शिविर गाड़ दिए तो उन्होंने तो समर्पण कर दिया। शिवि एक जंगली जाति थी जो खाल पहनती थी और गदा हाथ में रखती थी और अपने आपको हरक्यूलिस के सैनिकों का वंशज बताती थी। उनके पड़ोसी आगलस्सोई इतनी आसानी से कावू में आने वाले लोग नहीं थे। उन्होंने 40,000 पैंदल और 3,000

अश्वारोहियों की सेना जुटाई थी और वे युद्ध के लिए तैयार थे। उन्होंने रणक्षेत्र में ही नहीं, नगर की सड़कों पर भी शत्रु का डटकर मुकावला किया और वहुत से मक्दूनियायी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इससे सिकन्दर अत्यिधिक कृद्ध हो गया और उसने नगर में आग लगा दी और वहुत बड़ी संख्या में नगरवासियों को काट डाला और वहुतों को दास बना लिया। केवल 3,000 व्यक्तियों ने क्षमायाचना को और उन्हें क्षमा कर दिया गया। इसके बाद सिकन्दर अपने प्रमुख बेड़े से जा मिला।

झेलम और चेनाव के संगम के नीचे स्थित अपने शिविर से सिकन्दर ने मालवों और उनके मित्र क्षुद्रकों के संघ के विरुद्ध जवर्दस्त आक्रमण करने की योजना बनाई। क्षुद्रक व्यास के किनारे और पूर्व में वसे हुए थे। उसने यह निश्चय किया कि वह स्वयं तो अपने प्रीति-भाजन सैनिकों को लेकर आक्रमण करेगा और हेफेस्टियन, जो पहले ही आगे बढ़ चुका था तथा टालेमी जो पीछे आने वाला था शत्रु को किसी भी दिशा में निकलने न देंगे। निआकंस को आदेश दिया गया कि वह वेड़े के साथ चेनाव और रावी के संगम पर पहुंच जाये, जहां आक्रमण के वाद सारी सेना को इकट्ठा होना था।

सिकन्दर पचास मील के रेगिस्तानी रास्ते से होकर गया जहां पानी देखने को भी नहीं मिलता, और जब वह मालवों के पहले नगर में पहुंचा तो वे चिकत रह गए। वहां के लोग निहत्ये खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने कोई मुकावला नहीं किया; और वे सभी वेरहमी से काट डालें गए। शेप को नगर में घेरकर वन्द कर दिया गया और नगर प्रकार के चारों ओर घुड़सवार सैनिकों का पहरा तव तक लगा दिया गया जब तक कि पैदलों की सेना न आ पहुंची। उसके वाद पेडिंक्कस को अगले नगर के लिए रवाना कर दिया गया और उसे आदेश दिया गया कि वह नगर को घेर ले, किन्तु सिकन्दर के आने तक आक्रमण न करे। पहले नगर पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया गया। नगर के मध्य में स्थित दुगं पर अधिकार करने में कुछ देर लगी। प्रायः सारी की सारी दुगं रक्षक सेना मारी गई। इसी वीच पूर्व आदेशानुसार पेडिंक्कस भी सेना सहित दूसरे नगर के पास पहुंच गया। किन्तु उसने नगर को वीरान पाया। उसने भागते

<sup>् 1.</sup> डायोडोरस, xvii '96

हुए लोगों का घोड़े पर तेजी से पीछा किया और कुछ तो उसकी पकड़ में आकर मारे गए, किन्तु अधिकांश वच निकलने में सफल हो गए, कुछ नदी के दलदल में चले गए और कुछ नदी पार।

जल्दी ही सिकन्दर भी आकामकों की मदद के लिए आ पहुंना और उसने भी पीछा करना शुरू कर दिया। रावी पार करते हुए बहुतेरे मालव मारे गए, परन्तु शेष एक ऐसे स्थान पर पहुंचने में सफल हो गए जो प्र कितक दृष्टि से काफी सुरक्षित था और जिसकी सुन्दर किलेबंदी थी; यहां पीओन ने उनपर हमला कर दिया और दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जिन लोगों नै यहां शरण ली थी उन सभी को गुलाम बना लिया गया। अगले जिस नगर पर आक्रमण होना था वह ब्राह्मणों का नगर था जहां मालव आकर इकट्ठे हो गये थे। यहां उन्होंने निराशोन्मत्त होकर मुकावला किया और इसमें जो पांच हजार रक्षक ये उनमें से अधिकांश लड़ते-लड़ते मारे गए। कुछ ही लोग ऐसे थे जिन्हें वंदी बनाया जा सका। सेना को आराम के लिए एक दिन की छुट्टी देने के बाद, सिकन्दर फिर आगे बढ़ा और जब उसने शहरों को वीरान पाया तो भागने वालों की तलाश में उसने जंगलों को छनवा डाला; उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दे दिया या कि रास्ते में जो भी मिले, यदि वह स्वेच्छा से आत्म-समर्पण को तैयार न हो तो उसे मीत के घाट उतार दिया जाये। सिकन्दर स्वयं मालवों के मुख्य नगर की ओर वढ़ा। उसे जब यह मालूम हुआ कि मालव फिर रावी पार कर गए हैं और उसका मार्ग रोकने के लिए तैयार हैं तो सिकन्दर तेजी से उस स्थान की ओर वढ़ा जहां रावी के दाएं किनारे मालवों ने व्यूह बना लिया था । एरियन के अनुसार इनकी संख्या लगभग 50,000 थी। सिकन्दर अपने घोड़े सहित नदी में कूद पड़ा और मालव जिन्हें यह नहीं मालूम था कि सिकन्दर के साथ बहुत थोड़े सैनिक हैं, उसका रास्ता रोके विना ही पीछे हट गए, किन्तु जब सचाई का पता चला तो वे युद्ध के लिए आगे बढ़ आए । किन्तु सिकन्दर छुटपुट हमलों से तब तक उन्हें जलझाए रहा जब तक उसकी पैदल सेना वहां न पहुंच गई। तब मालव अपने निकटस्य गढ़ में वापस घुस गए, क्योंकि अत्रु उन पर बुरी तरह हावी हो रहा था। अगले दिन के आक्रमण में मामूली मुकावले के वाद नगर की चहारदीवारी पर कब्जा हो गया; दुर्ग पर अधिकार तो नहीं ही पाया था। इसी दुर्ग पर आक्रमण के समय सिकन्दर एक वार इतना

अरक्षित हो गया था कि वह मरते-मरते वचा। दुर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां वहुत कम थीं। एक सीढ़ी के सहारे सिकन्दर दीवाल पर चढ़ गया । वह दीवाल पर पहुंचने वाला पहला सैनिक था । उसके अस्त्र बहुत चमकदार थे इस कारण अलग ही दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह आसानी से पहिचान में आ सकता था। इस खतरे से अवगत होते ही वह दुर्ग के अन्दर ही इतनी जल्दी में कूद पड़ा कि थोड़े ही अंगरक्षक उसके साथ का सके। संख्या में वे वहुत कम थे, तयापि कुछ समय तक वे लड़ते रहे, किन्तु इनमें अनेक मालवों के तीरों के शिकार हो गए। स्वयं सिकन्दर के वक्षस्थल पर एक तीर लगा और गहरी चोट कर गया। पेर्डिकस ने जब यह तीर निकाला तो सिकन्दर की छाती से खुन की घारा वह निकली और वह मूर्छित हो गया। सम्भवतः इस कठिन युद्ध में अपने सैनिकों का ही सला ऊंचा रखने के लिए ही सिकन्दर ने यह वैहद जोखिम का काम किया था। अपने राजा को खतरे में पड़ा देखकर यूनानी सैनिक पागल हो उठे और मिट्टी को दीवाल गिराकर और उसके दरवाजों को तोड़कर जब जन्होंने दुर्ग पर कब्जा किया तो क्या मर्द, क्या औरत, क्या वच्चे कोई भी उनके हायों वच न सका।

सिकन्दर यहीं या और घीरे-घीरे उसका घाव पुर रहा या कि मुख्य शिविर में यह अफवाह फैल गई कि इस घाव के कारण सिकन्दर की मृत्यु हो गई है। कुछ दिन वाद जब उसे यूनानी सिपाहियों के बीच ले जाया गया तब भी उन्हें यह संदेह बना रहा कि सिकन्दर वास्तव में जीवित है। अपने सैनिकों का भ्रम दूर करने के लिए वह घोड़े पर चढ़कर और कुछ दूर पैदल चलकर अपने शिविर में गया, जबिक उसे किसी गद्देदार सवारी में उठाकर ले जाया जाना चाहिए था। उसे देख कर सैनिकों की खुशी का ठिकाना न रहा, उन्हें बड़ी सान्त्वना मिली। सिकन्दर के जनरलों द्वारा मित्रों की तरह उस पर दुस्साहस का गम्भीर अभियोग लगाने और सिकन्दर द्वारा अपनी सफाई देने का किटेंयस ने विशद वर्णन किया है। सिकन्दर ने आरोप के विरुद्ध अपने बचाव में कहा था, "मैं अपने आपको उम्र की तराजू पर नहीं वित्क अपनी न्याित की तराजू पर तोलता हूं।"

युद्ध के बाद जो थोड़े से मालव बच रहे थे उन्होंने समपंण कर दिया और क्षुद्रकों ने भी जिन्हें सिकन्दर की तेज गतिविधियों के कारण मालवों के सहायता के लिए युद्ध में शामिल होने का अवसर ही नहीं मिल पाया था, पूरे

अविकार देकर आकान्ता के साथ संचि करने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे। कर्टियस के अनुसार इन राजदूतों की संख्या सी थी; उनकी आकृति निराही और रूप युभदर्शन था। वे रथों पर सवार होकर आए थे। उन्होंने मलमल के वस्त्र पहने ये जिन पर सोने और बैगनी के काम किए हुए थे। सिकन्दर ने उनकी क्षमा प्रायंना स्वीकार कर ली और उनका वड़ा भव्य स्वागत-मत्कार किया तत्र विदा किया। कुछ दिनों बाद वे "सिकन्दर के लिए भेंट सहित वापस लीटे जिसमें 300 बुड्सवार, चार-चार घोड़ों वाले 1,030 रय, 1,000 भारतीय ढालें, बहुत-सा मलमल का कपड़ा, इस्पात के 100 टेलेंट, असाबारण कद के कुछ पालत् सेर और बाघ, वड़ी-वड़ी गोहों की खालें और कुछ कछुओं की पीठें थीं। एरियन के कंयनानुसार सिकन्दर ने बन्वक के रूप में एक हजार श्रीष्ठ नागरिक भी मांगे; जब वे बा गए तो सिकन्दर ने उन्हें अपने पास न रखकर वापिस भेज दिया। इस प्रकार ये दो राष्ट्र, जिन्होंने विधिवत समर्पण कर दिया था, फिलिप के क्षत्रप क्षेत्र में सम्मिलित कर दिए गए। किन्तु मालवों के विरुद्ध इस अभियान में सिकन्दर यों ही सफल हो गया हो सी वात नहीं। सिकत्दर ने भारत में जितनी भी लड़ाइयां लड़ीं, उनमें से किसी में भी इतना रक्तपात नहीं हुआ जितना कि इस युद्ध में । दुस्साहस-पूर्ण आक्रमण के परिणामस्वरूप उनकी छाती में जो गहरा घाव हो गया था, अप्रत्यक्ष रूप से वह भी सिकन्दर की मौत का कारण बना। पंजाब के ब्राह्मणीं और मालव नगरों के जबर्दस्त विरोध निस्संदेह उस प्रतिकिया के सूचक थे जिसने तुरन्त ही भारत से सिकन्दर का नामोनिज्ञान मिटाकर मौर्य-साम्राज्य की स्थापना की।

# सिन्धु के रास्ते वापसी

वापसी में सिकन्दर का बेड़ा चेनाव और सिन्धु के बहाव के साथ-साथ कहां-कहां मे होता हुआ गया था, यह नहीं कहा जा सकता; और न ही यूनानी लेखकों द्वारा उल्लिखित निदयों के संगमों का ही अब कुछ पता चलता है। एरियन ने राबी के चेनाव में जाकर गिरने और इन दोनों की सिम्मिलित यारा के सिन्धु में जाकर मिलने का जिक किया है। और नए-नए पोत बनाए गए और रास्ते में अबस्तनोइ (अम्बय्ट्स), क्सथोई (क्षत्रिय) और ओस्सा-दियोई (बसाति) जातियों ने समर्पण किया। चेनाव और सिन्धु का संगम फिलिंग के क्षत्रप-क्षेत्र की दक्षिणी मीमा स्थिर की गई; इस स्थान पर एक नगर

वसाया गया और गोदियाँ वनाई गईं। यहीं सिकन्दर को परोपिनसदै के क्षत्रप, टाइरेसपेस के खिलाफ शिकायतें मिलीं और उसके स्थान पर सिकन्दर की सर्वाधिक प्रिय पत्नी, रोक्साना के पिता, आक्सीयार्टीज को क्षत्रप नियुक्त किया गया।

अंतिम संगम के आगे के प्रदेश की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थि-तियां पंजाब से भिन्न थीं, जिन पर यूनानी छेखकों ने बड़ा अचरज प्रकट किया है। इस देश में स्वतंत्र जातियाँ नहीं थीं, छोटे-छोटे राज्य थे जिन पर राजा शासन करते थे। इन राजाओं के परामर्शदाता ब्राह्मण थे, जिनका राजा और प्रजा दोनों पर समान रूप से प्रभाव था। सिकन्दर नदी के रास्ते होता हुआ सबसे पहले सोगदोइ की राजधानी में पहुँचा, जहाँ उसने एक और नगर बसाया और भावी व्यापार के लिए उसमें गोदियां बनवाईं। उसने एगनेर के पुत्र, पीथोन को निचली सिन्धु धाटी और समुद्रतट का क्षत्रप नियुक्त किया।

युनानी इस क्षेत्र के सबसे बड़े राजा की मुसिकेनस (मूचुकर्ण ?) के नाम से जानते थे, उसने न तो सिकन्दर के सम्मुख समर्पण ही किया और न कोई भेंट उपहार ही भेजा, किन्तु अवानक जव उसे यह मालूम हुआ कि सिकन्दर उसके देश में आ पहुंचा है तो उसने विवेक से काम लिया और समर्पण कर दिया। सिकन्दर ने उसका राज्य नहीं लिया, हालांकि उसकी राजधानी (अलोर ?) के दुर्ग में एक रक्षा सेना तैनात कर दी और केटरस की इसकी अच्छी तरह किलेवन्दी करने की आज्ञा दी गई। इसके वाद सिकन्दर ने आक्सीकेनस नामक सरदार के कई नगरों पर अधिकार कर लिया और वहाँ भारी लूट-पाट की तया आक्सीकेनस की वन्दी वना लिया। सम्बूस की जब यह मालूम हुआ कि सिकन्दर ने उसके प्रवल शत्रु, मुसिकेनस से मित्रता कर ली है, तो वह अपनी राजवानी सिन्दिमान खाली कर गया; सम्बन्धियों ने सिकन्दर को सारी स्थिति समझाई और उसे भेंट दीं जिन्हें सिकन्दर ने स्वीकार कर लिया । किन्तु, इस क्षेत्र में जिन लोगों ने विदेशियों के साय समझीता करने का सबसे अधिक विरोध किया या वे ब्राह्मण (बाह्मणको नाम जनपदः-पतंजिल) थे। उनके एक शहर पर अचानक हमला बोलकर कब्जा कर लिया गया तया वहां के सभी निवासियों को मार टाला गया । उघर, सम्भवतः अपने मंत्रियों की सलाह पर मुसिकेनस ने सिकन्दर के प्रति निष्ठा समाप्त कर विद्रोह कर दिया; जिसे दवाने के लिए पीयीन को भेजा गया । उसने कड़ाई से विद्रोह को दवा दिया और मृसिकेनस के

कई नगर नष्ट कर दिए और कुछ में रक्षा सेनाएं रख दीं और मुसिकेनस को वंदी बना लिया और सिकन्दर के सामने पेश किया और सिकन्दर ने आदेश दिया कि उसे उसके प्रेरकों सहित फांसी पर लटका दिया जाए।

इसके बाद पटल और डेल्टा देश का शासक आया और उसने समर्पण किया। उसे अपनी राजधानी वापिस भेज दिया गया और सिकन्दर के स्वागत की तैयारी करने की आज्ञा दी गयी। डायोडोरस ने लिखा है कि इस क्षेत्र में दो आनुवंशिक राजा राज्य करते थे और एक नगरवृद्ध-परिपद् थी; अगर ऐसा ही था तो उसमें एक तो सिकन्दर से भेंट करने के लिए चला और दूसरे ने भाग निकलने की तैयारी की; क्योंकि जब सिकन्दर पटल पहुंचा तो उसने सारे नगर को वीरान पाया। यहाँ से केटरस को बहुत-सी सेना के साथ और सभी हाथी लेकर मूला दर्रा, अरकोसिया (कन्दहार) और ड्रंगियाना (सीस्तान) के रास्ते स्वदेश के लिए रवाना कर दिया गया। धेप सेना को लेकर सिकन्दर घारा के प्रवाह के साथ-साथ चलता गया और पटल पहुंच गया। वह ई० पू० जुलाई 325 में पटल पहुंचा था। सिकन्दर ने जब इस नगर को वीरान पाया तो वहाँ के निवासियों का पीछा करने के लिए अपने दूत भेजे और उनसे कहला भेजा कि वे बेखटके अपने-अपने घरों को लीट आएं और पहिले की तरह अपना काम करें, इस पर अधिकांश लोग अपने घरों को लीट भी आए।

पटल में आकर सिन्धु दो बड़ी-बड़ी निदयों में विभक्त होकर वहती थी। सिकन्दर ने इस नगर के भावी महत्व को समझा और हेफेस्टियन को वहां एक दुगं और पत्तन का निर्माण करने की आज्ञा दी। सिकन्दर अपने साय कुछ पीत लेकर पिंचमी घारा के अनुसंवान के लिए निकल पड़ा। मार्ग से सुपिरिचित पीत चालकों के अभाव में काम किठन हो गया, और इसलिए भी कि सभी देशवासी देश छोड़कर चले गए थे, आंची और पानी के थपेड़ों के कारण बहुत से पीतों को भी नुक्सान पहुंचा था। आखिरकार, कुछ स्थानीय मार्ग दर्शक मिल गए। पीत खुले समुद्र में ले जाए गये। सिकन्दर ने नदी के दो द्वीपों पर अम्मीन की मिस्री शकुन विचि से देवताओं को विल दी, और खुले समुद्र में पहुंचने पर उसने समुद्र के देवता, पोसीडोन पर बैलों की विल दी और मिदरा चढ़ाने के बाद उसने सोने के पान पात्र को समुद्र में ही फेंक दिया और निआर्कस तथा उसके बेड़े की यात्रा की सफलता के लिए प्रार्थना की। जव वह वापस पटल पहुंचा, उस समय तक पाइथोन भी अपना काम पूरा करके

वहाँ पहुँच गया था। उसे नव-निर्मित नगरों में लोगों को वसाने और विद्रोह की आखिरी चिन्गारी वृक्षाने के लिए पीछे छोड़ दिया गया था।

# अनुसंघान और वैवीलोनियां को वापसी

सिन्यु नदी की पश्चिम शाखा के अनुसंघान के वाद सिकन्दर ने पूर्वी ्याखा का परिवेक्षण किया। इसने देखा कि इस शाखा से होकर अपेक्षाकृत आसानी से समुद्र पहुँचा जा सकता है। उसे एक बहुत बड़ी झील भी मिली जिसके किनारे पर उसने एक वंदरगाह वनवाया । निआकंस की यात्रा इसी स्यान से आरम्भ हुई। सिकन्दर ने कुंए खोदने और खाने-पाने आदि की सामग्री इकट्ठी करने का हुवम दिया । इस झील की ठीक-ठीक स्थिति निश्चित करना आसान काम नहीं; यह कच्छ का रण्य अयवा उमरकोट के पश्चिम में स्थित समराह झील हो सकती है। सिकन्दर पटल लीटा और उसने भारत से रवाना होते की अपनी योजनाएं पूरी कीं । कीटन निआर्कस को, जो एक वर्ष से कुछ ही कम की लम्बी जल-यात्रा के दौरान नदियों में सफलतापूर्वक वेडे का संचालन करता क्षाया था, आदेश दिया गया कि वह सिन्यु के मुहाने से तट के साथ-साथ फारस की खाड़ी में वेड़ा ले आए और युफ्रेटीस के मुहाने पर फिर उससे आ मिले। उसने स्वयं सेना के साथ गेड्रोशिया होते हुए खुक्की के रास्ते से जाने का फैसला किया और कहा कि जहां तक सम्भव होगा वह वेड़े के नजदीक-नजदीक ही चलेगा। कहा जाता है कि उसने यह दुर्गम मार्ग इसलिए चुना था नयोंकि काल्पनिक कहानियों वाले सेमिरामिस और साइरस को छोड़कर और कोई भी इस रास्ते नहीं गया या; वे भी अपने बहुत थोड़े से साथियों के साथ इधर से किसी प्रकार वच निकले थे और सिकन्दर उनसे भी आगे निकल जाना चाहता था।

यह निश्चय किया गया था कि (अक्तूबर के अन्त में) पूर्वोत्तर मानसून के शुरू होने पर निआर्कस रवाना होगा। परन्तु सिकन्दर के चले जाने के वाद स्थानीय जातियाँ डर दिखाने लगीं, इसलिए वह सितम्बर के अन्त में ही सिन्धु की पूर्वी शाखा में बहाब की ओर चल पड़ा। पश्चिमी मुहाने पर पहुँचकर उसे रेतीले अवरोध को पार करना पड़ा। प्रतिकृल हवाओं के कारण उसे चौबीस दिन तक कराची के पास कहीं सिकन्दर की बंदरगाह पर रकना पड़ा। मानसून शुरू होने पर तो उसने अपनी यात्रा फिर आरम्भ कर दी और निरन्तर एक अज्ञात और प्रतिकृल तट के साथ-साथ बरावर

चलता रहा, जहाँ उसे बार-वार पानी और खाने-पीने की सामग्री के लिए एकना पड़ता था। करीव सौ मील की यात्रा के वाद वह हव नदी के मुहाने पर एक अच्छे बंदरगाह में पहुँचा; इसके बाद वह ओरेट के देश के समृद्री तट के साथ-साथ चला। कोकल नामक स्थान पर उसे खाने-पीने की सामग्री का वह भण्डार मिल गया जिसे सिकन्दर ने बेड़े के लिए सुरक्षित छोड़ रखा था। यहां पहुंचने पर उसने ल्योन्नटम से सम्पर्क स्थापित किया जो हाल ही बीरेट के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध जीत चुका था। दोनों ने आपस में आदिमियों की अदला-वदली की और बेड़े के पोतों की मरम्मत की गई और निआर्कस के पुन: रवाना होने से पहले उनमें खाने-पीने की सामग्री की फिर से व्यवस्था कर दी गई।

सिकन्दर दक्षिण गेट्रोसिया (मकरान) की अपनी प्रसिद्ध यात्रा पर सितम्बर में निकला। वह अपने बेड़े की सहायता करना चाहता था क्योंकि उसे इसकी जरूरत थी; उसने वेड़े के लिए उपयुक्त स्थानों पर कुएं खोदने और अनाज का भण्डार करने की योजना बनाई। जब वह अराविओस (हव) पहुँचा तो उसने उस देश को उजड़ा हुआ पाया क्योंकि अरिवताइ कवीले डर के मारे अपना देश छोड़कर भाग गए थे। नदी पार करने के वाद वह लासवेला में दाखिल हुआ जो ओरीताई का प्रदेश या जिसने उसके रास्ते में तिनक रुकावट डाली । इनके एक गांव की भीगोलिक स्थिति से सिकन्दर बहुत प्रसन्न हुआ था और उसने हेफेस्टिअन को आज्ञा दी थी कि वह आरकोसियनों को इस गाँव में वसाए; इस गाँव का नाम रम्विकया था (र्काटयस)। जब वह मेट्रोसी देश के लिए चला तो उसने ऐपोलोफेनस को थोरीताई का क्षत्रप नियुक्त किया और ल्योन्नेटस को उस देश को दवाने और निवेशन की योजना में उसकी सहायता करने के लिए छोड़ दिया। ल्योन्नेटस ने वहाँ कबाइलियों के साथ जमकर युद्ध किया और उन्हें बहुत नुकसान पहुँचाया । इस लड़ाई में मनोनीत क्षत्रप, ऐपोलोफेनस भी मारा गया। शेप सेना के साथ सिकन्दर गेट्रोसिया में प्रविष्ट हुआ। यथासम्भव तट के निकट-निकट ही चलता रहा ताकि वह अपने वेड्रे की सहायता कर सके। यह रास्ता ववकते हुए खुश्क रेगिस्तान से होकर जाता था और ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वत-माला के कारण जो मलान अंतरीत पर खत्म होती थी, उसे और दुर्गम मार्ग पर चलना पड़ा, जो हिंगोल की घाटी से होकर जाता था । एरियन का कहना है कि 'कड़कड़ाती घूप और पानी के अभाव ने सेना का एक बहुत बड़ा भाग नष्ट कर दिया, खासकर बोझा ढोने वाले पशु तो गहरी रेत, आग की तरह जला देने वाली गर्मी और प्यास में मर गए। मार्गदर्शक स्वयं रास्ता मूलकर भटक गए। दिन की असहा गर्मी के कारण यात्रा सिर्फ रात में ही संभव थी, वे बोझा ढोने वाले पशुओं को मारकर खाते थे और लकड़ियों की गाड़ियों को जलाकर खाना पकाते थे। आखिरकार, किसी तरह उन्हें समुद्र तट का रास्ता मिला जिससे वे पास्नी की वंदरगाह के पास पहुँच गए, यहाँ उन्हें पीने योग्य अच्छा पानी मिला। औरीताइ के देश से रवाना होने के साठ दिन बाद गेड़ोसियाइयों की राजधानी पुरा पहुँचे। वहाँ पहुँच कर सेना ने कुछ दिन आराम किया।

सिकन्दर जब कर्मेनिया में आगे वढ़ रहा था तो उसे यह समाचार मिला कि भारतीय प्रदेश के क्षत्रप फिलिप की विद्रोही भाड़े के सैनिकों ने हत्या कर दी है; उसे यह भी ख़बर मिली कि फिलिए के मक्दूनियायी अंग-रक्षकों ने उसके हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया है। ऐसी स्थिति में उसने तक्षशिलेश और युडेमस को, जो थे सियायी कमान्डर या, यह संदेश भेजा कि जब तक वहां का शासन चलाने के लिए वह कोई क्षत्रप न भेज दे तब तक के लिए वे लोग प्रान्त की वागडोर अपने हाथ में ले लें। लगभग इसी समय केटरस भी अपनी सेना और हाथियों के साथ उससे आ मिला। यहां भी वेड़े के वारे में सिकन्दर की चिन्ता दूर हुई जब कि निआर्कस उससे मिलने आया और उसने व्हेल मछलियों और खूंच्हार जंगलियों के साथ अपनी मुठभेड़ों का वर्णन किया और वताया कि चार पोतों को छोड़कर सारा वेड़ा सुरक्षित है। ये चारों पोत यात्रा के दौरान नष्ट हुए थे। सब लोग जब फिर साथ मिले तो सारे दुख-दर्द भूल गए और कुछ दिनों तक खेल-कूद और दावतों का दौर चलता रहा । इसके वाद सेना और वेड़ा सूसा की ओर वढ़ा जहां वे ई॰ पूं 324 के वसंत में पहुंच गए। अगले वर्ष वैवीलोनिया में सिकन्दर की मृत्यु हो गई और विश्व-साम्राज्य की उसकी योजना भी उसी के साथ ख्त्म हो गई।

## परिणाम

भारत पर सिकन्दर के आक्रमण के परिणामों को कुछ लेखकों ने तो तरह तरह से बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा है और कुछ ने उन्हें बिल्कुल ही अस्वीकार कर दिया है। सिकन्दर ने भारत में जितना प्रदेश जीता था, उसे वह अपने

साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में रखना चाहता था, यह इन बातों से स्पष्ट है कि उसने विजित प्रदेश को ईरानी नमूनों पर क्षत्रप-क्षेत्रों में बांट दिया था, और सामरिक महत्व के स्थानों पर बड़ी सावधानी के साथ अपने अनुयाइयों की वस्तियां वसायीं थीं और भविष्य में अधिकाधिक वढने वाले व्यापार के सुभीते के लिए सिन्यु नदी पर जगह-जगह गोदियां और वंदरगाहें वनाई थीं। जैसाकि हम देख चुके हैं, एरियन के वर्णन से हमें विजित प्रदेश के पांच स्पष्ट भागों का पता चलता है; पहला परोपनिसदें था जिसकी राजधानी काकेसस में सिकंदरिया थी, जिस पर पहले टाइरेसपीज ने शासन किया और वाद में औक्स्यार्टीज ने; दूसरा मचाटस के पुत्र फिलिप के अवीन था, जो पहले तक्ष-शिला का क्षत्रप था और फिर आम्भी के देश का ही नहीं विलक निचली काबुल घाटी में निकनीर के क्षत्रप क्षेत्र का भी प्रधान बना; पूर्व में झेलम तक का सारा प्रदेश और दक्षिण में सिन्धू और चेनाव के संगम का प्रदेश भी फिलिप के अधिकार में दे दिया गया था; तीसरा प्रान्त था पौरव की रियासत जिसका विस्तार किया गया था और जहां स्वयं पौरव ही राजा और क्षत्रप था; चौया प्रान्त वह था जहां ऐग्नोर का पुत्र, पीयोन क्षत्रप या और जिसके अन्तर्गत संगम की नीचे की सिन्धू घाटी जाती थी और जो पश्चिम में हव तक फैला हुआ था; और अंतिम प्रान्त था, कश्मीर में अभिसार का प्रदेश जो सिकन्दर के साम्राज्य से अपेक्षाकृत कुछ कम सम्बद्ध था। इसमें संदेह की थोड़ी-सी भी गुंजाइश नहीं कि अगर सिकन्दर ने पूरी उम्र पाई होती तो इन क्षत्रप-क्षेत्रों का संबंध उसके शेष साम्राज्य के साथ बना रहता और निरन्तर पुष्ट होता । उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हम यह भी नहीं कह सकते कि सिकन्दर अपनी इच्छा के अनुरूप फिलिप का कोई स्थायी उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर पाया अथवा नहीं। सिकन्दर की मृत्यु के तुरन्त वाद उसके सेनापतियों ने यह अनुभव किया कि उसने जो राज्य अपने साम्राज्य में मिला लिए हैं उन पर अधिकार बनाए रखना उनके वश की वात नहीं; सिकन्दर के लौट जाने के वाद भारत में जो गड़बड़ी हुई उसे देखकर स्वयं सिकन्दर ने इन प्रदेशों को फिर से संगठित करने की आवश्यकता अनुभव की थी। भारतीय प्रान्तों को छोड़कर और साम्प्राज्य के दूसरे विभाजन में (ई॰ पू॰ 321) पीयोन को सिन्यु के पश्चिम में स्थांनांतरित कर सिकन्दर के उत्तराधिकारियों ने स्पष्टतः सिकन्दर की इच्छाओं का ही पालन किया था, जिनका पता उन्हें था । सिकन्दर ने स्थान-स्थान पर यूनानियों की वस्तियां बसाई यीं और

यूरोपीय सैनिकों को दुर्ग रक्षकों के रूप में छोड़ दिया था। शीझ ही उन्होंने यह महसूस किया कि स्थानीय वातावरण उनके प्रतिकूल होता जा रहा है और इसलिए अधिकांश स्थानों से वे बहुत जल्दी लुप्त हो गए। ध्रो सियायी सिपाहियों का सेनापित, यूडेमस भारत में यूनानियों के नेता के रूप में कुछ दिन तक रहा, किन्तु ई० पू० 317 तक वह भी अदृश्य हो गया। पोरस के लड़ाकू हाथियों को वह अपने साथ लेता गया था जिसकी उसने घोखे से हत्या कर दी थी। इसके तत्काल वाद से ही तक्षशिलेश का भी कुछ पता नहीं चलता; इसके वाद उसे क्या हुआ यह ज्ञात नहीं है। कुछ वर्ष वाद सेल्यूकस ने भी अपने दूरस्य प्रान्त लड़ाकू हाथियों के वदले में भारतीय सम्प्राट को दे दिए।

यद्यपि सिकन्दर का आक्रमण दो वर्ष से भी कम ही रहा फिर भी, यह अपने आप में एक इतनी वड़ी घटना थी जिसके कारण सभी कुछ पहले जैसा नहीं रहा । सिकन्दर के आक्रमण से एक वात जो वहुत स्पष्ट हुई वह यह थी कि स्वतंत्रता के प्रति मात्र भावनात्मक प्रेम से ही किसी दृढ़ प्रतिज्ञ विजेता की अनुशासित शनित का मुकावला नहीं किया जा सकता, हालांकि हम यह भी देखते हैं कि इस लड़ाई में पश्चिमोत्तर भारत के राज्यों को विश्व के सबसे बड़े सेनापितयों में एक का सामना करना पड़ा था। इस आक्रमण के परिणामस्वरूप सिन्यु नद क्षेत्र की योद्धा जातियां शिथिल पड़ गई, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया। इससे यह वात भी स्पप्ट हुई कि भारतीय शासकों को अपनी राजनीति में आगे से अधिक वृद्धिमानी से काम लेना होगा। इसे कौन अस्वीकार कर सकता है कि इस आक्रमण से जो शिक्षा मिली थी और सिकन्दर ने जो आदर्श प्रस्तृत किए थे उनका चन्द्रगुप्त के जीवन की घटनाओं पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके साम्राज्य की स्थापना में सहायक हुए ? जो भी हो, अगले पन्द्रह सी वर्षों में भारतीय इतिहास में ऐसा कोई चरित्र नहीं कि जिसने तक्षशिलेश के कृत्यों को दोहराया हो। आखिरी वात यह है कि यद्यपि पश्चिम एशिया की तरह भारत पर तो युनानी रंग कभी नहीं चड़ पाया, तथापि भारत और युनानी राज्यों के बीच पहले से बहुत ज्यादा सम्पर्क वढ़ गया, और कला, मुद्रा तथा खगोल विज्ञान के क्षेत्रों में भारत उनका कर्जदार हो गया;सोफाइटस के विद्या चांदी के सिक्कों पर यूनानी में लेख हैं, और वे ऐटिक तोल-मान के हैं। ये इस विकास के प्राचीनतम उपलब्य प्रमाण हैं। सिकन्दर के अभियान से उघर यूरोप में भारत के विषय की जानकारी बहुत बढ़ गई, क्योंकि समकालिक लेखकों ने बड़ी

वारीकी से इन्हें लिपिवद्ध कर लिया था, जिससे परवर्ती लेखकों ने लाभ उठाया और जो आज हमें भी उपलब्ब है। 'सिकन्दर के अधिकारियों और सहयोगियों में ऊंचे साहित्यिकों और वैज्ञानिकों की संख्या कुछ कम नहीं थी, इनमें से कुछ ने उसके युद्ध के संस्मरण लिखे जिनमें उन्होंने भारत में भारत और उसकी जातियों के विषय में भी अपने अनुभव व्यक्त किए हैं' (मैक्कि-न्डल) । कुछ वेसिर-पैर की कहानियां भी निस्संदेह प्रचलित हो गईं, किन्तु, इन सबको एक तरफ रखकर भी अगर देखा जाए तो उनके ज्ञान में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। किन्तु इस ज्ञान-वृद्धि के वारे में भी अत्युक्ति हुई है, कहा गया है कि सिकन्दर के युग को कोलम्बस के युग के समकक्ष ही रखा जाना चाहिए जबिक यूरोप को एक नए विश्व के वारे में पहली वार ज्ञान हुआ था। लेकिन सिकन्दर ने किसी अज्ञात विश्व की खोज नहीं की थी; भारत और यूनान पीढ़ियों पहले से एक-दूसरे से परिचित थे, और ईरानी साम्राज्य के माध्यम से दोनों में व्यापार-सम्पर्क और अन्य प्रकार के भी सम्बन्ध थे। ऋटरस ने सिन्ध् घाटी से कर्में निया की यात्रा पुराने चालू रास्ते से ही की थी। सिन्धु का नौपर्यटन, और निआर्कस द्वारा मकरान और फारस की खाडी की परिक्रमा भुगोल और न्यापार के लिए एक नई उपलब्बि अवस्य थी। इसी प्रकार गेड़ोसिया होकर सिकन्दर की यात्रा निःसंदेह साहस और नेतृत्व की एक अनोखी निप्पत्ति थी। सिकन्दर के उत्तराधिकारियों के समय में भारत के विषय में यूरोप को जितनी जानकारी हुई, वह स्वयं सिकन्दर के समय से कहीं ज्यादा थी; किन्तु उसने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें विच्छिन्न हो जाने पर भी पर्याप्त समय तक किसी न किसी खंड में वह वेग बना रहा जो सिकन्दर की प्रतिभाकी देन थी।

# प्राचीन यूनानी ग्रीर लैटिन साहित्य में भारत के उल्लेख

#### 1. प्रस्तावना

सिकन्दर के समय से कोई दो शताब्दी पूर्व ईरानी साम्राज्य में भारत और यूनान का परिचय हुआ। ऐसा जान पड़ता है कि पश्चिम के लोग इससे भी पहले से भारतीय विचारघारा से परिचित थे तथा पीयागोरस और उसके अनुवाइयों पर इसका प्रभाव पड़ा था। यह ठीक है कि आज हम दावे के साथ यह नहीं कह सकते कि किस सूत्र से यह सम्पर्क स्थापित हुआ था, परन्तु पीयागीरस और उपनिषदों के विचारों में, तथा पीयागीरियाई पंय और भारत के प्राचीन भिक्षु-संघों के संघटन और संस्कार पद्धतियों में इतनी समानता है कि उसके विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि यह मात्र संयोग है अथवा यह किसी समानान्तर विकास का परिणाम है। युनानी लेखक और सुकरात (सोक्रेटीज्) के शिष्य, ऐरिस्टोजेनस (ई० पू० 330) ने एक भारतीय दार्शनिक की एयेन्स यात्रा का उल्लेख किया है और इसका भी जिक्र किया है कि इस भारतीय दार्शनिक की सुकरात से भेंट हुई थी जिसमें दोनों विद्वानों ने दर्शन के अभिप्राय के विषय पर चर्चा की थी। रज्जु और सर्प की प्रसिद्ध उपमा का प्रयोग सर्वप्रथम प्रत्ययवाद के प्रवर्तक, पाइरहो ने किया है जो सिकन्दर के साथ भारत आया था; सेक्सटस ऐम्पेरिकस को छोड़कर युनानी अथवा लैटिन साहित्य में और कहीं भी यह उपमा देखने में नहीं आई है।

<sup>1.</sup> रिचर्ड गार्वे ने दि फिलासफी आफ एंशियंट इंडिया, पू॰ 39-46 में, प्राचीन लेखकों की, विशेषकर लियोपोल्ड बान श्रोएडर की, ए॰ बी॰ कीथ, पीयागोर और डाक्ट्रिन आफ ट्रांसमाइग्रेशन की अपेक्षा अधिक संतुलित समीक्षा की है ज॰रा॰ ए॰ सो 1909, पृ॰ 569-606। और भी देखि॰ रावाकृष्णन, ईस्टर्न रेलिजन एंड, वेस्टर्न थॉट, पृ॰ 140-42। गार्वे की ही भौति मैं भी अपने को पीयागोरस और उसके संप्रदाय तक ही सीमित रख्ंगा। यूजेवियस द्वारा

विदेशी प्रेक्षकों द्वारा किसी देश और उसके निवासियों का वर्णन उस देशविशेप के इतिहासकारों के लिए विशेष महत्व का होता है; क्योंकि इससे उन्हें यह मालूम पड़ता है कि उनके देश ने उस प्रेक्षक के मन पर कैसी छाप छोड़ी है, और इसमे वे अधिक विश्वास के साथ इस वात का अनुमान भी लगा सकते हैं कि विश्व के सामान्य इतिहास में उनके देश का क्या योगदान रहा है। और जब कभी किसी विषय पर इतिहास के स्वदेशी स्रोतों से उनको जानकारी नहीं मिलती अथवा अयूरी जानकारी प्राप्त होती है, जैसा कि प्राचीन भारत के संबंध में सत्य है, तो उनकी दृष्टि में विदेशी लेखकों की कृतियों का महत्व वहत वढ़ जाता है। फिर भी युनानी लेखकों ने भारत के विषय में जो कुछ लिखा है, उसका बढ़ा-चढ़ाकर मुख्यांकन करना स्वाभाविक है। यूनानी लेखकों ने तथ्य के अवेक्षण में और उन्हें लिपिवद्ध करने में निस्संदेह प्रशंसनीय रुचि दिखाई, किन्तु, उनको जो भी किस्से-कहानियां या गप्पें सुनने को मिलती थीं, वह उन्हें सच मानकर संग्रह करते गए। सिकन्दर के आक्रमण से पहले जो थोड़े-से लेखक हुए उन्होंने भारत के विषय में सूनी-सुनाई वातों के आवार पर ही लिखा था, भारत के वारे में उन्हें सीघी जानकारी विल्कुल नहीं थी। सिकन्दर के साथ जो वैज्ञानिक और सैनिक आए थे, उनका अधिकांश समय युद्ध की योजनाएं वनाने, एक अज्ञात और विद्रोही देश में चलने और लड़ने में व्यतीत हुआ होगा, फिर वे अपनी इच्छा के अनुरूप अपने देशवासियों को भारतिवपयक जानकारी देने में कैसे सफल हुए, यह अचरज की वात है। जहाँ वे पहुंचे थे वह प्रदेश हिन्दू संस्कृति के वास्तिविक केन्द्रों से वहुत दूर हिन्दुस्तान का एक किनारा मात्र था। ये केन्द्र तो देश के मध्य में स्थित थे। सिकन्दर के वाद यूनानी राजाओं के जो राजदत आए-विशेषकर मेगास्थनीज-उन्हें भारत और भारतवासियों को जानने का अधिक सुअवसर प्राप्त हुआ क्योंकि उनका उद्देश्य ही ऐसा या

चढ़्त रिस्टोक्जिनस के लिए देखि॰ रालिन्सन, इंडिया एंड ग्रीस, इंडि॰ आर्ट एंड लैंटसं x(1936), पृ॰ 57-8। पाईरो और एपिरिकस के लिए दे॰ S. J. Warren, Het slang en Truw voorbeeld bij sextus Empiricus en in Indie, versl en med der kon. Akad. Van in Wetenschappen Amsterdam, iv, ix प्∘.230-244

जिसके कारण वे भारतवासियों के वीच पहुँच सके। लेकिन, यहां के लोगों की भाषा से अनिभज्ञ होने के कारण उन्हें तरह-तरह के दुभाषियों पर निर्भर करना ही पड़ा होगा और जो कुछ उन्होंने देखा-सुना, उसे ठीक-ठीक जानने समझने में उन्हें पर्याप्त कठिनाई हुई होगी। वाद में जो चीनी आए, उन्हें इस दृष्टि से उतनी कठिनाई महसूस नहीं हुई होगी क्योंकि वे संस्कृत भाषा से बहुत अच्छी तरह परिचित थे; किन्तु उनकी रुचि का क्षेत्र इतना व्यापक नहीं था। कुछ अपवादों को छोड़ कर, इनमें सबसे महत्वपूर्ण हेरोडोटस या-सभी यूनानी रचनाओं के मौलिक पाठ नष्ट हो चुके हैं। अब हमें केवल उन उद्धरणों पर ही निर्भर करना पड़ता है जिन्हें परवर्ती लेखकों और संग्रहकर्ताओं ने सुरक्षित रखा है। स्वयं इन्होंने भी जिस सामग्री से उद्धृत किया है वह भी वास्तव में मूल परवर्ती रूप था। हमारे पास ऐसा साधन नहीं कि जिसके आधार पर हम अधिकांश मूल-प्रमाणों के विषय में कोई स्वतंत्र और निःसंकीच घारणा वना लें। जो भी हो, इन उद्धरणों का भी साववानी से अव्ययन करने की जरूरत है, इससे भारत के प्राकृतिक और मानवीय भूगील को उसके जीव और बाह्य-जगत, समाज और उसकी धार्मिक परिस्थितियों और वार्यिक गतिविवियों को समसामयिक यूनानी लेखकों ने जिस रूप में ग्रहण किया था, उसकी अच्छी जानकारी मिल सकती है।

## 2. स्काईलैवस

कैरियान्डा का नौसैनिक-कप्तान स्काईलैक्स पहला यवन था जिसने भारत के विषय पर पुस्तक लिखी। इसे समुद्री रास्ते से दारा ने लगभग ई० पू० 509 में इस बात का पता लगाने के लिए भेजा था कि सिन्धु कहां पर समुद्र में गिरती है। कहा जाता है कि स्काईलैक्स ने पेक्शिकन ज़िले में कैस्पटाइरस शहर से अपनी यात्रा आरम्भ की और अपने पोत में समुद्र के वहाव के साथ-साथ तीस महीने की समुद्री-यात्रा के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा, जहां से मिस्र के नरेश, नीको ने फोनीशियनों को लीविया की समुद्री-यात्रा पर भेजा था। हेरोडोटस ने लिखा है 'इस यात्रा की समाप्ति के उपरान्त दारा ने भारतीयों को जीता था, तथा उन भागों में समुद्र का इस्तेमाल किया था।' सम्भव है कि अपनी यात्रा के दौरान स्काईलैक्स निचली काबुल घाटी, कश्मीर के कुछ हिस्सों और सिन्धु देश के अधिकांश भागों से होकर गुज़रा हो। स्काईलैक्स की पुस्तक के विषय में

हमें बहुत कम ज्ञात है। इस पुस्तक ने सिकन्दर की यात्रा में मार्ग-दर्शन किया हो, इसकी चर्चा कहीं नहीं मिलती। किन्तु इतना निश्चित है कि स्काईलैंक्स ने भारतीय लोगों के विषय में कितपय किस्से ज़रूर फैलाए और सिंदियों तक यूनानियों की भारत विषयक धारणाएं इन कहानियों से रंगी रहीं, फिलोस्ट्रेट्स की 'लाइफ आफ ऐपोलोनियस आफ तियाना' में ऐसे व्यक्तियों का प्रसंग आया है जो "वेपैर, लम्बे सिरों वाले होते हैं।" स्काइ-लैंक्स ने किव-कल्पना के ऐसे लोगों के वर्णन किए हैं जो "पृथ्वी पर कहीं नहीं—भारत में तो कतई नहीं—पाए जाते।" अरस्तू ने स्काईलैंक्स का उद्धरण देते हुए कहा है कि भारत में राजा प्रजा से बहुत श्रेष्ठ होते थे।"

सम्भवतः पुराविद और भूगोल शास्त्री, मिलेटसवासी हैक्टीयस (ई० पू० 549-486) वे स्काईलैक्स की सामग्री का प्रयोग किया था। अपने ग्रन्थ, 'इन्क्वाइरीज़' का प्रारम्भ उसने इन प्रशंसनीय शब्दों में किया है: 'मैं यहां जो कुछ लिख रहा हूं उसे मैं सच मानता हूं; क्योंकि मेरी समझ में यूनानियों की कथाएँ अनन्त और हास्यास्पद हैं।' उसके एक अन्य ग्रन्थ, ज्योग्रफ़ी में कुछ भारतीय नामों का उल्लेख है, जिनमें एक नाम तो सिन्धु नदी का है; दो शहरों के नाम हैं, एक तो कस्पेपीरोस का, जो एकमत के अनुसार गान्धार था और दूसरे मत के अनुसार मुल्तान और जो सम्भवतः वहीं है जिसे हेरोडोटस ने कस्पटाइरस कहा है, दूसरा नाम है आगेंन्टे का जो सिन्धु घाटी का एक नगर था; कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, जैसे ओपियाइ, क्लातियाइ, स्क्यापोडस (स्काईलैक्स ने जिन्हें वे-पांव वाले व्यक्ति कहा है) और सम्भवतः पीग्मीज़ भी। हैक्टीयस के अनुसार सिन्धु के पार रेगिस्तान है। हेरोडोटस ने भी वाद में ऐसा लिखा है। मारत के विपंय में इन लोगों का ज्ञान अधिकांशतः ईरानी भाग तक ही सीमित था।

<sup>1.</sup> स्काइलैक्स का मुख्य हवाला हेरोडोटस iv, 44 है। देखि॰ फिलोस्ट्रेटस लाइफ आफ अपोलोनियस आफ तियना iii, 47 और अरिस्टाटल, पोलिटिक्स, vii 14,3.

<sup>2.</sup> मिलेटस के हेकाटियस के लिए देखि॰ केंब्रिज एंशियंट हिस्ट्रो, iv, पृ॰ 518-9; लासेन, इंडिआल्ट, ii, पृ॰ 635-36; फुशर, इंशियंट मुस्तान, बूलनर कोमेमोरेशन बलूम (लाहौर, 1940) पृ॰ 89-105। फुशर का कहना है कि कश्पपीरोस की पहचान मुस्तान से करनी चाहिये।

# ं 3. हेरोडोटस

हैरोडोटस (ई॰ पू॰ 484-425)1 ने भारत और भारतीयों के जो वर्णन किए हैं उनसे उन पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है और उसके पूर्ववर्ती तथा परवर्ती लेखकों ने भारत की जिन अद्भुत जातियों की कहानियों की अपनी कृतियों में भरमार कर रखी थी, हेरोडोटस ने उनका कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। उसके लिए भारत आवाद संसार का पूर्वी छोर है और उगते हुए सूर्य के सबसे निकट है। दारा के साम्राज्य में जो भारतीय थे, उनके विषय में उसने यह पाया था कि उनकी (भारतीयों की) संख्या किसी भी ज्ञात देश की संख्या से अधिक है। वे कर के रूप में 360 टैलेंट स्वर्ण घूलि देते थे जो सभी देशों से अधिक थी । किन्तु उसे यह भी ज्ञात था कि भारत में और भी बहुत-सी जातियां हैं और वे सभी काले रंग की हैं तथा वे फारस से वहुत दूर दक्षिण में रहती हैं जिन पर राजा दारा का कोई अधिकार नहीं । भारत में अनेक जातियां हैं और वे सब एक ही भाषा नहीं बोलतीं। कूछ खानाबदोश भी हैं, पर अन्य नहीं । इन खाना-वदोशों में एक जाति पेडियनों की है; ये लोग कच्चा मांस खाते हैं। ये अपनी ही जाति के बीमार अयवा बुढ़े लोगों को भी, जिनकी कि वे विल चढ़ा देते हैं, खा जाते हैं । आयुनिक प्रेक्षकों ने भी इस बात का समर्थन किया है कि यह प्रया कुछ समय पहले तक कुछ पहाडी जंगली जातियों में प्रचलित थी। कल्लितियायी में भी यह प्रया प्रचलित थी जो ईरानी साम्राज्य के अन्तर्गत या । अनुपनासियों की एक और जाति के लोग भी ये जो कच्ची मछली खाते ये और घास-फूस के कपड़ों का काम हेते थे। हेरोडोटस ईरान की सीमा के परे रहने वालों में केवल जंगली जातियों को ही जानता हो सो बात नहीं थी। उसने लिखा है, 'बौर भी भारतीय हैं जिनकी प्रयाएं वहुत भिन्न हैं। वे किसी जीवित प्राणी को नहीं मारते, वे अनाज की नी खेती नहीं करते और वे घरों में भी नहीं रहते। वे केवल साग-सन्त्रियां खाते हैं।

<sup>1.</sup> हेरोडोटस, iii, 38-94, 98-106; vii, 65, 86; मैक्किंडल, एशि. इंडि खंड 1, ये पाठ रालिसन के संस्करण के हैं, जो एब्री मैन्स लाइबेरी सिरीज़ में प्रकाशित हुआ है। नरमक्षण के मैगास्यनीज़ के उद्धरण के लिए देखि० स्ट्रावी, xv 1,56 (पृ० 59)

उनके देश में एक जंगली पीवा वहुतायत से होता है, जिसकों वीं ज्यार (मिलेट) के बीज के बराबर होता है, इसकी बालियां होती हैं; वे ल्योग इसे इकट्ठा करते हैं और बालियों समेत उबाल कर खाते हैं। अगर उनमें से कोई वीमार हो जाता है तो वह जंगल में चला जाता है और वहीं एकान्त में प्राण त्याग देता है; जो लोग बीमार हो जाते हैं अथवा मर जाते हैं उनकी कोई चिन्ता नहीं करता, 'वनों में रहने वाले भारतीय ऋषि-मुनियों का यह बड़ा अच्छा वर्णन है जो कि नीवार (एक प्रकार का जंगलो घान) खाकर रहा करते थे।

ईरानी साम्राज्य के अन्तर्गत पिक्तियिक (पश्तू देश) नामक भारतीय जाति के लोग सबसे अधिक लड़ाके होते थें; ये लोग शेप भारतीयों के उत्तर में रहा करते थें तथा इन लोगों का रहन-सहन वैक्टीरियाई लोगों से मिलता-जुलता था। इन्हीं लोगों में से आदमी चुनकर सोना लाने के लिए रेगिस्तान में भेजे जाते थे। हेरोडोटस ने कुत्ते जितनी बड़ी-बड़ी चींटियों का विस्तार से वर्णन किया है जो जमीन से सोना खोदती थीं; ये चींटियों खोद-खोदकर मनों स्वर्ण-धूलि इकट्ठी कर लेती थीं जिसे बाद में चिलचिलाती दुपहरी के वक्त जब ये चींटियां खूप से बचने के लिए छिप जाती थीं, भारतीय एकत्रित करके छंटों पर लाद लाते थे। परवर्ती काल के सभी यूनानी ग्रन्थों में भारत के वर्णनों में किसी-न-किसी रूप में यह कहानी अवश्य आई है। निआक्स ने तो यहां तक कहा है उसने इन चींटियों की खाल भी देखी है जो चीते से मिलती-जुलती थी।

<sup>1.</sup> स्ट्रावो, xv, 41, मैं क्रिकंडल एंक्नि. इंडि, पृ० 51 में अनेक प्राचीन लेखकों के उद्धरण दिये हैं, जो सोना खोदने वाली चींटियों का वर्णन करते हैं। मैं क्रिकंडल की मैंगास्थनीज एंड एरियन, पृ० 94-7. भी देखि। महाभारत (कल० संस्करण vii, 1860 में भी इनका वर्णन है।

तद्वै पिपीिलकं नाम उद्धृतं यत्पिपीिलकैः। जातरूपं प्रोणमेयमहार्षुः पुञ्जशो नृपाः॥

कुंभकोणम् संस्करण (ii, 78,80) 'पुञ्जशो' के स्थान पर 'कुञ्जशो' पाठ है, जो गलत, है। हेरोडोटस और इस क्लोक में मार्के की समता है। यूनानी पुस्तकों में भारत के जो अनेक कल्पित वर्णन आये हैं, आधुनिक विद्वान उनका आधार भारतीयों को मानते हैं। लाफर के बाद टार्न ने चींटियों की कथा का आधार मंगोल प्रमाणों को माना है (दि ग्रोक्स इन वैक्ट्रिया एंड इंडिया, पृ० 106-7)। सोन नदी को एर्नोवोअस, हिरण्यवाह कहते थे।

मेगास्थनीज ने लिखा है कि दरदें (संस्कृत दरद, आधुनिक दर्द) लोग चींटियों हारा निकाले गए सोने को लाते थे। ये लोग चींटियों का व्यान बींचने के लिए जगह-जगह जंगली पशुओं का मांस रख देते थे। जब चींटियां उधर चली जातीं तो ये सोना उठा लेते थे। कितपय विचक्षण विद्वानों ने इन चींटियों के कुत्तों के आकार की होने की बात को यह कहकर समझा दिया है कि उनकी ब्युत्पत्ति स्वर्ण विपीलिका के नाम से हुई है, और यह भी कहा है कि स्थानीय खनक अपने यहां खूंख्वार कुत्ते रखा करते थे जो उन लोगों को खदेड़ देते थे जो सोना लेने आते थे, इस प्रकार की ब्यवस्थाओं से प्रश्नों के उतने उत्तर नहीं मिलते जितने नए प्रश्न खड़े होते हैं और इसीलिए इनका कोई मूल्य नहीं। हेरोडोटस ने यह भी लिखा है कि भारत में थोड़ा सोना तो खानों से निकलता था, कुछ नदी तल से। नदी तल से सोना मिलने की बात मेगास्थनीज ने भी कही है। 1

हेरोडोटस ने यह भी लिखा है कि घोड़े को छोड़कर वाकी सभी भारतीय पशु-पक्षी अन्य स्थानों के पशु-पक्षियों की अपेक्षा आकार में अविक वड़े होते थे; भूमध्यवर्ती देशों के घोड़े ज्यादा अच्छे होते थे। वेबीलोनिया के एक ईरानी क्षत्रप की चर्चा करते हुए हेरोडोटस ने लिखा है कि वह 'इतनी बड़ी संख्या में भारतीय शिकारी कुत्ते रखता था कि चार बड़े-बड़े गांवों को उसने इस शर्त पर सभी प्रकार के कर आदि से मुक्त कर दिया था कि वे इन कुत्तों के भोजन की व्यवस्था करेंगे। उसके लिए नील के अतिरिक्त सिन्धु ही एक ऐसी नदी थी जिसमें घड़ियाल होते थे। 2 यवनों के लिए सबसे ज्यादा दिलचस्य बात उसकी यह खोज रही होगी कि भारत में एक ऐसा वृक्ष होता है जिसमें भेड़ से भी सुन्दर और गुणकारी ऊन फलता है। भारतवासी इसी ऊन के कपड़े बनाते हैं। जेक्सींज की सेना में जो भारतीय थे वे मूती कपड़े पहनते थे और उनके धनुप और बाण वेंत के होते थे। बाणों की नोक लोहे की होती थी। इन हथियारों से सज्जित कुछ भारतीय तो अक्वों पर सवार रहते थे और कुछ रथों पर, जिन्हें भी अदव ही खींचते थे।

<sup>1.</sup> फ्राँग० xxix, पृ० 78-9, स्ट्राबो xv, 1:57, (पृ० 63-4 पृष्ठ सं० यदि अन्यया कथित न हो तो मैक्जिंडल के संस्करण की है)। और भी देखि० कटियस viii, 9— अलेक्जेंडर्स इन्वेजन पृ० 187

<sup>2. 1, 192 (</sup>धिकारी कुत्ते); iv 44 (घड़ियाल)

## 4. टेसियस

टेसियस दि नीडियन, जिसने भारत पर एक पुस्तक लिखी थी<sup>1</sup> हेरोडोटस की ठीक अगली पीड़ी में हुआ था। टेसियम मत्रह वर्ष (ई॰ पू॰ 416-398) तक सम्राट आर्टज्रेरजेस नेमोन के चिकित्सक के रूप में ईरानी दरवार में रहा था। उसने उन ईरानी राज-कर्मचारियों से भारत के विषय में वातें सुनी होंगी जो भारत जाते थे; साथ ही, उसे उन भारतीय व्यापारियों और दूतों से मिलने का भी अनेक वार अवसर मिला होगा जो ईरान के दरवार में आते रहते थे। इसके अतिरिक्त उसने ईरान के नरेश से राजकीय अभिलेखागार को देखने की भी आजा ले ली थी। किन्तु उसकी मुल रचना लुप्त हो चुकी है, फोटियस द्वारा तैयार किया गया उसका लघु रूप ही मिला। फोटियस नवीं शताब्दी (858-886) में कुस्तुंतुनिया का पैट्यार्क था। इसके अतिरिक्त इससे पहले के लेखकों, विशेषकर एलियन और प्लिनी की कृतियों में इसके उद्धरण मिलते हैं। टेसियस ने जो कुछ लिखा है वह किसी भी तरह हेरोडोटस से अधिक विकसित नहीं है, और उसके सभी कथनों पर सफेद झुठ का लेविल लगाया जा सकता है। उसने जो कुछ थोड़े तथ्य भी दिए हैं--जैसे, सभी भारतीय काले नहीं थे, उसने कुछ गौर वर्ण भारतीय भी देखे थे, भारतीय न्यायप्रिय, राजनिष्ठ और मृत्य को हेय दिष्ट से देखने वाले थे, वे इतने अस्पष्ट हैं कि उन्हें विश्वास के साथ स्वीकार नहीं किया जा सकता, खासकर जब उनका लेखक टेसियस जैसा कोई व्यक्ति हो। हम कह सकते हैं कि फोटियस आख्यायिका-प्रेमी था और उसने टे सियस की कृति का लघ-संस्करण बनाने में भारत की कत्पित जातियों और अद्भुत वस्तुओं पर तो अधिक वल दिया और उसकी रचना के अधिक महत्त्वपूर्ण अंशों को छोड़ दिया । किन्तू, इस आवार पर हम टेसियस को दोपमुक्त नहीं कर सकते, क्यों कि किसी भी अन्य लेखक ने उसकी कृति में कोई महत्वपूर्ण वात पाई ही नहीं। अगर हम यह कहें कि प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में भी तो ऐसे विलक्षण मनुत्यों की चर्चा आई है जिनके सिर और चेहरे कुत्तों के-से हुआ करते थे अथवा उनमें ऐसी ही दूसरी वात होती हैं। इस प्रकार खुलासा कर देने से भी वात कुछ वनती नहीं। वास्तव में, टेसियस ने लवारों की तरह लिखा ही है। उसने मार्तिखोर (आदम-

<sup>1.</sup> मैनिकंडल, एंशियंट इंडिया ऐन डिस्क्राइब्ड बाई स्टेसियस दि निनडियन कलकत्ता, 1882.

खोर) का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह जानवर शेर के आकार का होता है। इसका मुंह आदिमियों का-सा होता है और जो अपनी जहरीली पूंछ के अरों से काफी दूर तक मार कर सकता है और इस प्रकार सिवाय हाथी के सभी जानवरों को मार सकता है। इसी संबंब में आगे उसने लिखा है कि उसने ईरान नरेश के यहां एक ऐसा मार्तिखोर देखा था जो उन्हें भारत से उपहार में मिला था। यह कोरी गप्प नहीं तो और क्या है?

सच वात तो यह है कि हेरोडोटस और सिकन्दर के बीच की अविव में यूनानियों का भारतिवषयक ज्ञान निश्चित रूप से बहुत कम हो गया था। भारत में ईरानियों के जो क्षत्रप क्षेत्र थे वे कुछ समय वाद उनके हाथ से जाते रहे। सिकन्दर को हिन्दूकुञ के पूर्व में कोई ईरानी अधिकारी मिला ही नहीं। स्वयं हेरोडोटस भी सम्भवतः वहुत पढ़ा-लिखा नहीं या, और इस वात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उसने स्काइलैक्स की जल-यात्रा का जो वर्णन किया था, उसके विषय में सिकन्दर को ज्ञात था । सिन्यु के तट पर उसने यह समझा कि वह नील नदी के उद्गम पर पहुँच गया है और व्यास के किनारे उसने अपने सिपाहियों को वताया कि वे पूर्वी सागर से अर्थात् पूरव में पृथ्वी के अन्त से बहुत दूर नहीं हैं। 1 इस बारे में भी सन्देह प्रकट किया जाता है कि सिकन्दर ने वास्तव में कभी गंगा का नाम भी सुना था अथवा समकालीन मगय साम्राज्य के विस्तार के विपय में उसने कभी कल्पना भी की होगी; गंगा के किनारे प्रसियाइ जीतने की उसकी इच्छा की वात भी, सम्भव है, ऐसी कया हो जो वाद में ही जोड़ी गई। उसे शायद केवल सतलज और उसके पार केवल एक राज्य-गदरिदे के विषय में ही ज्ञात था । वह समझता या कि इस राज्य को जीतकरं वह पूर्वी सागर के तट पर पहुँच जाएगा 12

# सिकन्दर के इतिहासकार

सिकन्दर का अभियान वह प्रथम अवसर था जब पश्चिम के देशों को भारत के विषय में ऐसी पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुई जो उन्हें ऐसे व्यक्तियों ने दी थी जिन्होंने स्वयं भारत को देखा था। उस समय तक यूनानी वैज्ञानिक कार्यों में

<sup>1.</sup> एरियन, एनावेसिस, vi, i और v, 26;स्ट्रावो xv 1. 25।

<sup>2.</sup> मिला॰ टार्न, केंग्रिज एंशियंट हिस्ट्री, vi, पृष्ठ 410-11.

पर्याप्त रुचि लेने लगे थे, और स्वयं सिकन्दर भी मानव-इतिहास के श्रेष्ठ आचार्यों में एक था। यद्यपि सिकन्दर ने अपने युद्ध और अभियान में सबसे अधिक महत्त्व सैनिक वातों को दिया था तथापि व्यापक महत्व की अन्य वातों को उसने भुलाया नहीं था। उसके सहायकों में अनेक वैज्ञानिक और साहित्यकार भी थे जिन्होंने वाद में सिकन्दर की सैनिक सफलताओं का ही वर्णन नहीं किया, अपितु जहां जो कुछ देखा-मुना था उसका भी विशद वर्णन किया। इन्हीं लोगों ने पहली वार वाहरी दुनिया के लोगों को भारत की प्राकृतिक दशा, उसके उत्पादन तथा निवासियों और उनके सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं के विषय में प्रायः ठीक-ठीक जानकारी दी। सिकन्दर के समसामियकों में तीन-चार लेखक महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि परवर्ती लेखकों ने वार-वार उन्हीं का उल्लेख किया है। इनमें पहला है-निआक्स जिसने फारस की खाड़ी की यात्रा के वर्णन में वहुत से विषयों पर विश्वसनीय जानकारी दी है। कीट में उसका जन्म हुआ था और लालन-पालन मन्दूनिया के दरवार में। उसने सिकन्दर के साथ शिक्षा पाई थी, यद्यपि उसके संस्मरणों के मूल-पाठ उपलब्ब नहीं हैं परन्तु स्ट्रावो और एरियन ने उसके संस्मरणों से प्रचुर उद्धरण दिए हैं। निआक्स के वाद ओनेसीकिटस का नम्बर आता है। वह निआक्त के बेड़े का मुख्य पोत-नायक था। उसने सिकन्दर की जीवनी लिखी थी जो अब लुप्त हो चुकी है। वह सिनिक, दार्शनिक डायो-जीन्सेस का अनुयायी था और तक्षशिला के भारतीय तत्ववेत्ताओं से सम्पर्क स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति के रूप में सिकंदर ने इसका चुनाव किया था। चमत्कार-प्रेमी होने के कारण वह अत्युक्तिपूर्ण वर्णन भी कर जाता था। स्ट्रावो ने उसके विषय में बड़े तीखे शब्दों में कहा है "वह सिकन्दर के नाविकों का ही सिरमीर नहीं था विलक आख्यायिका प्रेमियों का भी सिरमीर था।"1 उसकी विश्वसनीयता के विषय में आधुनिक लेखकों में भी मतभेद है। सिकन्दर के साथ आने वाले लेखकों में एक एरिस्टोवलस भी था, जिसने उसके युद्धों का इतिहास लिखा है। एरियन ने अपनी एनावेसिस में और प्लूटार्क ने सिकन्दर की जीवनी में प्रमुख रूप से एरिस्टोवुलस के इसी इतिहास का ही सहारा लिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी प्रमुख रुचि भूगोल में ही थी। कहा जाता है कि उसने यह पुस्तक अस्सी वर्ष की उम्र के वाद लिखनी शुरू की थी। उस युग की नई अलंकार-शैली के कारण उसकी पुस्तक के ऐतिहासिक अंशों का महत्त्व

<sup>1.</sup> xv, 129, एंशि॰ इंडि॰ पृ॰ ३४-५. ब्रे, लोर, की. स्ट. ii, 26

कुछ कम हो गया है। इस समय तक सिकन्दर के बारे में दंतकथाएं भी वनने लगी थीं जिनका प्रभाव इस पर भी है। सिकन्दर के समकालिक इतिहासकारों में क्लीटार्क्स को कोई नहीं पछाड़ सकता। वह डीनोन का पुत्र था जो कि रोडेस का इतिहासकार था और सिकन्दर के अभियान में उसके साथ था। क्लीटार्क्स का इतिहास मनगढंत और रोमांस से भरा था। उसके परवर्तियों में उसके इतिहास मनगढंत और रोमांस से भरा था। उसके परवर्तियों में उसके इतिहास का कोई आदर न था। एलियन और स्ट्राबो ने क्लीटार्क्स की एक कहानी का उल्लेख किया है जिसमें वताया है कि एक वार एक जंगल से गुजरते हुए सिकन्दर और उसके सैनिकों का सामना बड़े-बड़े आकार के वानरों से हो गया जिन्हों बन्न की सेना समझकर वे बड़े घवरा गए थे।

## 6. यूनानी राजदूत

इन लेखकों के पश्चात् यूनानी साम्राज्य के राजदूत मौर्य दरवार में आए। भारत के विषय में इनके वर्णन अधिक व्यापक और निकटतर जानकारी पर आवारित थे । इन सब में मेगास्थनीज निस्सदेह सबसे ज्यादा महत्त्वपूर्ण था। अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों में थे डीमेक्स, जो एक लम्बे अरसे तक पाटलिपुत्र में रहा, जहां सेल्युकस ने उसे चन्द्रगुप्त के उत्तराधिकारी अमित्रधात (विन्दुसार) के यहां अपना दूत बनाकर भेजा था; पेट्रोक्लीज जो सेल्यूकस का ऐडिमिरल था जिसे एशिया के अपेक्षाकृत अज्ञात क्षेत्रों की खोज करने के लिए भेजा गया या और जिसके विषय में स्टाबो ने लिखा है कि भारत के विषय में लिखने वाले जितने भी लेखकों को उसने पढ़ा है उनमें पेट्रोक्लीज सबसे कम मिय्याबादी है; टिमोस्यनीज जो टालेमी फिलाडेलफस के वेड़े का एडिमरल था; और डायोनिसस, जिसे प्लिनी के अनुसार इसी शासक ने भारतीय नरेश के पास भेजा था। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से किसी ने भी भारत के विषय में वास्तविक महत्त्व की ऐसी कोई वात नहीं लिखी, जिसे मेगास्यनीज पहले न लिख चुका हो। वास्तव में प्राचीन यूरोप में भारत के विषय में जितना ज्ञान मेगास्थनीज को था उतना किसी अन्य व्यक्ति को नहीं । मैगास्यनीज के बाद जितने भी लेखक आए उन्होंने भारत के भुगोल के विषय में तो उनकी जानकारी बढ़ाई, किन्तु भारतीय सन्यता के विषय में उन्होंने जो कुछ लिखा है वह वस वहीं तक ठीक है जहां तक उन्होंने मेगास्यनीज का अनुसरण किया है।

एंद्रिः इंडि. इन क्ला. लिट. पृ० 148-49

मेगास्थनीज कुछ समय तक अराकोसिया के क्षत्रप, सिर्विटियस के साथ रहा था और वहां से सेल्यूकस ने उसे अपना दूत बनाकर चन्द्रगुप्त के दरवार में भेजा था। चन्द्रगुप्त की राजवानी में अपने निवास की अविध में उसने अनेक बार चन्द्रगुप्त से भेंट की। ये भेंटें चन्द्रगुप्त और सेल्यूकस में मैत्री-सिन्व हो जाने के बाद ही हुई थी (ई० पू० 305)। स्पप्ट है कि मेगास्थनीज़ काबुल और पंजाब से भलीभांति परिचित था और सीमान्त से वह मगव साम्राज्य की राजधानी तक राजमार्ग से गया था। श्रेप भारत के विषय में उसका ज्ञान रिपोर्टों पर ही आवारित था। उसने भारत के विषय में इंडिका नामक एक विशद ग्रन्थ लिखा जो चार भागों में विभक्त था जिनमें भारत देश, उसकी भूमि, जलवाय, पशु और पक्षी, उसकी शासन-पद्धति और वर्म तथा लोगों के तौर-तरीके और उनकी कलाओं का वर्णन किया गया था। उसने राज-दरवार से लेकर छोटी-से-छोटी जाति का वर्णन किया है। बाद में बहुत-से लेखकों ने उसकी सत्यता पर सन्देह करते हुए भी वड़ अध्यवसाय से उसकी नकल की है, जैसा कि एरस्टो-स्थनीज और स्ट्राबो ने भी किया है।

मेगास्यनीज की शिक्षा-दीक्षा के विषय में हमें वहुत कम ज्ञात है। अनुमान से हम इतना ही कह सकते हैं कि वह अत्यन्त पैनी दृष्टि का प्रशासक और राजनियक था जिसकी दृष्टि द्रष्टव्य से आगे की वस्तु को देख लिया करती थी और वह पूर्व में पड़ोसी साम्राज्य की शक्ति और निर्वलता के बारे में अपने राजा को विद्वसनीय सूचनाएँ भेजा करता था। हमें इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं कि उसने अपनी पुस्तक उस समय लिखी थी जब वह भारत में था अथवा बाद में पिद्वम को लीटने पर। जो भी हो, उसने भारतीय राज्य, विधि और प्रशासन

<sup>1.</sup> एरियन (इंडिका: v) से प्रतीत होता है कि मेगास्यनीज पोरस से मिला था, किन्तु इस निष्कर्ष का आधार एरियन के ग्रंथ के एक लिपि-दोप में ढूंढ निकाला गया है। मूलपाठ का अर्थ था कि चंद्रगुप्त पोरस से वड़ा था। इस अंश में मेगास्यनीज ने दोनों की तुलना की है जो उसके लिए स्वाभाविक थी। इस दृष्टि से मेगास्थनीज सिकन्दर के साथ आये लेखकों की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थित में भी था। देखिये मैं विकंडल, मेगास्थानीज एंड एरियन, पृ० 15 लासेन (ii, पृ० 668) ने एरियन, एनाव, v, 612 की व्याख्या को स्वीकार कर लिया है कि मेगास्थनीज एक से अधिक वार भारत लाया था।

का जो वर्णन किया है, उसकी वड़ी साववानी से व्याख्या की जानी चाहिए और यह वात घ्यान में रखनी चाहिए कि एक विशाल यूनानी राज्य का अधिकारी होने के कारण उसके कुछ पूर्वाग्रह अवश्य रहे होंगे और उसके पूर्व भी अनेक विषयों पर अनेक युनानी लेखकों ने बहुत कुछ लिखा था। अतः बहुत सम्भव है कि उसके वर्णनों में अनेक स्थानों पर तर्क, समालोचना या भूल सुघार किए गए हों। बहुत-से प्राचीन और अर्वाचीन छेलकों ने मेगास्थनीज को अविश्वसनीय कहा है, लेकिन सब बात यह है कि यह अभियोग केवल उन्हीं स्थलों पर सत्य है जहां कि उसने सूनी-सूनाई वातों को सच मानकर लिख लिया है, विशेषकर भारत की काल्पनिक जातियों और हराक्लीज तथा भारतीय डायोनिसस के विषय में उसके वर्णन अविश्वसनीय हैं। भारत की काल्पनिक जातियों के विषय में तो भारत के पंडितों के पास उसे सुनाने के लिए प्रभूत सामग्री रही होगी। लेकिन उसका कहना है कि उसने जो कुछ सुना वह सभी उसने अपने ग्रंथ में समाहित नहीं किया है। पुराणों में ऐसी जातियों का जो वर्णन मिलता है उसको दृष्टि में रखते हुए मेगास्थनीज की ये वातें सहज ही मानी जा सकती हैं। वहुत सम्भव है उससे कहीं कुछ भुलें हो गई हों; फिर एक वात यह भी है कि हम किसी भी स्थल पर यह नहीं कह सकते कि यह भूलें स्वयं मेगास्थनीज ने की थीं अथवा उसके ग्रन्थ से उद्धरण देने वाले परवर्ती लेखकों ने, क्योंकि हम निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकते कि हमें मेगास्थनीज की जो रचनाएं प्राप्त हैं, वे मूल रूप में ही हैं। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इन छेखकों ने मेगास्थनीज से भारत के विपय में केवल वही सामग्री उद्धुत की है जो उनके पाठकों की रुचि के अनुकूल थी अथवा जिसका उपयोग वे अपने पाठकों का मनोरंजन करने की दृष्टि से कर सकते थे। इन लेखकों ने इंडिका से जिस ढंग से उद्धरण दिए हैं, उसके विषय में शानवैक ने लिखा है: 'चूंकि स्ट्राबो, एरियनस और डायोडोरस ने प्राय: एक ही प्रकार का उल्लेख करने का प्रयास किया है जिसके परिणामस्वरूप इंडिका का अधिकांश भाग पूर्णतः खो गया है। इंडिका में बहत-से परिच्छेद थे। किन्तु वडे आर्चर्य की वात है कि इनमें केवल तीन के ही संक्षिप्त रूप अब उपलब्ध हैं, प्लिनियस की मदद से चीये के कुछ अंश अवस्य मिल जाते हैं । '

<sup>1.</sup> मैिक्कंडल, मेगास्यनीज एंड एरियन, पृ० 19. डायोडोरस सिसली का निवासी जूलियस सीजर का तुल्यकालीन था । उसकी विव्लिओथिके में 40 खंड ये जिनमें कुछ उपलब्य नहीं हैं। खंड गं, अध्याय 35-42 में मेगा-

#### 7. भारत: आकार

भारत के आकार और उसकी सीमाओं की लम्बाई के विषय में प्राचीन लेखकों ने जो कुछ भी लिखा है वह छिटपुट अटकलों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। स्ट्राबो में ऐसे अधिकांश अनुमान एकत्र मिलते हैं। इनकी विसंगतियों पर टिप्पणी करते हुए उसने लिखा है कि उनके आघार पर भारत के विषय में विश्वास के साथ सही-सही कुछ कह सकना बड़ा किटन है। पेट्रोक्लीज के अनुसार भारत के घुर दक्षिणी भाग से लेकर घुर उत्तर तक की दूरी 15,000 स्टेडिया (1,724 मील) थी और यह बिख्या अटकल क्योंकि अटकल के अतिरिक्त और कुछ हो नहीं सकता—सत्य के बहुत निकट है क्योंकि वास्तव में यह दूरी 1,800 मील ही है। अन्य अनुमान इतने अच्छे नहीं हैं और इसलिए उनका उल्लेख भी आवश्यक नहीं है, हालांकि यह घ्यान देने की वात है कि मेगास्थनीज़ उत्तर-पश्चिम से जिस राजमार्ग पर चलकर पाटलिपुत्र पहुंचा था उसकी लम्बाई उसने 10,000 स्टेडिया बताई है और कहा है कि 6,000 स्टेडिया और चलने से भारत की पूरी चौड़ाई आ जाती है; यह हिसाब उसने समुद्र से गंगा होते हुए जलमार्ग से पाटलिपुत्र पहुंचने में जितना समय लगता है उससे फैलाया है।

स्थनीज़ के उद्धरण हैं, खंड xvii में सिकन्दर के हमले का वर्णन है, और और xviii और xix में भारत के वारे में संक्षिप्त सूचनाएं हैं। मैं क्रिंडल ने अपनी पुस्तकों में इन सब का अनुवाद कर दिया है। एरियन (132 ई०) ने एनाबेसिस और इंडिका में सिकन्दर के हमले का वर्णन किया है, और मेगास्थनीज़ को आधार बनाया है। स्ट्राबो एशिया माइनर में अमेसिया का था। उसका समय लगभग 64 ई० पू० 19 ई० है। उसकी ज्याग्रफी एक विस्तृत रचना है। इसके खंड xv, अध्याय 1 और 2 में कमशः भारत और एरियाना के वर्णन हैं। मैं क्रिकंडल ने अपनी पुस्तक एंशियंट इंडिया ऐंज डिस्क्राइन्ड इन क्लासिकल लिटरेचर में इसका अनुवाद कर दिया है। स्ट्राबो और एरियन दोनों के आधार समान हैं। जेठरा प्लिनी, 25-39 ई० में वर्त्तमान था, उसने नैचुरल हिस्ट्री नामक वृहत् ग्रंथ की रचना की थी। इसमें 37 खंड थे। छठे खंड में भारत के भूगोल का वर्णन है। इसका मुख्य आधार मेगास्थनीज़ की इंडिका है। मैंविकंडल ने इसका अनुवाद भी वहीं कर दिया है।

ऐरटोस्थनीज-जो ई० पू० 240 से 196 तक सिकन्दरया के पुस्तकालय का अध्यक्ष या-यूनानी युग का पहला असली भूगोल शास्त्री था जिसने अध्ययन करके अपने युग के उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को एक व्यवस्थित हंग से रखा था; किन्तु भारत की स्थिति और आकृति के विषय में उसके निष्कर्ष वास्तविकता से बहुत दूर हैं। उसके विचार में भारत की आकृति एक अनियमित समचतुर्भ ज के समान है, सिन्यु और हिमालय जिसकी पश्चिमी और उत्तरी छोटी भुजाएँ हैं जो कमशः 13,000 और 16,000 स्टेडिया लम्बी हैं; दोनों वड़ी भुजाएँ अपने सामने की भुजाओं से 3,000-3,000 स्टेडिया अविक लम्बी हैं। उसने जो वर्णन किया है वह एकदम गलत है। उसने इस प्रायद्वीप का दक्षिणी किनारा गंगा के मुहाने की वजाय और पूर्व में वताया है। भारत के आकार का जो अत्यक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है उसका कुछ आभास टेसियस की इस वात से स्पष्ट हो जाएगा कि फैलाव में भारत वाकी एशिया से कम नहीं था। ओनेसि-किटस तो उससे भी आगे निकल गया है। उसने कहा है कि भारत आबाद विश्व का एक-तिहाई भाग है जबकि निआक्सें ने लिखा है कि सिर्फ मैदानी इलाकों को पैदल पार करने के लिए चार महीने चलना पड़ता है। <sup>1</sup> आनेसिकिटस को लंका के अस्तित्व के विषय में कुछ अस्पष्ट ज्ञान था।

मेगास्यनीज ने सबसे सीवे रास्ते से उत्तर से दक्षिण तक की भारत की दूरी को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर 22,300 स्टेडिया वतलाया है। किन्तु, यह बात उसने ठीक लिखी है कि भारत पृथ्वी के उष्ण किटबंब क्षेत्र के बहुत करीव है और दूर दिक्षण में अक्सर यह देखा जा तकता है कि बूप घड़ी की सुई कोई छाया ही नहीं बताती अथवा (गिमयों में) दिक्षण की बोर को इसकी छाया वनती है जबिक रात के समय में सर्प्तीप तारामंडल दिखाई नहीं देता। 3

## 8. जलवायु

भारतीय जलवायु में जिस वस्तु ने उन्हें सबसे अधिक आर्कापत किया वह

<sup>1.</sup> स्ट्राबी, ii, 1, 2 (फाल्कनर, i, पृ० 106) में पेट्रोक्लीक, और xv, 1, 10-2 (एंशि० इंडि० इन क्ला० लिटर० पृ० 15-19) में दूसरे लेखक। देखिये मेगास्यनीज एंड एरियन फ्रेंग iv, और आगे, स्ट्राबो, xv, 1, 15 (पृ० 20-21) में सिहल का वनसिकिटस वर्णन है।

<sup>2.</sup> फ्री viii (पु॰ 52) ।

<sup>3.</sup> फ्रींग i (डायोडो ii, 35), पृ० 30 ।

थी यहां की वर्षा क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसी वर्षा कभी नहीं देखी थी। एरिस्टोबुलस ने लिखा है कि सिकन्दर के तक्षिशिला पहुँचने के वाद से वरसात शुरू हुई और उस वीच लगातार होती रही जविक सिकन्दर पूर्व में व्यास की ओर वढ़ा और झेलम की तरफ वािषस आया। उसे मालूम था कि मानसून (जिसे उसने एटेसियाई हवाएं कहा है) के साथ वर्षा आती है। निचली सिन्धु घाटी की जिसे किसी भी मानसून से कोई विशेष लाभ नहीं होता, अपेक्षाकृत अत्प वर्षा भी उसकी आंख से नहीं वच सकी और उसके विषय में उसने लिखा है कि ई० पू० 325 के वसंत और गींमयों में सिकन्दर करीव दस महीने तक सिन्धु के नीचे की ओर यात्रा करता रहा, किन्तु इस वीच उसने कहीं एक वृंद भी पानी वरसते नहीं देखा, हालांकि जोरों की एटेसियाई हवाएं चल रही थीं। एरस्टोस्थनीज़ ने लिखा है कि हर साल गींमयों और सिंदयों में नियमित रूप से वर्षा होती है। उसके विचार से मानसून के अतिरिक्त विशाल निदयों का जो पानी भाष वनकर उड़ता है वह भी वर्षा का एक कारण था।

### 9. निदयां

सिन्धु और गंगा की शृंखलाओं की निदयों की बहुलता को मेगास्थनीज़ ने लिक्षत किया था और उसने इन पर टिप्पणी भी की है। गंगा, "जो अपने उद्गम स्थल पर 30 स्टेडिया चौड़ी है, उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है और गंगरिद की पूर्वी सीमा बनाती हुई समुद्र में जाकर गिरती है....गंगा जैसी ही विशाल एक अन्य नदी है जिसे सिन्धु कहते हैं और गंगा के समान ही यह भी उत्तर से ही निकलती है और सागर में जा गिरती है; यह नदी रास्ते में भारत की सीमा अंकित करती है।" इन दो बड़ी निदयों और उनकी सहायक निदयों के अतिरिक्त छोटी-बड़ी और भी बहुत-सी निदयां, हैं, और इनमें से बहुतों में पोत चलाए जा सकते हैं। निआक्सं की तरह ही एरियन ने भी यह स्वीकार किया है कि "भारत का अधिकांश भाग एक मैदान है जो बड़ी निदयों—सासकर सिन्धु और

<sup>1.</sup> स्ट्राबो, xv, 1, 17 और 20 (पृ॰ 22-23, 25)।

<sup>2.</sup> फ्रैंग i (पृ० 33-4); एरियन, इंडिका, अध्याय 4 (पृ० 186-91)। मेगास्यनीज़ ने लिखा है कि सिलास नदी में कोई चीज तैर नहीं सकती थी, इसमें जो भी चीज फ्रैंकी जाती वही पथरा जाती थी, फ्रैंग xxi-xxiv पृ० 65-6; 196-7।

गंगा—के साथ आने वाली मिट्टी रेत के जम जाने से बना है।" एरिस्टोबुलस का घ्यान सिन्यु-शृंखला की निदयों के मार्गों के परिवर्तन की ओर गया था। एक बार किसी काम से जब वह इस देश में आया तो उसने पाया कि सिन्यु द्वारा अपना मार्ग वदल लेने का कारण एक भूभाग उजड़ा पड़ा था; इस भू-भाग में हजारों कस्वों और गांवों के खंडहर ही शेप थे जिनमें कभी लोग रहा करते थे। वाढ़ आने पर निदयों का स्तर बहुत ऊपर चढ़ जाता था और दूर-दूर तक के क्षेत्रों को जलमग्न कर देता था, ऊंची भूमि पर वसे नगर कुछ समय के लिए द्वीपों में वदल जाते थे। जब पानी उत्तर जाता था और जमीन कुछ-कुछ सूख जाती थी तो थोड़ी-सी मेहनत से ही इसमें वीज बोया जा सकता था और उनमें पैदावार भी खूब होती थी।

## 10. भूमि की उर्वरता

भूमि उर्वर थी। अधिकांश भाग में सिचाई का प्रवन्व था त्या साल में फल और अनाज की दो-दो फसलें हुआ करती थीं। गिमयों में चावल, ज्वार, वाजरा और तिल वोया जाता था; सिंदयों में गेहूँ, जौ और दालें। एरिस्टोवृत्स ने पाया था कि चावल ऐसे खेतों में होता था जहां पानी खड़ा रहता था और उसकी वृवाई क्यारियों में ही की जाती थी। मेगास्थनीज़ का कहना है कि भारत के लोग इसी कारण ऊंचे डील-डील वाले और गौरवाकृति के हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें जीवन के प्रचुर साधन उपलब्ध थे। उसने लिखा है कि भारत में सूखे या अभाव का कोई नाम भी नहीं जानता था। गन्ने को दिना मथुमिक्खयों के शहर देने वाला सरकंडा कहा है, और कपास के पौचे चरावर उनका ध्यान आर्कापत करते रहे। निआर्क्स ने लिखा है कि वृक्ष की छाल से विद्या किस्म का कपड़ा बुना जाता था जिसे कच्चे रूप में मक्दूनिया वाले भी इस्तेमाल करते थे। वे इससे तोशकों और पलान की गदी बनाते थे। किस्तान ने बोनेसिकिटस के एक

<sup>1.</sup> स्ट्राबो, xv, 1, 16 (पृ॰ 21);एरियन, एनाबेसिस, खंड v, अध्याय 4, पृ॰ 88-90, एंशियंट इंडिया, इट्स इनवेजन बाई अलेक्जांडर में 1

<sup>2.</sup> स्ट्रावो xv, I, 19 (पृ॰ 25)।

<sup>3.</sup> वही, 18 (पृ० 23-24)।

<sup>4.</sup> मेगा० फैंग i, xi (पृ० 31, 54-55) स्ट्राबो, xv, 1-18 जीर 20।

वड़ के पेड़ का वर्णन सुरक्षित रखा है, जिसे यहां उद्धृत करना अनुचित न होगा : "कुछ वहुत वड़े-बड़े वृक्ष हैं जिनकी शाखाएँ वारह हाथ तक लम्बी होती हैं। ये शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं और जब तक पृथ्वी से न जा लगें, बढ़नी ही जाती हैं मानो किसी ने सप्रयास उन्हें जमीन तक मोड़ दिया हो। इसके वाद ये शाखाएँ जमीन के अन्दर घुम जाती हैं और फिर नई लगाई शाखाओं की तरह उनकी जड़ें फैलने लगती हैं। इसके वाद ये बढ़ने लगती हैं और पूरे पेड़ की तरह उनका तना वनता है और इसी तरह इसकी भी गाखायें वढ़ती जाती हैं, पृथ्वी की ओर लटकती हैं और उसके अन्दर जाकर एक नए वृक्ष के समान फिर बढ़ती हैं और इस प्रकार एक-के-बाद एक बाखा एक नए वृक्ष का रूप बारण करती जाती है; इस तरह एक वृक्ष से एक विशाल तम्बू जैसा ही बन जाता है और असंख्य शाखाएँ उन खम्भों का कार्य करती हैं जिन पर तम्बू खड़ा किया जाता है।" जहां तक इन वृक्षों के आकार का प्रश्न है, उसने लिखा है पांच आदमी मिलकर भी उसके तने को अपने सम्मिलित बाहुपाश में नहीं ले सकते। एरिस्टोबुलस ने लिखा है कि दोपहर की गर्मी से वचने के लिए एक वृक्ष के नीचे ही कम-से-कम पचास अक्वारोही विश्राम कर सकते थे, परन्तु ओनेसिकट्स ने इस संख्या को चार सौ वताया है; निआक्सं ने लिखा है कि एक वृक्ष की ही छाया में दस हजार व्यक्ति विश्राम कर सकते थे। मारत में पथ्य और अपथ्य दोनों प्रकार की ही औपवियों के बहुत-से पौये और जड़ें होती थीं और ऐसे पौवे भी जिनसे तरह तरह के रंग वनते थे; एरिस्टोबुलस ने लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मारक वस्तु का पता लगाता था और उसके प्रतिकारक का आविष्कार नहीं करता तो कानून के अन्तर्गत वह मृत्यु दंड का भागी होता था, किन्तु जो व्यक्ति दोनों का आविष्कार करता था उसे राजा पुरस्कार देता था। अरव और इथोपिया की तरह भारत में भी दालचीनी और जटामांसी और अन्य सुरिभयुक्त पौचे पाए जाते थे।2

<sup>1.</sup> स्ट्रावो, xv, 1, 21 (पृ॰ 26, 27) एरियन, इंडिका xi (पृ॰ 210)। अशोक ने सड़कों के किनारे वट के वृक्ष लगवाए थे। एक प्राचीन तिमल छंद में एक छोटे से वीज की उस महावृक्ष से तुलना की है जिसके नीचे वड़ी से वड़ी सेनाएं भी आश्रय लेती हैं।

<sup>2.</sup> स्ट्राबो, xv, 1, 22 (पृ० 28)।

### 11. खनिज पदार्थ

मेगास्थनीज ने भारत की खिनज सम्पदा का वर्णन किया है। सोना और चांदी प्रभूत मात्रा में होता था; और ताम्त्रा और छोहा भी कम नहीं होता था; टिन और दूसरी घातुएँ भी मिलती थीं। इन चातुओं का उपयोग गहने और दूसरी नित्यप्रति काम आने वाली वस्तुओं और लड़ाई के उपकरण के निर्माण में किया जाता था। पिपीलिका-स्वर्ण और नद-स्वर्ण का जो उसने उल्लेख किया है, उसके विषय में हम पहले ही विचार कर चुके हैं। उसने लिखा है कि लंका (तप्रोवेने) में भारत से अधिक मात्रा में सोना निकलता था और मोती भी अधिक होते थे। उसने मोती निकालने की विधि का भी विदाद वर्णन किया है, और लिखा है कि श्रुक्तियों के प्रत्येक झुंड का एक नायक होता था और इसे पकड़ लेने का अर्थ उसके सारे झुंड को पकड़ लेना होता था। मछुए श्रुक्ति के मांसल भाग को सड़ने देते थे और उसकी हड्डियों को रख लेते थे, इनका आमूणण के रूप में इस्तेमाल होता था; क्योंकि भारत में मोती की कीमत शुद्ध सोने से तिगुनी होती थी।

## 12. पश्

भारतीय पशुओं में हाथी एक ऐसा पशु था कि जिसकी ओर प्रत्येक यूनानी प्रेक्षक का घ्यान सबसे पहिले जाता था। उन्हें भारतीय हाथी अफ्रीका के हाथियों से ज्यादा वड़े और विलिष्ठ लगे। मेगास्थनीन का विचार था कि उनके वड़े और विलिष्ठ होने का कारण भारत में खाद्य सामग्री का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होना था। लंका के हाथी तो और भी वड़े थे। यह मुविदित था कि हाथी की आयु बहुत होती है, हालांकि ओनेसिकिटस ने इनकी आयु बहुत ज्यादा बताई है; उसने लिखा है कि उनकी आयु प्राय: तीन सी वर्ष की होती थी और कोई-कोई तो

फ्रींग I (डायोडो II, 36) पृ० 31; मोती, फ्रींग xviii, L.B. (पृ० 62, 114) बौर एरियन, इंडिका, viii, (पृ० 202)।

<sup>2.</sup> फ्रींग; I (डायोडो॰ II, 38), पृ॰ 35; बही (डायोटो॰ ii, 37), पृ॰ 33-1; स्ट्रावो xv, 1, 42 और 43 (पृ॰ 49-50)—यहां एक अंश का वेवन ने 'मुन्दर इंग से सिलना' अनुवाद किया है और मीविकंडल ने 'अत्यंत अच्छीनतरह तैरना'—एरियन, इंडिका, viii, xiv, पृ॰ 213-4

पांच सौ वर्ष तक जीवित रहता था; दो सौ वर्ष की अवस्था में वे पट्ठे होते थे। एरियन, जिसकी सूचनाओं का आधार मेगास्थनीज है, सत्य के अधिक निकट है और उसने लिखा है कि पूरी आयु पाने वाले हाथी दो सौ वर्ष के होते थे परन्तू रोग के कारण वहत-से उस अवस्था से पहले ही मर जाते थे। निआक्स ने हाथी पकड़ने की विवि का संक्षेप में और मेगास्थनीज ने अपेक्षाकृत विशद रूप में वर्णन किया है, और यह विधि आज की 'खेदा' से बहुत भिन्न नहीं थी। हाथियों को सहज ही पालतू बनाया जा सकता था क्योंकि वे वहत ही सीचे और सीम्य प्रकृति के होते थे--मानों उनमें मनुष्य की-सी विवेक गक्ति हो। उनमें से कुछ तो युद्धक्षेत्र में घायल अपने महादतों को उठाकर रणक्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थानों पर ले गए थे। अन्य ऐसे थे जो अपने स्वामी की रक्षा के लिए लड़े जोकि वचने के लिए उनकी अगली टांगों के बीच में आ गए थे और इस प्रकार उन्होंने उनके प्राणों की रक्षा की। अगर उन्हें कभी कोव आ जाए तो वे या तो उस आदमी को मार देते हैं जो उन्हें रोटी देता है या उसको जो उन्हें प्रशिक्षण देता है; फिर वे इतने दु:खी होते हैं कि रोटी नहीं खाते और कभी-कभी भूखें ही मर जाते हैं। वे ठीक निशाने पर पत्थर-फेंकना, अस्त्र चलाना और तेज तैरना भी सीख लेते हैं। निआक्स ने हाथियों के रथों को वहुमूल्य वस्तु की संज्ञा दी है, और एक वड़ी विचित्र बात यह कही है कि जिस स्त्री को उसका प्रेमी हाथी का उपहार देता था उसका वहत सम्मान किया जाता था और इस पुरस्कार के लिए अपने चरित्र की विल दे देने पर कोई उसे दोपी ठहराने की वात नहीं सोचता था। रूटावो ने लिखा है कि यह कथन मेगास्थनीज के इस कथन का खंडन करता है कि सागान्य-जन अरव अथवा हाथी नहीं रख सकते थे क्योंकि इन पर केवल राजा का ही अधि-कार होता था। हाथियों का दस्ता युद्ध में बहुत लाभदायक होता था और चूंकि गंगरिदेइ के पास<sup>2</sup> विशाल हाथियों की विशाल सेना थी इस कारण ही अन्य भारती राज्यों की अपेक्षा उसका अधिक आतंक था।

हाथियों के बाद, यूनानी ग्रन्थों में बंदरों और सांपों का प्रमुख वर्णन है । ऊपरी झैलम के जंगलों में लम्बी-लम्बी पूंछ वाले असाधारण आकार के लंगूर बहुतायत

<sup>1.</sup> स्ट्रावो xv, 1, 43 (पृ० 50), एरियन, इंडिका xvii, पृ० 222।

<sup>2.</sup> गंगरिदइ और प्रसिआइ (प्राच्य) का यूनानियों ने प्राय: साथ-साथ उल्लेख किया है, इनका तात्पर्य गंगा के निचले कांठे के निवासियों से ग्रहण करना चाहिए।

से पाए जाते थे। क्जीटाक्र्स की प्रसिद्ध कथा का उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं जिसमें सिकन्दर की इन लंगूरों से मुलाकात की वात कही गई है। युनानी लेखकों ने लिखा है कि वे जो-कुछ देखते हैं उसकी तुरन्त नकल करने लगते हैं और इसलिए शिकारी उन्हें बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। शिकारी इन्हें पकड़ने के लिए इनके सामने पानी से अपनी आंखें घोते हैं और एक विशेष प्रकार के लासे से भरा वर्तन छोड़ देते हैं; जब लंगुर शिकारी की नकल करता हुआ इसे अपनी आखों पर मलता है तो उसकी आंखें वन्द हो जाती हैं ; और तब शिकारी इन्हें पकड़ लेते हैं। लंगूरों को एक-दूसरे ढंग से भी पकड़ते थे। डीले ढाले पायजामें में अन्दर की तरफ यह लासा लगाकर भी इन्हें पकड़ा जाता है। एलियन द्वारा रक्षित मेगास्थनीज के वर्णनों से पता चलता है कि उसे भाति-भांति के वानरों के विषय में जान था और उसने विस्तार से उनका वर्णन भी किया है। इनमें से एक किस्म के वानर तो मनुष्य से इतने मिलते-जुलते थे कि उन्हें देखकर सहज ही किसी सन्यासी का बोखा हो सकता था, और लतगे नाम के भारतीय नगर में राजा की ओर से प्रतिदिन उन्हें खाना दिया जाता था और खाने के बाद ये वानर वापस जंगलों को लौट जाते थे और किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। पूर्वी हिमालय की एक दूसरी जाति के वंदरों के वारे में लिखा है: "अगर इनको छेड़ा न जाए तो ये चुपचाप जंगलों में बने रहते हैं और जंगली फल खाते हैं; लेकिन अगर वे किसी शिकारी या शिकारी कृत्तों के भोंकने की आवाज सुन लेते हैं तो इतनी तेजी से अपने ठिकानों को छोड़कर भागते हैं कि विस्वास नहीं होता; ये वड़ी तेजी से पहाड़ों पर चढ़ने के अम्यस्त होते हैं। पहाड़ पर पहुंच-कर वे अपने आक्रमणकारी पर पत्थर लुढकाते हैं और जिसे यह पत्थर लग जाए अक्सर उसका प्राणांत ही हो जाता है। पत्थर लुढ़काने वाले बंदरोंको पकड़ना सबसे कठिन है। कहा जाता है कि वड़ी मुस्किल से और वड़ी देर बाद ऐसे कुछ वानरों को प्राप्ती (प्राची) लाया गया था परन्तु पकड़ में आने वाले ये बन्दर या तो बीमार थे या वे मादाएं जिनके पेट में बच्चे थे। परियन ने लिखा है कि उसके समय में भारतीय जंगलों के वानरों के विषय में जन-सामान्य को इतना ज्ञान था कि उसने उनके आकार-प्रकार या सौन्दर्य के वारे में जिनके कारण गेप यंदरों से वे अलग

<sup>1.</sup> स्ट्राबी, xv, 1, 29 (पृ० 36); मेगा० फ्रींग० xiii, xiii, B (21), (पृ० 57-8, 60-61)।

किये जाते हैं या उनके शिकार की विधि के वारे में ज्यादा लिखना जरूरी नहीं समझा  $\mathbf{I}^{\mathbf{I}}$ 

निआवर्स ने छोटे और विपैले किस्म के सर्प देखे थे, जिनके शरीर पर घट्ये थे और जो बड़ी तेजी से चलते थे; इस जाति के सर्पो की संख्या और इनके घातक विप पर उसे वड़ा आक्चर्य हुआ था। विदयों में जब बाढ़ आ जाती थी और मैदानों में पानी भर जाता था तो ये सर्प गांवों के आवाद घरों में घस जाते थे जिसकी वजह से लोगों को अपनी शैय्या भूमि से काफी ऊंचाई पर रखनी पड़ती थी, और कभी-कभी तो इनकी संख्या इतनी वढ़ जाती थी कि लोग इनकी वजह से घरवार भी छोड़ देते थे। वास्तव में अगर वाढ़ के पानी से इस जाति के सांप बहुत बड़ी मात्रा में नप्ट न हो जाते तो ये सारे देश को वीरान कर देते । कुछ बहुत छोटे किस्म के और कुछ बहुत बड़े किस्म के सर्प बहुत खतरनाक होते हैं। जो वहत छोटे होते हैं उनके आक्रमण से वचाव वड़ा मुश्किल होता है और जो वहत वहें होते हैं वे वहत ताकतवर होते हैं--कुछ सांप तो सोलह-सोलह हाथ के देखें गए हैं। सपेरे देश भर में घूमते रहते थे जो सांप के कार्ट को ठीक कर सकते थे। सिकन्दर ने अपने साथ वड़े कुगल सपेरों का एक दल रखा था ताकि अगर उसके किसी सैनिक को सांप काट ले तो वे उसे ठीक कर दें। एरिस्टोव्लस ने अधिक-से-अधिक नी हाथ और एक वित्ता लंबा सांप देखा था । किन्तु, ओनेसिकिटस ने लिखा है कि पर्वतीय प्रदेश के राजा अविसरीज के पास दो सर्प थे जिनमें से एक अस्सी हाथ लम्बा था और दूसरा एक सी चालीस हाथ।<sup>3</sup> मेगास्थनीज को अजगरों के विषय में जात था जोकि सम्चे वारहर्सिघे और बैल को निगल सकते थे। उसे उड़ने वाले सर्पों के बारे में भी मालूम था जो दो हाथ लम्बे हुआ करते थे। ये रात में उड़ा करते थे और जहरीला स्नाव उगलते थे

<sup>1.</sup> इंडिका, xv (पु॰ 218)।

<sup>2.</sup> स्ट्रावो xv, 1,45 (पृ० 51-2); एरियन, इंडिका xv (पृ० 218-9)। सांपों के डर से खाटें ऊपर करने की वात मार्कोपोलो ने ईसा की तेरहवीं शताब्दी में दक्षिण भारत में भी देखी थी।

<sup>3.</sup> स्ट्रावो, xv, 1, 28 (पृ० 34) इसी कथन के कारण स्ट्रावो ने वनसिक्रिट्स को 'कथा कहानी का आचाय' और सिकन्दर का मास्टर पाइलैंट कहा है।

और जिस व्यक्ति के ऊपर यह गिर जाता था उसकी खाल पर फफोले पड़ जाते थे। बहुत बड़े-बड़े विच्छू भी होते थे।

सिकन्दर के साथियों ने सोफाइटिस के देश में अद्भुत ताकतवर और साहसी शिकारी कुत्ते देखे थे; सिकन्दर को ऐसे एक सी पचास कुत्ते उपहार में मिले थे। प्रायः सभी लेखकों ने थोड़े-बहुत अंतर से सोफाइटिस के दरवार की एक विचित्र घटना का उल्लेख किया है; स्ट्रावो का वर्णन यहां उद्धृत किया जा रहा है: "इन कुत्तों का वल प्रदिश्त करने के लिए ऐसे दो कुत्तों को सिंह पर आक्रमण करने के लिए छोड़ दिया गया, और सिंह जब इन दो पर हाबी हो गया तो दो कुत्तों को और छोड़ दिया गया। जब यह चारों कुत्ते मिलकर शेर के बराबर हो गए तो सोफाइटिस ने एक आदमी को हुक्म दिया कि इनमें से एक कुत्ते को टांग से पकड़ कर घसीट लाओ और यदि वह कुत्ता न आये तो उसकी टांग काट दी जाए। पहले तो सिकन्दर ने कुत्ते की टांग काटने की इजाजत न दी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई कुत्ता मरे, किन्तु जब सोफाइटिस ने कहा, 'मैं आपको इसके बदले में चार कुत्ते दूंगा' तो वह राजी हो गया और उसने देखा कि आदमी ने रेत रेत कर कुत्ते की टांग काट दी, परन्तु कुत्ते ने फिर भी शेर की पकड़ ढीली नहीं की।" ऐसा विश्वास था कि इन कुत्तों की रगों में चीतों का खून था।

यूनानियों को स्वयं वाघ देखने का मौका नहीं मिला था। निआक्सं ने एक वाघ की खाल अवश्य देखी थी, जिन्दा वाघ नहीं। परन्तु उसने यह सुना था कि वाघ वड़े-से-बड़े घोड़े के वरावर होता है तथा फुर्ती और ताकत में इसका कोई जवाव नहीं। उसने यह भी सुना था कि जव वाघ का मुकावला हाथी से होता है तो वाघ उछलकर हाथी के मस्तक पर पहुंच जाता है और फिर आसानी से उसका गला घोट देता है। आम तौर से जो जानवर दिखलायी पड़ता है, भूल से लोग जिसे वाघ कह देते हैं वह वास्तव में एक प्रकार का गीदड़ होता है, जिसके शरीर पर चित्तियां होती हैं और जो साधारण गीदड़ से वड़ा होता है—यह वर्णन निस्संदेह चीते का है। मेगास्थनीज का कहना है कि सबसे वड़े वाघ प्रसिवाइ (प्राची) देश में होते थे जो सिंह से लगभग दुगने होते थे। एक वार उसने एक

<sup>1.</sup> फ़्रेंग xii, ऑर xvi (पृ॰ 56-61)।

<sup>2.</sup> स्ट्राबो, xv, 1, 31 और 37 (पृ० 38-39, 46) पृ० 39 की पा० टि॰ ी में अन्य वर्णनों के हवाले हैं। मेगा०, फ्रींग० xii (पृ० 56)।

पालतू वाघ देखा था जिसे चार व्यक्ति लेजा रहे थे और साथ में एक खच्चर था जिसे वाघ ने अपने पीछे के एक पांव मे जकड़ रखा था और घसीट रहा था। इतनी शक्ति थी इस जानवर में।

मेगास्थनीज़ ने भारत में कुछ ऐसे जंगली पशुओं को देखा जो कि यूनान में सदा पालतू रूप में ही देखने में आए थे, जैसे भेड़, कुत्ते, वकरी और वैल। एक सींग वाला घोड़ा अर्थात् 'कर्तजोन' का एलियन ने व्योरेवार वर्णन किया है। यह गैंडा रहा होगा। कपारस की खाड़ी से पहले निआक्सं को अपनी समुद्री-यात्रा में वड़े विशाल आकार के ह्वेल मिले थे, और मेगास्थनीज़ की तरह ही एलियन ने इनका वड़ा दिलचस्प वर्णन करते हुए लिखा है कि ये वड़े-से-बड़े हाथी से भी पांच गुने होते हैं। ह्वेल की पसली की हड्डी वीस हाथ तक की और इसका होंठ पन्द्रह हाथ लम्बा होता था। 3

पिक्षयों में, तोतों और मोरों ने विश्लेष रूप से अपनी ओर व्यान आकृष्ट किया था। एरियन ने तोते का इतने विस्तार से वर्णन करने और उन्हें भारतीय पक्षी वताने के लिए निआवर्स की आलोचना की है; किन्तु स्वयं उस ने जो वर्णन किया है उसका आधार निआवर्स और दूसरे यूनानी लेखक ही हैं। उसका वर्णन भी नीरस नहीं है: "मुझे बताया गया है कि वे तीन प्रकार के होते हैं और जैसे वच्चों को बोलना सिखाया जाता है वैसे ही अगर इन्हें भी बोलना सिखाया जाए तो वे वच्चों की तरह वाचाल हो जाते हैं और आदमी की तरह ही बोलने लगते हैं; किन्तु बीच-बीच में टांय-टांय भी करते जाते हैं। इनकी आवाज साफ-साफ और सुरीली नहीं होती। जंगली तोते या विना पढ़ाए हुए तोते बात नहीं कर सकते।" इसी लेखक ने यह भी लिखा है कि भारत के मोर दुनियां भर के मोरों से ज्यादा वड़े होते हैं; सिकन्दर उनकी सुन्दरता से इतना मुग्व हुआ था

<sup>1.</sup> एरियन, इंडिका, xv (पृ० 217); स्ट्रावी xv, 1,37 (पृ० 45) मेगा०, फ्रींग० xii (प्० 56)।

<sup>2.</sup> मेगा॰ फ़्रींग॰ xv, xvB (पृ॰ 58-60); स्ट्राबो, xv, 1,56 (पृ॰ 59 और पा॰ टि॰ 3)।

<sup>3.</sup> स्ट्राबी, xv, 1, 11-12 (पृ० 91); मेगा०, फ्रैंग lix (पृ० 164-65)।

कि उसने यह कह दिया था कि अगर कोई मोर मारेगा तो उसे सस्त से सस्त सजा दी जाएगी  $\mathbf{I}^{1}$ 

युनानियों को भारत की प्रकृति के विषय में जो कुछ ज्ञात था उसे सक्षेप में जान लेने के बाद अब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि उन्होंने भारत के लोगों और यहां की सामाजिक संस्थाओं और राजनैतिक व्यवस्था के विषय में क्या लिखा है। इस दृष्टि से हमारे लिए मेगास्यनीज ही प्रमुख प्रमाण है। उससे पहले के लेखकों का व्यान देश के उत्तर-पश्चिमी भाग और वहां के स्थानीय रीति-रिवाजों और संस्थाओं तक ही केन्द्रित रहा था । चुंकि अपने समग्र रूप में भारत एक विशाल देश है, इसलिए, मेगास्थनीज के अनुसार उसमें भिन्न-भिन्न जातियों के लोग रहते थे, जिनमें से कोई भी जाति विदेशी मूल की नहीं थी, सभी निध्चित रूप से भारतीय मुळ की थीं। इसके अतिरिक्त न तो किसी दूसरे देश के लोग भारत में आकर वसे थे और न ही भारत ने अपने यहां के लोगों को विदेशों में वसने के लिए भेजा था। इन कथनों का कुछ ऐतिहासिक महत्त्व है। आर्यो के भारत में आने की वात विल्कुल भुलाई जा चुकी थी और सम्भवतः पूर्व के देशों में, हिन्द-चीन और मलयेशिया में जाकर लोगों का वसना तब तक गुरू नहीं हुआ था। किन्तु, यूनानी साम्राज्य के साथ संपर्क स्थापित हो चुका था, और वह समय भी दूर नहीं था जब कि 'बम्म' के लिए अशोक के उत्साह से दूर और पास के पश्चिम के देशों में निश्चित रूप से और संभवतः उत्तर तथा पूर्व देशों में भारत का नाम उजागर होने ही वाला था।

## 13. पुराण कथाएं

मेगास्थनीज़ की पुराण-कथाओं के केन्द्रविन्दु डायोनिसस और हेराक्लीज़ ही हैं। उसने यह जरूर लिखा है कि ये कथाएं उसने "भारत के बड़े-बड़े पंडितों के मुख से सुनी हैं" तो भी, इन कथाओं के जितने भी रूप आज उपलब्ध हैं, वे नितांत यूनानी दृष्टिकोण से संपाटित हैं। हम निब्चयपूर्वक जानते हैं कि किसी

एरियन, इंडिका, xv (पृ० 218), मेगा० फ्रैंग० lix (पृ० 159),
 एलियन, v, 21 (एंझा० इंड, इन क्ला० लि० पृ० 139 और पा० टि० 1)।

<sup>2.</sup> फ्रींग॰ l' (डायोडो॰ ii, 38), xlvi (स्ट्रावो, xv, 1, 6), मेगा॰, पृ॰ 35, 107-8)।

भारतीय पंडित ने डायोनिसस और हेराक्लीज के नाम इन्हीं रूपों में कभी नहीं लिए हैं और यह भी निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि अगर मेगास्थनीज किसी वस्तु के वारे में सुनता था जो किसी ऐसे दूसरे नाम से पुकारी जाती थी और जिसे वह ज्यादा अच्छी तरह जानता-पहचानना था तो उस पर विचार व्यक्त करने से पहले इस वस्तु विशेष पर वह अपने पहचान के चिह्न लगा देता था। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शेखीवाज सिकन्दर की वृथा श्रद्धालुता को लेकर प्रारम्भिक लेखकों ने इन कथाओं की जोरशोर से शुरुआत की थी और मेगास्थनीज इनकी रचनाओं से भली-भांति परिचित था। इन कथाओं में डायोनिसस का चित्रण भारत के विजेता और उसे सम्यता प्रदान करने वाले भारत के प्रथम शासक के रूप में हुआ है जिसने यहां नगरों का निर्माण कराया, उद्योग की शिक्षा दी और वर्म और राजनीति को प्रतिप्ठित किया। इनमें यह भी कहा गया है कि आक्सीड़ाकोइ अपने को डायोनिसस का वंशज वतलाते हैं, उनके देश में अंगूर की लताएं होती थीं और इनके जुलूस बड़ी सजवज के साथ निकलते थे और उनके नरेश वैक्स की तरह सैनिक अभियानों पर निकलते थे। इन वातों से आधुनिक विद्वानों ने यह निष्कर्प निकाला है कि इन कथाओं का डायोनिसस भारतीय देवता शिव का यूनानी रूप है। इस मत का समर्थन अथवा खंडन करना कठिन है, लेकिन यह सोचना तो निश्चित रूप से गलत है कि हेराक्लीज कृष्ण का प्रतिरूप है। इसमें सन्देह नहीं कि कृष्ण-कथा के कुछ तत्वों का इनमें तालमेल जरूर है, क्योंकि एरियन ने लिखा है: "इस हेराक्लीज का सूरसेनाइ (श्रसेन) वड़ा सम्मान करते हैं जिसके पास दो वड़े-बड़े नगर-मेथोरा (मथुरा) और क्लीसोबोर (कृष्णपुर) हैं, जहां से इओवेन्स (यमुना) नाम की नाव्य नदी वहती है। परन्तु, मेगास्थनीज ने उसकी पुत्री पंडइया का और दक्षिण के पाण्डय राज्य का उल्लेख किया है जहां कि वह राज्य करती थी; यह तथा ऐसी दूसरी वातें जैसे सिवाई (शिवों) लोगों का यह दावा करना कि वे हेराक्लीज के वंशज हैं—एक वार फिर इसकी कथा को ज्ञैव कथाकम में ला रखती हैं। एरियन ने एक वड़ी विचित्र बात लिखी है, जिसके लिए वह निस्संदेह मेगास्थनीज का ऋणी है और जो यह है कि डायोनिसस से लेकर सान्द्रोकोटटोस के बीच की 6042 वर्ष की अविध में भारत में 153 राजाओं ने राज्य किया। इस अविध में तीन वार गणतांत्रिक शासन आया; और यह कि डायोनिसस की पन्द्रह पीढ़ियों के वाद हेराक्लीज़ हुआ-ये आंकड़े जात पौराणिक आंकड़ों से कतई नहीं मिलते, जव कि अन्य स्थानों पर इनमें बहुत साम्य है। कहा जाता है कि हेराक्लीज़ ने भी

अनल्प नगरों की स्थापना की थी, इनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे बड़े शहर को वह पालिबोथरा कहता है।

### 14. निवासी

एरियन के अनुसार भारतीय इकहरे वदन और लम्बे कद के होते हैं और इनकी काया अन्य जाित के लोगों की अपेक्षा हल्की होती है। कुछ लोगों का रंग काला जरूर होता है, परन्तु न तो इनके बहुत बाल होते हैं और न रंग इिय-योपियाइयों जैसा गहरा ही होता है, इसका कारण भारत का नम्न जलवायु है। भारतीय गायद ही कभी वीमार पड़ते हैं, ये चिरायु होते हैं (ओनेसिकिटस ने 130 और इससे भी ऊपर आयु वताई है) क्योंकि ये लोग मितव्ययी होते हैं और मिदरा का सेवन नहीं करते हालांकि चावल से बनी हलकी मिदरा (वीयर) सामान्यतः काफी मात्रा में पीते हैं। राजा सोफ़ाइटीज़ के राज्य में बच्चा जब दो महीने का हो जाता था तो राज्य के कर्मचारी उसके गरीर का निरीक्षण करते ये और जिस बच्चे के अंग या अंगों में कोई ऐब दिखायी पड़ता था तो उसे जान से मार दिया जाता था। "विवाह संबंध में ये कुलीनता को महस्त्व नहीं देते बिल्क सौन्दर्य देखकर विवाह करते हैं। क्योंकि इन लोगों में बालक की सुन्दरता को अत्यिक महस्त्व दिया जाता है।" कियास और डायोडोरस, दोनों ने ही इस मामले में प्रायः एक ही वात कही है। स्पष्ट है कि उनका मूल स्रोत एक ही है। इस मामले में

<sup>1.</sup> मेगा० फ्रौगा० i (डायोडो० ii, 38-9) पू०, 36-40; फ्रौग० xlvi (पू० 107-111) स्ट्राबो, xv, 1, 6-8 (पू० 11-14; फ्रौग० lviii (पू० 158-9); एरियन, इंडिका, vii, ix (पू० 198-204)।

<sup>2.</sup> इंडिका, xvii (पृ० 221), इन्ते. आफ इंडिया वाइ अलेक्जांडर, प्० 85 में सिंगुघाटी के निवासियों का आकार वर्णित है।

<sup>3.</sup> स्ट्राबी, xv, 1, 24 (पृ० 29-30); एरियन, इंडिका, vi, (पृ० 197-8)।

<sup>4.</sup> स्ट्रावी, xv, 1, 45 (पृ० 52), मेगा० फ्रैंग॰ xxviii, (पृ० 69), जीर भी स्ट्रावी, xv, 1, 34 (पृ 41), एरियन इंडिका, xv (पृ० 219)।

<sup>5.</sup> कॉटयस, ix (पृ० 219), डायोडो० xvii, 91 (पृ० 279-80); स्ट्राबो, xv, 1, 30 (पृ०-38), जब सोफाइटीज् और उसका बेटा सिकन्दर से मिलने के

ने कठैंयनों के बारे में यही वातें कही हैं। इन सब का आघार ओनसिकिटस है। किन्तु हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि उसने ठीक-ठीक वही लिखा है जोिक उसने भारत में देखा था अथवा अपनी सुपरिचित बहुत कुछ ऐसी ही स्पार्टन प्रथाओं के प्रकाश में उसने इनको आदर्श रूप दे दिया था। उसने यह भी लिखा है कि इन लोगों में जो सबसे सुन्दर व्यक्ति होता था उसे राजा बनाया जाता था और यह भी कि ये लोग अपनी दाड़ी और पहनने के कपड़ों को अत्यन्त सुन्दर देशी रंगों से रंगकर अपने सौन्दर्थ को निखारते थे। मेगास्थनीज़ ने कहा है कि भारतीयों के महान कला कौशल का रहस्य है यहां का स्वच्छ वायु और सुद्ध जल, जिसका वे सेवन करते हैं। 1

#### 15. तक्षशिला

सिन्धु पार करने के बाद सिकन्दर और उसके साथियों ने जब खास भारतवर्ष में पाँव रखे तो सबसे पहले वे जिस बड़े नगर में प्रविष्ट हुए वह था तक्षशिला जहां उन्होंने सैन्य शिविर के युद्धग्रस्त बातावरण से मुक्त होकर शुद्ध वायु में कुछ दिन बिताए । इस कारण मेगास्थनीज के कमबद्ध वर्णन अथवा यों कहिए कि उसका जो अंश अब तक बच रहा है, उस पर विचार करने से पूर्व तक्षशिला के विषय

लिए अपनी राजधानी से वाहर आये तो किटयस ने इनका यों वर्णन किया है, 'वह अन्य भारतीयों से सुन्दर या और लम्बे कद के कारण अलग या। उसकी राजसी पोशाक में, जो उसके पैरों को छूती थी, सोने और बैंगनी रंग के काम किये हुए थे। उसके जूते सोने के थे, उसमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। उसकी वाहों और कलाई पर भी मोतियों के गहने थे। कानों में उसने बहुमूल्य रत्न पहन रखें थे, जो लटक रहें थे और वे बड़ें चमकीले और भारी थे, उनकी कीमत आँकी नहीं जा सकती थी। उसका राजदण्ड भी सोने का था, उसमें बैदूर्य जड़ें हुए थे' (ix, 1, पृ० 220)। एरियन ने भारतीयों द्वारा अपनी दाढ़ियों में खेजाव लगाने के सम्बन्ध में निआवर्स की उद्धारणी की है (इंडिका xvi पृ० 220)। एक अन्य लेखक का उद्धरण देते हुए स्ट्राबो (xv, 1, 71 पृ० 76-7) ने लिखा है कि भारतीय हमें या सफेद कपड़ें पहनते थे। इस लेखक के ही मत से भारतीय लम्बे-लम्बे वाल और दाढ़ी रखते थे। वे अपने सिर के वाल गूं थते थे और फुलनों से बांबते थे।

डायोडो० ii, 36 (पृ० 31) ।

में कुछ जान लेना हमारे लिए लाभप्रद होगा कि इस जनाकीर्ण और समृद्ध नगर और इसकी संस्थाओं का यूनानियों के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही हमें पश्चिमोत्तर भारत के राज्यों और लोगों के वारे में मिलने वाले विवरणों पर भी विचार करना चाहिए।

तक्षशिला एक महा-नगर था जहां के कानून बहुत अच्छे थे। आसपास के इलाके घने आवाद थे जहां की भूमि अत्यन्त उर्वरा थी। इस नगर और उसके शासक की समृद्धि का अनुमान उस उपहार से सहज ही लगाया जा सकता है जो तक्षशिला के राजा ने सिकन्दर और उसके मित्रों को दिये थे। एरिस्टोवुलस ने तक्षशिला के कुछ विचित्र और असावारण रीति-रिवाजों का उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि गरीबी की वजह से जो लोग अपनी कन्याओं का विवाह नहीं कर पाते थे, वे उनको पूर्ण यौवनावस्था में भरे वाजार वेचने के लिए खड़ी कर देते थे और नगाड़े वजाकर तथा शंखनाद करके लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचते थे; भावी वर को पहले संबद्ध लड़की के पुष्ठ भाग निरीक्षण करने की और फिर उसके सामने के भाग का मुआयना करने की अनुमति दी जाती थी और दोनों पक्षों के राजी हो जाने पर विवाह हो जाता था। एक अन्य विचित्र प्रथा यह थी कि मृत व्यक्ति के शरीर को गिद्धों को डाल दिया जाता था; यह निस्संदेह ईरानी प्रभाव का शेप चिह्न है। अन्य जगहों की तरह यहां भी वहु-विवाह प्रथा प्रचलित थी, तथा तक्षशिलावासियों में सती प्रथा प्रचलित थी और जो विववाएं सती होने से इन्कार करती थीं उन्हें बुरी नजर से देखा जाता था। कठैयनों में भी सती प्रथा प्रचलित थी और डायोडोरस की तरह स्ट्राबो भी यही मानता है कि इस प्रथा का उद्देश्य यह था कि औरतें युवा पुरुषों के प्रेम जाल में फंस कर अपने पतियों से छुटकारा पाने के लिए उन्हें विप आदि न देने पावें। इायोडोरस ने सती होने के एक वास्तविक दृश्य का विस्तृत वर्णन किया

स्ट्रावो, xv, 28 (पृ० 33-4); वही, 62 (पृ० 69)।

<sup>2.</sup> स्ट्राबो, xv, 1, 30 (पृ० 38); डायोडोरस,  $x^ix$ , 33-34 (पृ० 202-4)। मैंनिकंडल के इस अंदा के अनुवाद में कैं हि० इं० पृ० 415 पर दिये वेवान के अनुवाद के आवार पर किंचित परिवर्तन कर दिया गया है। देखिये डायोडो॰ xvii, अध्या॰ 91 (इन्वेज़न पृ० 279 और पा॰ टि॰ i-i)।

है जो सती के प्राचीनतम विवरणों में है। यूमेनीज की सेना का एक भारतीय नायक ईसा पूर्व 316 में ईरान की लड़ाई में मारा गया। उसकी पित्तयां थीं और दोनों ही उसके साथ सती होना चाहती थीं। यह मामला युनानी सेनापतियों के सम्मुख पेश किया गया और उन्होंने छोटी पत्नी के सती होने के पक्ष में निर्णय लिया क्योंकि वड़ी पत्नी के एक वच्चा था। वडी-जिसके विपक्ष में निर्णय लिया गया था, रोती-चीखती चली गई, उसने सिर की ओढनी फाड दी और सिर के बालों को नोचने लगी मानों उसे कोई अत्यविक भयावह समाचार दिया गया हो। छोटी--जो अपनी विजय पर वेहद खुशी थी, पती की चिता की ओर आगे बढ़ी, उसके पक्ष की स्त्रियों ने उसे सजाया और ऐसी सज-यज के साथ उसकी डोली निकाली मानों उसका विवाह हो रहा हो। उसके परिवार के लोग उसका गुणगान करते हुए साथ-साथ आगे बढ़े। जब वह चिता के पास पहुंची तो उसने शरीर से वस्त्राभ्षण उतारकर अपनी यादगार के रूप में अपने नौकर-चाकरों और सखी-सहेलियों को दे दिए जो उसे स्नेह करते थे। उसके आभूषणों में बहुत-सी अंगुठियां थीं जिनमें बहुरंगी नग जड़े थे; उसके सिर के सोने के सितारों की संख्या भी कुछ कम नहीं थी और जिनमें सुन्दर नग जड़े हुए थे। उसकी गर्दन में कई छोटे-बड़े हार थे। अन्त में उसने परिवार के लोगों से विदा ली और भाई का सहारा लेकर चिता पर चढ़ी और उपस्थित जन-समुदाय के सामने उसने बड़ी दिलेरी के साथ अपनी जीवन-लीला समाप्त कर ली, दर्शक-गण उसकी प्रशंसा करते रहे। समूची सेना ने हथियार नीचे करके आग लगाने से पहले तीन बार चिता की परिक्रमा की, इस वीच वह स्त्री चिता पर अपने पित के गव के समीप जाकर लेट चुकी थी और दूसरों की आंखों में कहीं छोटी न हो जाए, इस डर से चिता की प्रचण्ड लपटों में भी चीखी नहीं। दर्शकों में से कोई दयाभाव से अभिभृत हए तो कुछ प्रशंसा करते नहीं अधाते थे। वहां यूनानियों की भी कमी नहीं थी जिन्होंने इस प्रया को जंगली और अमानवीय कहा और इस कारण इसकी निन्दा की।

#### 16. सन्यासी

भारतीय सन्यासियों से यूनानियों की पहली भेंट तक्षशिला के आस-पास हुई। स्पष्ट हेर-फेर के साथ उनकी भेंट के बहुत-से वर्णन उपलब्ब हैं जिन्होंने स्ट्राबो तक को परेशानी में डाल दिया था और आज भी उन विद्वानों के लिए समस्या ही वने हुए हैं जो ऐसी मामूळी वातों में ठीक-ठीक तथ्य जानने का प्रयत्न करते हैं। निआवर्स, ओनिसिकिटस और एरिस्टोवुलस सभी ने अपना अलग-अलग वर्णन किया है और मेगास्थनीज ने किसी अन्य अज्ञात के वर्णन की सहायता से उसे संग्रह किया है। यह सब स्ट्राबो के वर्णन से स्पष्ट है। एरियन और प्लूटार्क ने इन सन्यासियों के साथ सिकन्दर की एक भेंट का वर्णन किया है जो सम्भवतः तक्षशिला में हुई थी, संबोस के देश में और उसके विद्रोह के बाद नहीं। निआवर्स का भारतीय सन्यासियों का विवरण संक्षिप्त ही है परन्तु इससे विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज के गठन के विषय में जो विवरण दिए हैं, उनका आबार समझ में आ जाता है। उसने लिखा है, "कुछ ब्राह्मण राजनीति में हिस्सा लेते हैं और राजाओं के मंत्री होते हैं। अन्य ब्राह्मण प्रकृति के अध्ययन में दत्तित्त रहते हैं। कलनोस दूसरे वर्ण का था। उनके साथ स्थियां भी दर्शन का अध्ययन करती हैं और सभी तापस जीवन व्यतीत करते हैं।" प्लूटाक के अनुसार टैक्सीलीस के कहने पर तक्षशिला का कलनोस (कल्याण)

<sup>1.</sup> स्ट्रावो, xv, 1, 66 (पु॰ 72) में निआवर्स; वनसिक्रिटस, बही, 63-5 (पृ० 69-72) अरिस्टोवुलस, बही, 61 (पृ० 68-9); मेगा-स्यनीज, वही, 58-60 (पृ० 64-67)-फ्रींग० xli (पृ० 97-103। प्लूटार्क, अच्या० 64-5, लाइफ आफ अलेवजांडर, जिसके लिये देखि० मैनिकंडल, इन्वेजन, पु॰ 313-15। कटियस viii, अध्या॰ ix (पु॰ 190) का लघु वृत्तांत। डायोडोरस, xvii, अध्या० 107 (पृ० 301) क्लनांस के आत्मदाह के लिए; स्ट्राबो, xv; 1, 68 (पृ० 73-4) भी देखिये। अन्त में कलनोस के लिये मेनिकंडल, इन्वेजन, पृ० 386-92 देखिये। इनकी हाल की समीक्षा के लिये, देखिये टार्न, दि॰ ग्रीवस वैविट्रया एण्ड इंडिया, पृ॰ 428-31 । यह समीक्षा अपेक्षाकृत आत्मपरक हो गयी है। वनसिकिटस को पूर्णतया अविश्वस्त वतलाते हुए टार्न कहते हैं, "वनसिकिटस ने निश्चय ही एक कहानी कही है कि सिकन्दर ने उन आदिमियों से स्वयं वात नहीं की विल्क उसे वात करने के लिये भेजा। किन्तु वह यही कर सका है कि उसने किसी भारतीय से सतयुग की यूनानी वारणा को कहला दिया है और कुछ मामूली प्रचलित कल-जलूल बातें करादी हैं। कहानी के उसके वर्णन का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा।" प्लूटार्क (अध्या॰ 65, प्रारम्भिक वाक्य) का विस्वास था कि सिकन्दर स्वयं उन सन्यासियों से मिला था और उसने वनसिकिटस को भी उनसे मिलने भेजा या।

सिकन्दर से मिलने गया, उसके साथ ईरान गया और तिहत्तर वर्ष की अवस्था में जव पहली वार अस्वस्थ हुआ तो सिकन्दर के अनुनय-विनय करने पर भी उसने आत्मदाह कर लिया। दार्शनिकों में आत्मदाह के औचित्य पर एक-मत था और मेगास्थनीज ने भी ऐसा पाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि एरिस्टोव्लस ने 'सन्यासियों' और 'वानप्रस्थों' के भेद को लक्षित किया क्योंकि उसने लिखा है कि उसने जो दो ब्राह्मण दार्शनिक देखें उनमें जो वड़ा था उसका सिर मुड़ा हुआ था किन्तु दूसरे के सिर पर वाल थे। उन दोनों के साथ उनके अंतेवासी भी थे। उसका यह कथन सच हो सकता है कि अवकाश के समय में ये लोग वाजारों में समय विताते थे, उन्हें भोजन मुफ्त मिल जाता था, किन्तु यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जनता के उपदेशक होने के कारण उन्हें यह विशेपाविकार प्राप्त था। वे सिकन्दर द्वारा दिए गए भोज पर आए उन्होंने खड़े-खड़े ही भोजन किया और अपनी जारीरिक सहिष्णुता के कमाल दिखाए— जैसे सारे-सारे दिन घुप में या एक पांव से खड़े रहना। ओनेसिकटस ने लिखा है कि सिकन्दर ने पहले उसे भारतीय सन्यासियों के पास भेजा क्योंकि उसने यह सुन रखा था कि ये लोग वस्त्रादि वारण नहीं करते और अन्य लोगों का निमंत्रण भी स्वीकार नहीं करते। तक्षशिला से करीव तीन मील की दूरी पर उसे पन्द्रह व्यक्ति अलग-अलग आसनों में खड़े मिले और उन्हीं में क्लनोस और मंडिनस (अन्य ग्रन्थों का इंडिमिस) भी था। क्लनोस ने अतीत सतयुग का सामान्य विवरण दिया किन्तु आगे वढ़ने से इन्कार कर दिया और कहा कि वह तव तक और कुछ वात नहीं करेगा जब तक कि वह यवन अतिथि अपने-आपको निर्वस्त्र नहीं कर देता और उसके साथ उसकी प्रस्तर शिला पर नहीं लेटता। बुढ़े और अधिक बुद्धिमान मंडनिस ने इस घृष्टता के लिए क्लनोस को फटकारा और उसने यवन अतिथि की जिजासा को शांत करने का अविक प्रयत्न किया। उन दोनों ने यवन और भारतीय दार्शनिकों के विचारों पर वातचीत की। ओनेसिकिटस ने पिथागोरस, सोकेटीज और डायोजीन्स के यवन दर्शन के विषय में जो वताया उसकी तो मंडिनस ने सराहना की परन्तु उसने यवनों की इसके लिए आलोचना की कि वे प्रकृति की अपेक्षा वाह्याडंवरों को अधिक मानते हैं और कपड़ें पहनना छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यह वार्तालाप सरल नहीं क्योंकि इसमें तीन द्विभाषियों की सहायता लेनी पड़ी थी जिन्हें यह कतई नहीं मालूम था कि उन्हें किस बात का अनुवाद करने के लिए कहा गया है। मंडनिस ने कहा था, 'कीचड़ में से भी शद्ध जल वह सकता है।' कहते हैं कि कम-से-कम

ऐसे दस दार्शनिकों से सिकन्दर की भेंट हुई थी। सिकन्दर ने उनसे बड़े पैने प्रश्न किए और उन्होंने उनके इतने सुन्दर और संतोपजनक उत्तर दिए कि उसने प्रसन्न होकर उनका यथोचित सम्मान किया।

#### 17. दार्शनिक

मेगास्यनीज ने भारतीय दार्शनिकों का काफी विशद वर्णन किया है। मेगास्थनीज का ज्ञान निश्चय ही उसके अपने व्यक्तिगत अनुभव और पूर्ववर्ती लेखकों की रचनाओं पर आघारित रहा होगा । उसने पार्वतीय प्रदेश में रहने वाले डायोनिसस के पूजक पर्वतवासी दार्शनिकों तथा हेराक्लीज के पूजक मैदानों में रहने वाले सन्यासियों में भेद स्थापित करने का जो प्रयत्न किया है वह आसानी से समझ में नहीं आता। स्वयं स्टावो ने लिखा है, 'यह विवरण काल्पनिक है और अनेक लेखकों ने इसका खंडन किया है' उसने ब्राह्मणों और श्रमणों के विषय में जो विवरण दिया है वह कहीं अधिक मूल्यवान है, हालांकि इसमें सन्देह की गुंजाइश है कि उसका ठीक-ठीक अभिप्राय क्या था। उसने लिखा है कि ब्राह्मणों का अधिक आदर-सम्मान होता था और इनके गास्त्र अधिक सुव्यवस्थित थे। गर्भावान संस्कार और आश्रम तथा उनके नियम और व्यवहारों से, इन नियम संयमों से गृहस्य को अपेक्षाकृत जो स्वतंत्रता रहती है उस सभी से भी मेगास्थनीज् अच्छी तरह परिचित था, हालांकि कहीं-कहीं उसने वास्तविक तथ्य की अपेक्षा सिद्धान्तों का ही वर्णन किया है, जैसे उसका कहना है कि अच्छी सन्तान के निमित्त ब्राह्मण अधिक-से-अधिक पत्नियां रखते थे । इसी प्रकार अध्ययन काल सैंतीस वर्ष वताना भी ऐसी ही बात है। मेगास्थनीज ने उनके दर्शन और सिट-सिद्धान्त का भी संक्षेप में प्रतिपादन किया है जिनकी कुछ वातें यूनानी दर्शन से मेळ खाती हैं। उसने लिखा है कि स्त्रियों को दर्शन पड़ने की अनुमति नहीं होती थी क्योंकि उनसे यह डर रहता था कि कोई कुलटा कहीं किसी कूपात्र को रहस्य दर्शन की वातें न वता दे, और अच्छी स्त्रियां सन्यास के लिए कहीं अपने पतियों को न छोड़ जाएं। उसकी इस बात का निआक्से ने खण्डन किया है। परन्तु इस विषय में यह भी सम्भव है कि अलग-अलग जगहों के सिद्धान्त और व्यवहार अलग-अलग रहे हों। इस तरह ब्राह्मणों के विषय में उसका यह वर्णन काफी हद तक ठीक प्रतीन होता है और इस बात का एक प्रमाण है कि इन लोगों ने एक विदेशी के मन पर कैसा प्रभाव छोड़ा था। किन्तु श्रमणों का जो विवरण उसने दिया है वह कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि इस नाम से इनके बौद्ध भिख्

प्राचीन यूनानी और छैटिन साहित्य में भारत के उल्लेख

होने का संकेत होता है जब कि उनके विषय में उसने जो कुछ बह्या है इसमें पूरी शायद गुछ भी नहीं है जो ब्राह्मण संन्यासियों पर लागू न होता हाँ विस्तृतीलने इस वर्णन का एक उद्धरण दिया है जो इस प्रकार है : "श्रमणों में हाईलोबियोड की सर्वाधिक सम्मान प्राप्त था। ये लोग जंगली में रहते हैं, पत्तियां और जंगली फल खाकर गुजर करते हैं, पेड़ों की छाल के कपड़े पहनते हैं, न मदिरापान करते र्हें और न रंथी-भोग । राजा अपने दुर्गों के माध्यम से उनसे सामयिक समस्याओं पर परामधी छैने हैं और देवनाओं की पूजा-आराधना करने में उनकी महायता र्छने हैं।" हाइलोबियोई के बाद जिन लोगों को गर्वाधिक सम्मान प्राप्त था, बे थै चिकित्सक, क्योंकि वे मनस्य की प्रकृति का अध्ययन दर्शन के आवार पर करते हैं । उनकी भोतिक आवञ्यकताएं बहुत कम होती थीं, परन्तु वे जंगलों में नहीं रहते थे। चायल और जी उनका भीजन था, जो वे कहीं से भी मांग कर प्राप्त कर सकते थे अथआ जिनके यहां वे अनिथि होते थे वे उन्हें यह भीजन कराते थे। उन्हें अीपधियों का इतना ज्ञान था कि वे संतान उत्पन्न होने की शीपधियां दे सकते थे और यह भी जानते थे कि किस ओषवि खाने से पुत्र प्राप्त होगा और किस श्रीपिय के खाने से पुत्री प्राप्त होगी। श्रीपिय देने की बजाय आहार की नियमित करफे उपचार करते थे। औषधियों में सर्वाधिक प्रचलन मलहम और लेप आदि का था। अन्य औषिवर्धा को वे उपद्रवकारक मानते थे। इस वर्ग के और दूसरे वर्ग के लीग बीगाच्यारा करते थे; इसके लिए वे अथक परिश्रम करने थे और बिना हिले-डूले सारे-सारे दिन एक ही आसन में पड़े रहते थे। इनके अतिरिक्त पुरोहित और औद्या तथा वे लोग होते हैं जो मृत व्यक्तियों का कर्मकाण्ड कराते हैं और जो गांबों और नगरों में भिक्षाटन करते हैं। इन लोगों में जो अपेक्षाकृत अधिक सम्य हैं वे भी गरक के सामान्य गत का ही प्रतिपादन करके छोगों की धार्मिक और निकल्व जीवन बिताने की और उन्मुख करते हैं। कुछ श्रमणीं के साथ स्थियां भी दर्शन का अध्ययन करती हैं, किन्तु उन्हें पुरुषों के समान ही फटोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। 'वनवासियों' (हाईन्होवियाई) री अगर मेगारथतीज् का अभिप्राय वानप्रस्थ से है तो इस नाम से कोई संदेह | नहीं हीता; किन्तु बीढ़ भिक्ष भी तो नगरों से दूर रहना परान्द करते थे और गांवों थीर बर्गों में विचरण करने थे; स्वयं सरमनीज (श्रमण) शब्द थीर जिन मामाजिक रोबाओं का उल्लेख किया गया है—जैसे रोगी का उपचार और लोगों को उपदेश देना—बहु ब्राह्मण संन्यासियों की अपेक्षा बीढ भिक्षुओं के प्रति अधिक समीनीन प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त रित्रयां भिक्षुणी तो सहज ही हो सकती थीं, किन्तु ब्राह्मण तपस्त्रियों के मध्य प्रवेश पाना उनके लिए उतना

आसान नहीं था। अगर यह तर्क सही है तो नेगास्यनीज़ में हमें बौद्ध भिक्षु संघ का प्राचीनतम लिखित प्रमाण मिलता है और यह बात ध्यान देने की है कि मेगास्यनीज़ के समय तक उन्हें समाज में उतना सम्मान प्राप्त नहीं था जितना कि ब्राह्मणों को प्राप्त था। बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिए अधीक ने जो कुछ किया वह तो बाद की बात है; किन्तु धम्म का उत्साह के साथ पालन करके निश्च स्वयं ही प्रसिद्धि प्राप्त करते जा रहे थे।

#### 18. पश्चिमोत्तर भारत

अब हम सिकन्दर के साथियों ने पश्चिमोत्तर भारत के निषय में जो कुछ लिखा है उसकी ओर पुनः लौट चलें। निलाक्सं ने लिखा है कि भारतीयों के कानून अन्य देशों के कानुनों से भिन्न थे और लिपिवड भी नहीं थे ।1 यह कयन स्पष्टतः इस बात पर आवारित है कि वर्म-संहिताओं को 'स्मिति' की संज्ञा दी गई थी। मेगास्यनीज ने भी यही बात कही है। निआक्त ने लिखा है कि कुछ जातियाँ ऐसी थीं जो मुक्केवाजी के दंगल में जीतने वाले को पुरस्कार के रूप में एक लड़की दे दिया करती थीं। कुछ जातियां ऐसी थीं जो मिलकर खेती करती थीं और जब अनाज तैयार हो जाता था तो लोग आगामी वर्ष की अपनी आवस्यकताओं के अनुसार उसमें से अपना हिस्सा ले लेते थे और जो वच जाता था उसे नष्ट कर देते थे। ये जातियाँ ऐसा इसलिए करती यीं ताकि निकम्मेपन को बढ़ावा न मिले और श्रम करने की आदत वनी रहे। भारतीयों की वेशमृपा मूती और और सफ़ेद होती थी; जितना सफ़ेद चमकदार मूत इनका होता या उतना अन्य कहीं नहीं मिलता था अथवा यह भी सम्भव है कि उनके स्वाम वर्ष होने के कारण ऐसा लगता हो। "ये लोग नीचे जो कपड़ा पहनते थे वह सूती होता या और घटनों से कुछ नीचे तक रहता था; ऊपरी शरीर में ये दो कपड़े पहनते थे जिनमें से एक उनके कन्त्रों पर पड़ा रहता था और दूसरे की मरोडकर सिर पर घारण करते थे। मारतीय हायी-दांत के कुंडल भी पहनते हैं, किन्तू केवल वही जो बनी होते हैं। जिसकी समाज में कुछ हैसियत होती थी वह युप से बचाव के छिए छत्र घारण करता या। ये लोग सफोद चमड़े के बने जुते भी पहनते हैं जो मेहनत

अलिखित कानूनों के लिए देखि० स्ट्राबो, xv, 1,66 (पृ०72) । वही
 (पृ० 55-6) । निजाक्स और मेगास्यनीज दोनों को पता या कि भारतीय लिखना पढ़ना जानते थे ।

करके बनाए जाते थे और जिनके तले रंग-विरंगे तथा एड़ियां ऊंची होती थीं ताकि पहननेवाला अधिक लम्बा नजर आए।"¹

#### 19. अस्त्र-शस्त्र

एरियन ने भारतीय सैनिकों के अस्त्र-शस्त्र और उनकी वेशभूषा का पर्याप्त विस्तृत वर्णन किया है, जो निआवर्स पर आधारित है। 'पैवल सैनिकों के पास धनुप रहता है जिसकी लम्बाई उस सैनिक की लंबाई के बरावर ही होती है। शर-संघान के समय वे इसे पृथ्वी पर टेक देते हैं और वाएं पांव से दवाकर तीर छोड़ते हैं और प्रत्यंचा को तीर की लंबाई के बरावर खींचते थे, तीर तीन गज से कुछ ही कम होता था; ऐसी कोई भी चीज नहीं जो भारतीय तीरंबाज के तीर को रोक सके—न ढाल, न उरस्त्राण और न ही कोई अन्य ऐसी वस्तु जो इससे भी मजबूत हो। सैनिक वाएं हाथ में ढाल रखते हैं जो बैल की खाल की बनी होती है; यह सैनिकों जितनी चौड़ी तो नहीं होती, लेकिन लम्बी प्रायः उन्हीं के बरावर होती है। कुछ के पास घनुष-चाण के स्थान पर भाले रहते हैं किन्तु तलवार सभी रखते हैं जिसका फल चौड़ा होता है और लम्बाई में तीन-

2. एरियन, इंडिका, xvi(पृ० 220-1); स्ट्राबो, xv, 1,66 (पृ० 72-73). अतिसंक्षिप्त है।

<sup>1.</sup> एरियन, इंडिका, xvi (पृ० 219-20) मैक्तिंडल के अनुवाद को वेवान के कैं ०हि०इं० पृ० 412 पर दिये सुझावों के आधार पर सुधार कर । किंट्यस, खंड, viii, अध्या० 9 में निम्नलिखित लिखा है: "अन्य स्थानों की ही भांति यहाँ के लोगों का भी चिरत्र देश की स्थिति और उसके जलवायु से बना है। वे महीन मलमल से पैर तक अपना शरीर ढकते हैं। जूते पहनते हैं, सर पर मलमल के ही कपड़े को मरोड़ कर कुंडली की तरह वाँधते हैं। कानों से रत्नों की वालियां लटकती रहती हैं। जिनकी समाज में ऊँची हैसियत होती है या जो धनी होते हैं, वे अपनी कलाइयों और वाहों के ऊपर सोने के कड़े पहनते हैं। वे प्राय: वालों में कंघी करते हैं, पर शायद ही इन्हें कटवाते हैं। चेहरे के शेप भाग का क्षीर कर्म करते हैं। ठुड्डी की दाढ़ी वे कभी नहीं वनवाते।" स्ट्राबो, xv, 1,54 (पृ० 57)—मेगास्थनीज फ्रैंग xxvii (पृ० 70) भी देखिए।

तीन हाथ से ज्यादा नहीं होती; इस तरह जब वे निकट होकर लड़ते हैं (जो वे प्रायः पसन्द नहीं करते) तो इसे दोनों हाथों से प्रयोग करते हैं ताकि दुश्मन का प्रहार व्यर्थ किया जा सके। घुड़सवारों के पास दो भाले रहते हैं जिन्हें 'सोनिया' कहते हैं; इसके अतिरिक्त इन घुड़सवार सैनिकों के पास एक ढाल भी रहती है जो पैदल सैनिकों की ढाल से छोटी होती है। भारतीय अश्वारोही सैनिक अपने अश्वों की पीठ पर जीन नहीं कसते और नहीं ये अपने अश्वों को वैसी लगाम लगाते हैं जैसी कि यवनों और कैल्टों में प्रचलित है। इनके घोड़ों की लगाम दूसरे प्रकार की होती है जो चमड़े को सीकर वनाई जाती है तथा गोल होती है और घोड़े के मुंह में लगी रहती है; इसमें लोहे या पीतल के छोटे-छोटे कांटेनुमा टुकड़े लगे रहते हैं जिनकी नोक अंदर की ओर को होती है, किन्तु यह बहुत नुकीले नहीं होते। धनी अपने घोड़ों की लगाम में हाथी-दांत के वने कांटों का प्रयोग करते हैं। घोड़े के मुंह में लोहे का एक शूल रहता है जिससे लगाम की रस्सी वंधी रहती है। जब अश्वारोही अपने हाथ की लगाम को खींचता है तो घोड़े के मुंह के अंदर का शूल उसे नियंत्रण में रखता है, इस शूल में जो छोटे-छोटे कांटे लगे रहते हैं वे घोड़े के मुंह में चुभते हैं, जिससे कि घोड़े को लगाम का नियंत्रण मानना ही पड़ता है।"

भारतीय युद्धों में रथों और हाथियों का वड़ा महत्त्व था। रथों में चार घोड़े जुतते थे और प्रत्येक रथ में छः सैनिक होते थे; इनमें चारों तरफ एक-एक धनुर्घारी हाथ में लम्बी ढाल लिए बैठता था और वाकी दो सारथी होते थे जो स्वयं भी शस्त्रास्त्र से सिज्जित रहते थे; जब कभी शत्रु विल्कुल ही निकट पहुंच जाते तो वे भी रथों से उत्तरकर युद्ध करने लगते थे। किन्तु एलियन का कहना है कि इन रथों में सारथी के अतिरिक्त केवल दो योद्धा और रहते थे। सम्भव है एलियन ने अपेक्षाकृत छोटे रथों का उल्लेख किया हो। इसी लेखक का यह भी कहना है कि हाथी पर महावत के अतिरिक्त तीन धनुर्घर होते थे। किट्यस ने लिखा है कि झेलम की लड़ाई में पौरव के पैदल सैनिकों की पंक्ति के सामने हैराक्लीज की मूर्ति खड़ी कर दी गई थी जिसकी प्रेरणा से सैनिक बहुत अच्छी तरह लड़े। 3

<sup>1.</sup> कर्टियस, viii, 14 (इन्वेजन, पृ० 207)।

<sup>2.</sup> मेगा०, फ्रीग० xxxv, पु० 90 ।

कर्टियस, वही, (पृ॰ 208)।

## 20. कला-कीशल

निआक्स ने भारतीयों के कला-कीशल की प्रशंसा की है। अपने इस कथन की पुष्टि में उसने कहा है कि यवनों को प्रयोग करते देखकर भारतीयों ने जिस सरलता के साथ स्पंज, खरहरे और तेल-पात्र तथा ऐसी ही अन्य अनेक वस्तुएं तैयार कीं, वह उनके कला-कौशल का ही प्रमाण है। लिखने के लिए कपड़े का इस्तेमाल होता था, तांवे का प्रयोग पीटकर नहीं, विलक दूसरे तत्त्वों के साथ मिलाकर किया जाता था जिससे वर्तन जमीन पर गिरने से मिट्टी के वर्तनों की तैरह टूट जाते थे । लोग राजाओं और अन्य संग्रांत व्यक्तियों के सामने पेट के वल लेटकर सम्मान व्यक्त नहीं करते थे; केवल हाथ उठाकर प्रणाम किया जाता था। <sup>1</sup> स्ट्राबो के एक सूत्र के अनुसार राजा जिस दिन अपने केश घोता वह उत्सव का दिन होता था; इस अवसर पर दरवार के लोग एक-दूसरे से बढ़कर कीमती भेंट देने का प्रयत्न करते थे; ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें गद्दी पर बैंटने के तुरन्त वाद अभिषेक का उल्लेख किया गया है। उत्सवों के अवसर पर सोने और चांदी से सजे वहुत-से हाथी जलूसों में निकाले जाते थे और चार-चार घोड़ों वाले रथ और वैल-गाड़ियां भी चलती थीं। इनके पीछे-पीछे अवकाश की वेशभूपा में इन जानवरों के सेवकों की भीड़ चलती जिनके हाथों में सोने, चांदी के तसले, नांदें तथा अन्य वर्तन रहते थे; इनमें से कुछ वर्तनों में तो कीमती जवाहिरात भी जड़े होते थे। पशु-पक्षी भी इन जलूसों के अंग हुआ करते थे। क्लीट्रेक्स ने चार पहियों वाले वाहनों का उल्लेख किया है जिन पर पूरे वृक्ष के वृक्ष खड़े रहते थे और इन वृक्षों पर पिंजरों में खूबसूरत पालतू पक्षी रहते, जो सुन्दर गाने गाते थे।2

## विशिष्ट प्रथाएं

ओनेसिकिटस ने सिंघ में मुसिकानोस के राज्य में अनेक विचित्र प्रथाएं देखी थीं। ये लोग सामूहिक रूप से भोजन करते थे और छेसेडेमोनियों की तरह ही

<sup>1.</sup> स्ट्राबो, xv, 1,67 (पृ॰ 73), किंटियस, viii, अध्या॰ 9 का कथन है कि भोज की खाल के मुलायम हिस्से पर कागज की तरह ही लिखा जा सकता था—इन्वेज़न पृ॰ 186

<sup>2.</sup> स्ट्राबो, वही, 69 (पृ॰ 75-6) राजा के केश प्रक्षालन का जायसवाल अभिषेक से अर्थ ग्रहण करते हैं, ज॰वि॰ड॰रि॰सो॰, ii, पृ. 99।

जनता के सामने खुले में खाते थे और खाने में वही वस्तुएं होती थीं, जो वे स्वयं शिकार करते थे। ये व्यक्ति न तो सोना पहनते थे और न चांदी, हालांकि उनके यहां इन वातुओं की खानें थीं। ये लोग दास नहीं रखते थे और इसकी वजाय युवा पुरुषों को अपने सेवक के रूप में रखते थे, ठीक वैसे ही जैसे कीट-वालों के ऐफामियोतइ और लेसेडेमोनियों के यहां हैलोट रहते थे। ये लोग चिकित्सा-विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी विज्ञान का ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं करते थे, क्योंकि उनका कहना यह था कि किसी कला की अति, जैसे युद्ध-कला की, बुरी बात होती है। उनके यहां हत्या और वलात्कार के लिए कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होती थी। करार या न्यास आदि के मामलों में यदि कोई पक्ष विश्वासघात कर देता था तो दूसरे को इसे सहना ही पड़ता था और स्वयं को इस बात के लिए दोषी ठहराना होता था कि उसने एक गलत व्यक्ति पर विश्वास क्यों किया, वह मुकदमें का सहारा लेकर नागरिकों का ध्यान उस ओर आकर्षित नहीं करता था।

#### 21. दास-प्रथा

इनमें कुछ विशेषकर दासों से संबंधित वक्तव्यों को मेगास्थनीज़ ने अपेक्षाकृत विस्तार के साथ दुहराया है। दास-प्रथा पर उसने जो कुछ कहा है उसे डायो-डोरस, एरियन और स्ट्रावो² ने उद्धृत किया है; यहां हम एरियन के उद्धरण को प्रस्तुत करते हैं क्योंकि इन सब में वही सबसे अधिक स्पष्ट और पूर्ण है "सभी भारतीय स्वतंत्र हैं, कोई दास नहीं है।" इस दृष्टि से र्लंकेडेमोनियायी और भारतीय समान हैं। किन्तु, रुलंकेडेमोनियायी हैलोटों को अपने यहां दास रखते थे और दासों की तरह श्रम कराते थे। किन्तु, भारतीय विदेशियों को भी दास नहीं बनाते, और अपने देशवासी को तो कदाप नहीं।" इस कथन को सही रूप में समझने के लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि मेगास्थनीज़ का आधार ओनेसिकिटस था; और हम यह देखते हैं कि उसके पूर्ववर्ती ने एक प्रदेश के विषय में, जहां वह गया था, जो कुछ कहा है उसे मेगास्थनीज ने जानवझ कर

स्ट्रावो, वही, 34 (पृ० 41) ।

<sup>2.</sup> डायोडो० ii, 39 (पृ० 40), एरियन, इंडिका, x—फ्राँग० xxv (पृ० 68-9 और 206-8), स्ट्रायो, xv, 1,54 (पृ० 58)।

समूचे भारत पर लागू कर दिया है और इसी तरह जानवूझ कर हैलोट जाति के विषय में भी उसके कथन का संशोघन और खंडन किया है। मेगास्थनीज का तात्पर्य यह है कि ओनेसिकिटस का दासों के बारे में जो ज्ञान है, वैसे दास भारत में नहीं थे, किन्तु उसने भारतीय सेवकों की हैलोटों से जो तुलना की है वह ग़लत है, क्योंकि हैलोटों से दासोचित काम लिया जाता था। स्पष्ट है कि यहां मेगास्यनीज् दासता को पूरी तरह कानूनी और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख रहा है जिसके अनुसार दास अपने स्वामी की सम्पत्ति था जिसे किसी तरह का कोई अधिकार नहीं होता था। अर्थशास्त्र के दासों और कर्मकरों, कृषक दासों और मजदूरों से संबद्ध नियमों का बारीक अध्ययन करके बेलोर ने यह दिलाया है कि ये दास इस अर्थ में गुलाम नहीं होते थे; क्योंकि उनसे अस्वच्छ काम नहीं लिया जा सकता था-अर्थात् वे काम जिसे मेगास्यनीज् ने दासोचित कार्य कहा है; ये लोग अपनी संपत्ति के स्वामी होते ये और उसका हस्तांतरण कर सकते थे तया कुछ परिस्थितियों में वे अपने अधिकार के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे। हमारे सामने जो पाठ है उसका यही सही अर्थ भी प्रतीत होता है। मेगास्यनीज न तो भारत की दास-प्रथा की मृदुता से अभिभूत हुआ है कि इसके अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दे और न ही उसने यूनानियों को उपदेश देने के लिए भारतीय परिस्थितियों को आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया है, बल्कि उसने तो एक सत्य को जैसा देखा और समझा है उसे कह दिया है, प्रसंगवश उसने एक अन्य लेखक के दृष्टिकोण पर भी टिप्पणी कर दी है जिसे कि वह जानता था।

## 22. निक्षेप

मुकदमों के संबंध में मेगास्थनीज ने जो कुछ कहा है, उसका निश्चय करने के लिए हमारा एकमात्र स्रोत स्ट्रावो है। हमें पता है कि वह प्रायः मूल कथन को

<sup>1.</sup> न्नेलोर, कौटिल्यन स्टडीज, ii, खंड i, पृ० 11-69, मिला० स्टीन, मेगास्यनीज अंड कौटिल्य, पृ० 109 तथा आगे० का तर्क यह है कि दास—(ग्रीक) दौलोस slave है। जे० जे० मेयर ने न्नेलोर में दोप वतलाकर कहा है कि उसने मेगास्थनीज के यूनानी कानून के ज्ञान के वारे में अतिरंजना की है, किन्तु मुझे उनकी समीक्षा में उतना सार नहीं दीखता। zii 7 पृ० 194-204 और न्नेलोर का उत्तर पृ० 205-32।

पर्याप्त संक्षेप में प्रस्तुत करता है। स्ट्रावो ने लिखा है: "उनके कानूनों और संविदाओं की सरलता इस वात से ही सिद्ध हो जाती है कि वे यदाकदा ही कानून का सहारा छेते हैं। बंबक और निक्षेप को छेकर मुकदमें नहीं चलते और न ही उनके सील-मुहर करने और साक्षियों की ही आवश्यकता होती है, निक्षेप का सारा कारोवार एक-दूसरे के विश्वास पर चलता है। वेलोर ने इस कयन की भी व्याख्या की है जो स्वयं निआक्सं के वर्णन पर आवारित है; ब्रेलोर की घारणा यह है कि यवन लेखक लेन-देन के संबंध में अपने देश की व्योरेवार कार्य-वाही की वात सोच रहे थे, क्योंकि उनके यहां इसके लिए दस्तावेज लिखा जाता, छः गवाहों और एक मुहर की आवश्यकता होती थी, और इस तरह के वंबक और निक्षेप के संबंध में एक खासगी फार्म (dike) की भी जरूरत होती थी। ऐसी वात नहीं कि भारतीय कानुन गवाहों और मुहरों से अनिभन हों, अर्थशास्त्र भी इसका अपवाद नहीं है। किन्तु जब ऐसे वर्णनों का, जिन्हें कि स्वयं किसी व्यक्ति ने उड़ृत किया हो, कोई समुचित अर्थ अगर हम पा सकते हैं तो इसे स्वीकार कर लेना हितकर ही होगा और उस सूरत में यूनानी लेखकों पर भारतीय परिस्थितियों को गलत समझने अथवा उन्हें आदर्श रूप देने का दोप नहीं लगाया जाना चाहिए ।2

## 23. निवासियों के साय

मेगास्थनीज के वर्णन का सर्वाधिक प्रसिद्ध भाग सम्भवतः वह है जिसमें उसने भारत की सात 'जातियों' अथवा वर्गों का लेखा-जोखा दिया है। ये हैं: 1. दार्गनिक, 2. कृपक, 3. पशु-पालक एवं शिकारी, 4. दस्तकार और व्यापारी, 5. योद्धा, 6. निरीक्षक (ईफोर्स अथवा एपिस्कोपोइ), और 7. परामर्शदाता और असेसर। निआवर्स की तरह मेगास्थनीज ने भी दो प्रकार के ब्राह्मणों का उल्लेख

<sup>1.</sup> स्ट्रावो, xv, 1,53 (पृ० 56) = मेगा० फ्रैंग० xxvii (पृ० 70) तथा फ्रैंग० xvii B और C (पृ० 73)।

<sup>2.</sup> ब्रेलोर, पूर्वोद्धृत, संड ii, पृ० 70-158, मिला० स्टीन, पूर्वोद्धृत, पृ० 204-5 ।

<sup>3.</sup> डायोडोरस, ii, 40-41 (मेगा० पृ० 40-44); एरियन, इंडिका, xi-xii (पृ० 208-13), स्ट्राबो, xv, 1, 39-41 और 46-49 (पृ० 47-8 और 53) तथा युद्ध के घ्वंस से निरापदा के छिए देखि० डायोडो० ii, 36

किया है, एक तो वे जो प्रकृति के अघ्ययन और वर्म के आचरण में लीन रहते थे और दूसरे वे जो राजनीति में भाग लेते थे और मंत्रियों के रूप में राजाओं को परामर्श दिया करते थे । इन दोनों ही वर्गों के ब्राह्मणों की संख्या तो अधिक नहीं थी किन्तु अपनी विद्वत्ता और सच्चरित्रता के कारण ये समाज में पूजे जाते थे। दार्शनिक दो प्रकार के थे; पुरोहित, जो राजा-प्रजा सभी के यहां वार्मिक संस्का-रादि करवाते थे और बदले में दक्षिणा पाते थे, वे श्रम और कर से मुक्त थे तथा वर्पारम्भ में वर्षफल बताया करते थे; दूसरे, संन्यासी जिनकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है। सातवें वर्ग में मंत्रिगण, न्यायात्रीण, कोपाव्यक्ष और सेनापित आते थे । दूसरा वर्ग क्रपकों का था जिनकी संख्या अन्य सव वर्गों से कहीं अधिक थी; युद्ध में भाग लेना उनके लिए अनिवार्य नहीं था तया उन्हें अन्य सेवाओं से भी छूट मिली हुई थी। वे अपना सारा समय खेती-वारी में लगाते थे तया शांत-प्रकृति के होते थे। ये लोग गांवों में रहते थे तया नगरों में कम-से-कम आते-जाते थे। युद्ध के समय भी वे निश्चिन्त हो अपना काम करते रहते थे। एरियन के शब्दों में; "गृह-युद्ध के समय भी सैनिकों को, किसानों को उत्पीड़ित करने अथवा उनके खेतों को नप्ट करने की आज्ञा नहीं होती थी । इस प्रकार एक ओर जहां सैनिक मारकाट मचा रहे हों, वहां दूसरी ओर किसानों को इस सब से निश्चिन्त अपने खेतों में काम करते देखा जा सकता है। ये कभी हल जोतते तो कभी फसल की रखवाली करते, कभी पेड़ छांटते, तो कभी फसल काटते। इस वर्णन से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इसमें आदर्श रूप दिया गया हो, विन्क यह तो प्राचीन भारत के सामान्य व्यवहार और सामान्य ज्ञान की वात है। एक पुराने वीद्ध भाष्य में भी इसी तरह उपमा दी गई है जिसमें कहा गया है कि अपने विरोत्रियों के मत का खंडन करते समय दार्शनिकों को तर्कशास्त्र के उन सिद्धान्तों का साववानीपूर्वक सम्मान करना चाहिए जो सभी के लिए उपयोगी हो, ठीक र्वसे ही जैसे राजा अपने शत्रु के सैनिकों का तो संहार करते हैं, किन्तु कृपक मजदूर का सम्मान करते हैं जो दोनों ही सेनाओं के लिए व समान रूप से सहायक होता है। 1. किसान अपनी पैदावार का एक निश्चित भाग उस भूमि के लगान के रूप

<sup>(</sup>पृ० 33) मोनाहन, अर्ली हिस्ट्री आफ बंगाल, पृ० 153 में स्टीन के इस सम्बन्ध के तर्कों का खंडन है।

<sup>1.</sup> यह उद्धरण अभिधर्मकोश्चाख्या का है—देखि॰ बेलोर, i, पृ 118, पा॰ टि॰ और इं॰ हि॰ क्वा॰ ii (1926), पृ॰ 656।

में राज्य को देते थे, जिस पर वे खेती तो करते थे किन्तु उस भूमि के वे स्वामी नहीं थे। उस महत्त्वपूर्ण विषय पर¹ हमें यूनानी लेखकों के कथन को ही ठीक-ठीक देखना होगा। एरियन ने केवल इतना ही कहा है कि 'वे खेती करते हैं और राजा तथा स्वतंत्र नगरों को कर देते हैं।' डायोडोरस ने कुछ अधिक विस्तार से लिखा है किन्तु वह कदापि अधिक उपयोगी नहीं है; वह लिखता है, वे राजा को भिमकर देते हैं, क्योंकि समस्त भारत राजा की सम्पत्ति है, और किसी को भूमि का स्वामी होने का अविकार नहीं। भूमि-कर के अतिरिक्त ये लोग अपनी पैदाबार का एक-चौथाई हिस्सा भी राजकोप में देते हैं। अन्त में, स्टावो ने लिखा है: "सारी जमीन राजा की है तथा किसान इसमें खेती करते हैं और मजदूरी के बदले में पैदाबार का चौथाई हिस्सा लेते हैं।" इन तीन लेखकों ने मेगास्थनीज के जो उद्धरण दिए हैं उनमें स्पप्ट अन्तर है। एरियन ने राजा के स्वामित्व के विषय में कुछ नहीं कहा है और लिखा है कि भूमि पर कर राजतंत्रों और स्वतंत्र गणतंत्रों में समान था। जो लोग यह कहते हैं कि इन प्रमाणों का संबंध केवल राजकीय क्षेत्र से ही है, उन्हें चुप करने के लिए यह पर्याप्त सवल प्रमाण है। डायोडोरस का कहना है कि कृपक कर के अतिरिक्त पैदावार का एक-चौथाई भाग भी देता था, जब कि स्ट्राबो के अनुसार तीन-चौथाई भाग राजा को चला जाता या और मजदूरी के रूप में किसान के पास केवल एक-चौयाई भाग ही शेप बचता था। इसमें संदेह है कि भूमिकर अथवा लगान की दरों के इस अंतर का खुलासा यों किया जा सकता है कि बटाई प्रथा की शतें अलग-अलग होती थीं। कहीं-कहीं तो भूमि-स्वामी केवल भूमि ही देता था और कहीं अलग-अलग मात्रा में हल-बैल, खाद आदि भी। किन्तु अर्थशास्त्र में इस प्रकार के अन्तर का जल्लेख है, और बेलोर का यह कहना है कि मीयों का राज्य ही इस वात पर निर्भर था कि राजकीय एजेंसियाँ समस्त देश की कृषि और उद्योग का पूरी तरह निरीक्षण और नियमन करती थीं। केवल तक्षशिला में ही सैनिकों की

<sup>1.</sup> उ० ना० घोपाल, ओनरशिप आफ लैंड इन एंशियंट इंडिया, इ०िह० क्वा॰ ii (1926) पृ॰ 198-203, और आगे मीर्य-राज-व्यवस्था पर उनका लेख।

त्रेलोर, कौटि० स्ट० i, पृ० 77-93; मिला० स्टीन, पूर्वोद्धृत, पृ० 126-29 ।

संख्या कृपकों से अधिक थीं क्योंकि दो पड़ोसी राज्यों के साथ वहाँ के राजा की लड़ाई थी, जैसा कि उसने सिकन्दर को बताया था।

तीसरा वर्ग अर्थात् पशुपालक और शिकारी, जंगलों में खानावदोशों का जीवन व्यतीत करते थे, उन जंगली पशु-पक्षियों का सफाया करते थे जो खेतों को नप्ट कर देते थे और खेतों को क्षति पहुँचाने वाले अन्य कीडे-मकोडों का भी सफाया करते थे और इस सेवा के लिए राजा से उन्हें अन्न मिला करता था तथा वे कर के रूप में राजा को पशु भेंट करते थे। चौथा वर्ग, जो दस्तकारों और व्यापारियों का था, अपनी आमदनी में से कर दिया करता था; किन्तु इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाले शस्त्रकारों और पोतकारों को कर से छूट थी और उन्हें राजा से आर्थिक सहायता मिलती थी। पांचवां वर्ग था योद्धाओं का, संख्या की दृष्टि से जिनका स्थान कृपकों के बाद आता था; ये लोग शांतिकाल में मौज-मस्ती का जीवन व्यतीत करते थे। इन्हें अच्छा वेतन मिला करता था जिसमें से ये अपने नौकर चाकर रखते थे जो शस्त्रों को साफ करते और घोड़ों के सईस और हाथियों के महावतों का काम करते थे और घर पर एवं शिविर में चाकरी करते थे। छठा वर्ग उन कर्मचारियों का था जो महामात्र और अध्यक्षों के रूप में विभिन्न विभागों के कामों की देखरेख रखते थे या जिन्हें अप्रकट रूप से गुप्तचरों के रूप में रखा जाता था। गणिकाएं इसकी सहायता करती थीं। ये लोग राजतंत्र में सभी वातों की गुप्त सूचना राजा को और गणतंत्रों में मजिस्ट्रेटों को दिया करते थे।

### 24. विवाह एवं व्यवसाय विषयक नियम

डायोडोरस ने वर्ग-संगठनसंबंधी अपने संक्षिप्त वर्णन के अन्त में ये शब्द कहें हैं: "इस प्रकार ये हैं वे अंग जिनमें भारत की जनता विभक्त थी। किसी को अपने वर्ग से बाहर विवाह करने की इजाजत न थी और न ही कोई व्यक्ति अपना वर्ग व्यवसाय छोड़कर दूसरा व्यवसाय ही अपना सकता है। उदाहरण के लिए एक

<sup>1.</sup> जब सिकंदर ने उससे पूछा कि उसके यहां किसान अधिक हैं या सैनिक तो उसने उत्तर दिया कि उसका दो राजाओं से युद्ध चल रहा है इसलिए उसे कृपि-मजदूरों की अपेक्षा सैनिकों की अधिक आवश्यकता है। किंदियस, viii, अध्या॰ 12 (इन्देजन, पु॰ 202)।

सैनिक को कृपक बनने की आजा नहीं और एक दस्तकार दार्शनिक नहीं वन सकता।" एरियन ने लगभग यही वात कहते हुए अपने कयन का अन्त किया है: "दार्शनिक किसी वर्ग का हो सकता है, क्योंकि दार्शनिक का जीवन सरल नहीं है, यह सबसे किठन है।" यहां दार्शनिक से तात्पर्य संन्यासियों से है। विवाह और व्यवसाय के संबंध में निपेधों का वर्णन स्ट्रावों ने भी किया है। किन्तु उसने यह भी कह दिया है कि दार्शनिक अपने उच्च गुणों के कारण इन सबसे वरी है। अपनी जाति में ही विवाह और स्वधमंं (व्यवसाय) पर जोर देने से—जिससे ब्राह्मण ही वरी थे, यह स्पष्ट हो जाता है कि मेगास्थनीज़ जातिव्यवस्था का ही उल्लेख कर रहा था। किन्तु कितपय वर्गों के विशेषतः छठे और सातवें वर्ग के प्रसंग में इन निपेधों का कोई मतलब ही नहीं होता। या तो उसे चातुर्वण्यं व्यवस्था का पता न था, या वह अन्य यूनानी लेखकों की ही भांति मिस्न और भारत की सामाजिक व्यवस्था में समानता दिखाने के लोभ में फंस गया। ऐसी खामियों को छोड़ दें, तो मेगास्थनीज़ के वर्णन में फिर भी काफी वच रहता है जो उस काल की वास्तविकता का चित्र है, जिसकी पुष्टि भारतीय ग्रन्थों से, अर्थशास्त्र से भी होती है।

<sup>1.</sup> ब्रेलोर का कथन है कि मेगास्थनीज़ ने वर्गो के लिए ही mesos शब्द का व्यवहार किया होगा और अंतर्विवाह (endogamy) के प्रकरण में genos का इस्तेमाल किया होगा। डायोडोरस और स्ट्रावो ने इस भेंद को रखा है किन्तु एरियन ने घपला करके genos शब्द का व्यवहार सात वर्गों के लिये किया। दूसरे शब्दों में अंतर्विवाह के नियम परिवार-कानून के अंग हैं। इनसे सारी जनता को सात वर्गों में विभाजित करने से कोई मतलव नहीं है। DMG. 1934, पृ० 137। यह तर्क विचलण तो अवश्य है पर मुझे इसको मानने में कुछ हिचक है। प्लिनी, पं, 19 (22) खंड 66 और सोलिनस 52.9 के आधार पर ब्रेलोर ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मेगास्थनीज़ ने अपने पहले के एक लेखक द्वारा उल्लिखित तक्षशिला की राजव्यवस्था के पाँच वर्गों के आधार पर अपने सात वर्गों का विभाजन रखा है। इस लेखक का नाम संभवत: वनसिकिटस था। हेरोडोटस ने मिन्नियों के जो वर्ग वतलाये हैं, उनसे इनका कोई ताल्लुक नहीं है, बही, पृ० 147-64।

 <sup>&#</sup>x27;मिस्तवाले सात स्पष्ट वर्गो में विभक्त हैं। ये हैं—पुरोहित, योद्रा, गोपालक, ज्ञूकर-पालक, ब्यापारी, दुभाषिये और नाविक, हेरोडोटस, ii, 164 ।

#### 25. खान-पान

मेगास्थनीज के कथनानुसार भारतीय मितव्ययी थे। इनका आचार-व्यवहार साबु था और जीवन सुखी। ये चावल-भोजी थे। सबके भोजन का कोई एक समय नहीं होता था। जिसे जब भूख लगती थी, वह खाना खाता था। उसकी दृष्टि में 'सामाजिक और नागरिक जीवन के लिए इसके विपरीत की प्रथा उत्तम होती। रात्रि के भोजन के समय सबके सामने एक पीढ़ा रख देते थे। इस पर सोने के कटोरे में पहले भात परोसते थे, फिर भारतीय ढंग से अनेक सुस्वादु व्यंजन डालते थे। यज्ञ के समय ही सुरापान होता था। ये पशु को छुरी से नहीं मारते थे, अपितु गला घोटकर विल देते थे, तािक देवता को समूचे पशु का अपंण हो।

# 26. अपराध और दण्ड

चोरी बहुत कम होती थी। चन्द्रगुप्त के शिविर में चार लाख व्यक्ति थे, पर किसी भी दिन 200 द्राम में (लगभग 100 रुपये) से अधिक की चोरी नहीं हुई। कीमती चीजों और आभूपणों का शौक वही लोग रखते थे, जिनके पास उसके लिए साधन थे। वे आवनूस के चिकने बेलनों से अपने शरीर की मालिश करवाते थे; वे सोने के काम किये हुए वस्त्र, बहुमूल्य रत्नों से जड़े आभूपण और बहुत ही सुन्दर बूटेदार मलमल की पौशाक पहनते थे। वे कई शादियाँ करते थे— कुछ शादियों का उद्देश्य सन्तान-प्राप्ति और कुछ का भोग होता था। विष्ठ

<sup>1.</sup> फ्र ग० xxvii (पृ० 69-70) =स्ट्रावो, xv, 1, 53-4 (पृ० 55-8)।

<sup>2.</sup> फ्राँग॰ xxviii. (पू॰ 74) ।

<sup>3.</sup> स्ट्रावो के एक वाक्य का अक्सर अनुवाद करते हैं: 'उनके मकान और सामान की प्रायः निगरानी नहीं होती'। किन्तु ब्रेलोर ने इस पाठ की शुद्धता को चुनौती दी है और माना है कि अंतिम शब्द का अर्थ 'निगरानी होती है' होना चाहिए। इसमें यहाँ के जलवायु के अनुकूल वने मकानों में वंद हिस्से और खुले हिस्से की तुलना की गयी है, जिसमें वंद हिस्सा मजबूत होता है। इस प्रकार के मकान आज भी वनते हैं।

<sup>4.</sup> इस संदर्भ में माता-पिता को एक जोड़ी बैल देकर पत्नी की प्रथा को ही आम रिवाज वतलाया गया है। किन्तु इसमें मेगास्थनीज या स्ट्राबो में किसी का अम ही सूचित होता है। स्मृतियों में इस प्रकार के विवाह का उल्लेख अवश्य आया है और उसे आर्प विवाह की संज्ञा दी गयी है।

विवान वहुत कड़ा था। झूठी गवाही के लिए अंग-भंग और किसी शिल्पी को उसके हाथ था आँख से वंचित करने पर मृत्यु की सजा का विवान था। दूसरे लोगों को शारीरिक क्षति पहुँचाने पर अपराधी को न केवल आँख के वदले आँख के न्याय के अनुसार दण्डित होना पड़ता था, विल्क उसका हाथ भी काट दिया जाता था। भारतीय लोग अन्य देशों के लोगों की तुलना में नृत्य-संगीत के विशेष प्रेमी थे, मृतकों की स्मृति को कायम रखने के लिए भव्य स्मारक नहीं खड़े करते थे, विल्क गीतों में उनके गुणों का गान करते थे।

## 27. पाटलिपुत्र

भारत में अनेक नगर थे; और मेगास्थनीज़ को नगरों और गांवों के प्रशासनिक संगठन के भेद का पता था। निदयों अथवा समुद्र के तटों पर स्थित नगरों
में घर लकड़ी के बनाये जाते थे, क्योंकि उन्हें बरावर वाढ़ और वर्पा का खतरा
रहता था। लेकिन ज्ञानदार मौकों या ऊंचाई पर बसे घर ईंट और मिट्टी के गारे
से बनाये जाते थे। गंगा और सोन के संगम पर वसा पाटलिपुत्र नगर सबसे वड़ा
था। देश के राजाओं में सबसे बड़े राजा चन्द्रगुप्त के प्रासाद की भव्यता सूसा
और एकबतना के प्रासादों की भव्यता को मात करती थी। उसके उद्यानों में
पालतू मोर और चकोर रखे जाते थे। उनमें छायादार कुंज और घास के मैदान
होते थे, जिनमें खड़े पेड़ों की शाखाओं को माली वड़ी कुशलता से एक-दूसरे से
गूंथ देते थे। पेड़ वरावर हरे और ताजे रखे जाते थे। वे कभी भी पुराने पड़ते
या पत्ते छोड़ते नहीं दिखाई देते थे। कुछ पेड़ तो देशी थे, लेकिन कुछ दूसरे पेड़
बाहर से लाये गये थे। इन्हें बड़ी साववानी से लाया गया था, जिससे इनकी
सुन्दरता बनी रहे। हां, इन पेड़ों में जैतून का पेड़ शामिल नहीं था। चिड़ियां
भी थीं, किन्तु उन्हें पिजरों में बन्द करके नहीं रखा जाता था। वे अपनी इच्छा
से आती थीं और पेड़ों की डालियों पर अपने घोंसले बनाती थीं। तोते देशी

एरियन, अनावेसिस, vi, 3 (इन्वेजन), पृ० 136, इडिका × (पृ० 204) = मेगा० फैंग. xxvi (पृ० 67-8) ।

<sup>2.</sup> मेगा० फ्रैंग०, xxv, (पृ० 66-67) =स्ट्राबो, xv, 1, 35-6 (पृ० 42-44), फ्रैंग०, xxvi (पृ० 68-9) =एरियन; इंडिका, x (पृ० 204-6) मेगा० पृ० 139 पर प्लिनी भी। इसके ब्योरे चन्द्रगुप्त के अब्याय में दिये गये हैं।

पक्षी थे और वड़ी संख्या में रखे जाते थे। वयोंकि उनके मनुष्य की बोली की नक्ल करने के गुण की वड़ी कद्र थी। वे प्राय: जुंड वांयकर राजा के आस-पास मंडराते रहते थे। प्रासाद के प्रांगण में वड़ी सुन्दर वाविलयां वनी हुई थीं, जिनमें वड़ी-बड़ी, किन्तु, पालतू मछिलयां रहती थीं। किसी को उन्हें पकड़ने की इजाजत नहीं थीं; लेकिन राजा के लड़के छुटपन में इन शान्त तालावों में मछिली मारना और तैरना साथ-साथ सीखते थे, और इसके अलावा नाव चलाने की भी शिक्षा प्राप्त करते थे।

<sup>1.</sup> एलियन, xiii, अध्याय 18 (एंशि० इंडि० इन क्ला० लिटरे० पृ॰ 1+1-42)। राजा और उसके महल के वारे में दिये गये कटियस viii, 9 के कथन को तुलना के लिए उद्धृत कर सकते हैं। "उनके राजाओं की आरामतलवी या ऐश्वयंशीलता की कोई इंतहा नहीं, वह संसार में वेजोड़ हैं। जब राजा प्रजा को दर्शन देने की कृपा करता है तो उसके गरिचर हायों में चाँदी के इत्रदान लेकर चलते हैं और सारी सड़क पर जिससे उसे गुजरना होता है सुगन्व छिड़कते हैं। वह एक सोने की पालकी में आराम से वैठता है जिसमें मोती जड़े होते हैं, उसकी झालरें चारों ओर लटकती रहती हैं। राजा महीन मलमल के कपड़े पहनता है जिसमें सोने के काम किये होते हैं। पालकी के पीछे सज्ञस्त्र सैनिक और उसके अंग-रक्षक चलते हैं। इनमें कुछ अपने हायों में पेड़ों की डार्ले लिये चलते हैं। इन पर ऐसी चिड़ियाँ वैठी रहती हैं, जिनको अपनी चीख से काम रोकने की ट्रेनिंग मिली रहती है। राजमहल के खंभों पर सोने का काम है जिसमें सोने की अंगूर की वेलें वनी हैं जिनमें चाँदी की चिड़ियां बनायी गयी हैं। ये वड़ी नयना-भिराम हैं। महल के दरवाजे सब के लिए खुले हैं। उस समय भी लोग राजा से मिल सकते हैं जब वह अपने वाल संवारता और कपड़े पहनता है। उसी वक्त वह राजदूतों से मिलता है और प्रजा को न्याय-दान देता है। इसके वाद जसके जूते उतार दिये जाते हैं और पैरों में सुगंधित उवटन की मालिश होती है। उसका मुख्य व्यायाम आखेट है। राज-वन में एक घेरे के भीतर से वह घनुषों और गाती हुई गणिकाओं से घिरा शिकार करता है। उसके वाण दो हाय लम्बे होते हैं। इनके चलाने में प्रयत्न अधिक होता है, लक्ष्यभेद कम वयोंकि इन शस्त्रों की ताकत इनके हल्केपन में होती है जबिक ये बाण काफी भारी होते हैं। छोटी यात्राओं के लिए वह घोड़े पर चढ़ता है। वड़ी यात्राएं हाथियों पर करता है जिन पर होदे कसे होते हैं। ये जानवर वड़े विशाल

#### 28. राजप्रासाद की स्त्रियां

राजा की व्यक्तिगत सेवा स्त्रियां ही करती थीं। अंगरक्षक और मैंनिक राजप्रासाद के द्वारों के वाहर तैनात रहते थे। इस कथन को कि एक स्त्री नही में मत्त राजा को मारकर उसके उत्तराविकारी की पत्नी वन गई, अनुगंल कपोल-कल्पना ही समझना चाहिए और कुछ छेलक जो इसे तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, वह उचित नहीं जान पड़ता। यही वात इस कथन पर भी लागू होती है कि राजा दिन में नहीं सोता था, और रात में भी उसे प्राय: अपनी पलंग वदलते रहनी पड़ती थी, ताकि वह अपनी जान लेने के किसी भी पड्यंत्र को विफल कर सके । दूसरी ओर, भारतीय साहित्य राजा की व्यक्तिगत सेवा में स्त्रियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका की साक्षी भरता है और कीटिल्य ने राजा की व्यक्तिगत सुख-सुविधा तथा सुरक्षा (आत्मरक्षितम्) के लिए अनेक प्रकार से साववानी रखने का सुझाव दिया है। राजा मुकदमों की सुनवाई करते और जनके सम्बन्य में निर्णय देते हुए अपना काफी समय राजप्रासाद से वाहर विताता था, और जब उसकी मालिय चलती रहती थी, उस समय भी वह यह काम करता रहता था। वह यज और मृगया के लिए प्रासाद से वाहर जाता था। मृगया का जलस वच्चानियन प्रदर्शन की तरह का ही होता था। "औरतों का झुंड उसे घेरे रहता है और इस घेरे के वाहर बल्लमवारी लोगों का वृत्त रहता है। जिस मार्ग से इस दल को निकलना होता है, उसे रस्से से घेर दिया जाता है और किसी के लिए भी उस घेरे के अन्दर जाने का मतलब मृत्यु है। जलूस के आगे-आगे डोल और घण्टे वजाते हुए पुरुष चलते हैं। राजा घिरे हुए अहाते में शिकार करता है और वह मंच पर से तीर चलाता है। उसके पादर्व में दो-तीन सदास्त्र स्त्रियां

होते हैं। इनका सारा शरीर झलों से ढका होता है जिन पर सोने का काम होता है। वेशमीं में कोई कसर न रह जाय इसलिए उसके साथ गणिकाओं की एक जमात चलती है जो पालिकयों पर सवार रहती है। यह जमात रानी के लवाज में से अलग रहती है। इनकी नियुक्ति पर वड़ा खबं होता है। राजा का खाना औरतें बनाती हैं, औरतें ही शराब परोसती हैं। जब वह नशे में धुत्त हो जाता है तो ये ही उसे उसके सोने के कमरे में उसकी पर्लंग तक पहुँचा देती हैं। वहाँ वे अपनी देशी भाषा में राधि के देवनाओं का आयाहन करने वाले गीत गाती हैं और राजा सो जाता है।" (इन्वेजन, पृ० 188-190)।

रहती हैं। जब वह खुळे मैदान में शिकार करना है तब हाथी पर चढ़कर तीर चळाता है। स्त्रियों में से कुछ रथों पर होती हैं, कुछ घोड़ों पर, और कुछ तो हाथियों पर भी रहती हैं, और वे हर तरह के शस्त्राहकों से सिक्शित रहती हैं, मानो किसी अभियान में जा रही हों।" किया में जिन्ने अभियान से जा रही हों।" किया है किया है किया है किया है कि अलंकित चित्र पेश किया है

मीयों की शासन-प्रणाली का वर्णन मेगास्थनीज़ ने तीन शीपका में बांट कर किया है: 1. ग्राम-शासन, 2. नगर-शासन, और 3. सैन्य व्यवस्था। विगरों की शासन-व्यवस्था और गांवों की शासन-व्यवस्था का भेद भारतीय राजनीति में सुप्रतिष्ठित था। यह बात समकालीन साहित्य में पीर और जानपद, इन दो शब्दों के बार-वार हुए प्रयोग से स्पष्ट है, और चूंकि भारत में किसी हद तक कोई रणराज्य कभी हुआ तो वह मीयों का राज्य था, इसलिए मेगास्थनीज़ जैमे प्रेक्षक का व्यान सैन्य-व्यवस्था की और विशेष रूप से गया। मीय शासन-व्यवस्था का जो चित्र उसने प्रस्तुत किया है, उससे प्रकट होता है कि राष्ट्रीय जीवन के तमाम महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों का नियमन और संचालन एक बहुत ही सुसंगठित और कार्य-तत्यर नौकरशाही करती थी।

ग्रामीण दााखा के अविकारी, मेगास्थनीज ने जिनकी एक सामान्य पद संज्ञा एग्रोनोमोइ बतलाई है, सिचाई और जमीन की पैमाइश की देख-रेख करते थे, शिकार की व्यवस्था करते थे और वन-सम्बन्धी कानूनों का पालन कराते थे

<sup>1.</sup> मेगा० फ्रीग० xxvi (पृ० 71-2) =स्ट्राबो, xv, 1,53 (पृ० 58)

<sup>2.</sup> मेगा० फ्रींग० xxxiv (पृ० 86-9) =स्ट्रावो xv, 1, 50-2 (पृ० 53-5) मैंबिअंडल के अनुवाद में पहले वर्ग के अधिकारियों को 'वाजार का चार्ज वाला' लिखा है, पर इसे गलत मान लिया गया है। स्ट्रावो के पाठ में किसी तरह agronomoi के स्थान पर agroronomoi शब्द आ गया है। इसी कारण मैंबिअंडल से त्रुटी हुई है। यहाँ संदर्भ agronomoi के ही डनयुक्त है। देखि० स्टीन, पूर्वोद्धृत पृ० 233-4। मोनाहन ने अपनी अर्ली हिस्ट्री आफ वंगाल में पृ० 160-61 पर कोटिल्य में और मेगास्थनीज के वर्णनों में नगर और ग्रामों के प्रशासन में समानताएं दिखलायी हैं।

तथा कृषि और खिन-कर्म से संवंध रखने वाले सभी व्यवसायों काष्ठ-शिल्प तथा धातु-उद्योगों की निगरानी करते थे। वे कर भी वसूल करते थे और सड़कों की देख-रेख करते थे तथा उन पर हर दस स्टेडिया (एक मील से अधिक की दूरी) पर दूरी-सूचक पत्थर खड़े करवाते थे। यह किसी एक परिपद् के काम के वजाय अधिकारियों के एक बड़े समुच्चय के कार्यों का संक्षिप्त विवरण ही जान पड़ता है।

नगर के शासन के लिए जिम्मेदार अविकारी (अस्टिनोमोइ) छः सिमितियों में वंटे हुए थे, प्रत्येक सिमित में पांच सदस्य होते थे। उनके काम क्रमशः इस प्रकार थे: 1. औद्योगिक स्थापनाओं का पर्यवेक्षण करना; 2. विदेशियों की देख-रेख करना, जिसमें उनके आवास और सेवकों की व्यवस्था करना जो उनकी गितिविधियों पर नजर रखते थे, उनके बीमार होने पर उनका उपचार करना और मृत्यु होने पर अन्तिम किया करना भी शामिल था; 3. जन-संख्या और सम्पित की गणना; 4. व्यापार पर नियंत्रण, माप-तोल का नियमन और जिन चीजों को विक्री के लिए पास कर दें उन पर सरकारी मृहर लगाना, किसी को एक से अधिक वस्तुओं का रोजगार करने की अनुमित तब तक नहीं दी जाती थी जब तक कि वह दुगुना कर न दे दे; 5. तैयार माल पर ऐसी ही निगरानी और व्यापारियों पर कड़ी निगरानी रखते थे जिससे वे पुराने माल को नये में न मिला सकें; 6. विक्री के दस प्रतिशत के हिसाब से महसूल वसूल करना, जिससे वचने की कोशिश करने की सजा मृत्यु थी—कुछ सामान्य मामलों की व्यवस्था में ये छः सिमितियाँ मिल कर काम करती थीं जैसे सार्वजिनक भवनों का

<sup>1.</sup> मिला॰ स्टीन, पूर्वोद्धत, पृ॰ 235

<sup>2.</sup> देखि॰ मेगा फ्रैंग॰ i—डायोडो॰ ii, 42 (पृ॰ 44-5) "भारत में विदेशियों के लिए भी अधिकारी नियुक्त होते हैं जिनका काम यह देखना है विदेशियों को कोई न सताये । यदि इनमें किसी का स्वास्थ्य गिर जाये तो वे उन्हें देखने के लिये चिकित्सक भेजते हैं और दूसरी तरह से भी इसका स्थाल रखते हैं । यदि वह मर जाये तो ये उसे दफना देते हैं और उसकी सारी सम्पत्ति उसके वारिसों को सी प देते हैं । न्यायावीश ऐसे मुकदमों का फ्रीसला सावधानी से करते हैं जिनमें कोई विदेशी वादी या प्रतिवादी होता है और जो लोग विदेशी जनों से न्याय्य व्यवहार नहीं करते उनके प्रति वड़ी सस्ती का व्यवहार करते हैं।

<sup>3.</sup> मैंने यहाँ मैक्तिजडंल के पाठ के स्मिथ के संशोधन को माना है—देखि । अज्ञोक (तृतीय संस्करण) पृ० 88, टि०।

अनुरक्षण, मूल्यों के नियमन, वाजारों, वन्दरगाहों और मन्दिरों की देखरेख बादि।

भारतीय सूत्रों से नगर-शासन की जो जानकारी मिलती है, वह इस विवरण से मेल नहीं खाती। यह कथन ठीक ही है। कि अर्थशास्त्र के पृष्ठों में ऐसे अलग-अलग अधिकारियों का तो उल्लेख मिलता है, जिनके कर्तव्य न्यूनायिक वही हैं जो मेगास्थनीज के विवरण में दिए गये कतिपय वोडों के कर्त्तव्य हैं, लेकिन पांच-पांच अविकारियों की छः समितियों में विभक्त तीस अविकारियों के संगठन की कहीं कोई चर्चा अर्थशास्त्र में नहीं मिलती; और चूंकि सैन्य-व्यवस्था के मेगास्थनीज् के विवरण में भी यही प्रणाली देखने को मिलती है, इसलिए ऐसा ख्याल है कि मेगास्थनीज का विवरण अयोजनावद्व और आदर्शगत है, जो सत्य से वहत दूर है। दूसरी ओर, नगर-प्रशासन सदा ग्राम-प्रशासन से भिन्न रहा है, और ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि सिकन्दर के आक्रमण के समय में कुछ वड़े नगरों की शासन-त्र्यवस्था बहुत-कुछ वैसी ही थी, जैसी कि मेगास्थनीज के विवरण में देखने को मिलती है। जब अकाउफिस सिकन्दर से मिलने गया, उस समय उसके साथ उसके तीस प्रतिनिधि थे; और "आक्सिड्क से 150 प्रमुख व्यक्तियों के अतिरिक्त अनेक पौरजन और प्रान्तीय शासक आये थे, जिन्हें सन्वि के पुरे अधिकार प्राप्त थे।" सम्भव है कि इन गणराज्यों में राज-काज में सम्पूर्ण अभिजात वर्ग का हाथ रहता हो और कार्यपालिकासम्बन्दी दायित्वों का निर्वाह पांच-पांच की समितियां करती हों; क्योंकि आखिरकार पंचायत तो भारतीय आर्यो की एक बहुप्रचलित संस्था रही है। मौर्य साम्राज्य के उदय के साथ इसमें वहत वड़ा परिवर्तन जरूर हुआ और यह सम्भव है कि या तो मेगास्थनीज इस नयी-परिस्थित से पूरी तरह अवगत न रहा हो या शायद उसके विवरण पर सिकन्दर के इतिहासकारों का प्रभाव पड़ा हो।

और अन्त में, युद्ध विभाग की देख-रेख भी तीस व्यक्तियों का एक निकाय करता था, जो पांच-पांच सदस्यों के छः प्रभागों में विभाजित था। पहला प्रभाग नीसेना का था; दूसरा यातायात और सैनिक रसद का जो अन्य वस्तुओं के साय-

<sup>1.</sup> स्टीन, पूर्वोद्धत, प्॰ 248-66 ।

<sup>2.</sup> एरियन, अनावेसिस v, i (इन्वेज्न, पृ० 79); वही, vi, 14 (पृ० 154)।

<sup>3.</sup> बेलोर, Z.D.M.G. 1935, प्. 61-7

साथ नगाड़ों को पीटने के लिए नौकरों, घोड़ों के लिए सईसों, और मशीनों के लिए चालकों की भी व्यवस्था करता था। अन्य चार प्रभाग कमशः पैदल, घृड़सवार युद्ध के रथ और हाथियों से संबंध रखते थे। घोड़ों के लिए राजकीय अश्व-शालाएं बनी हुई थीं। इसी प्रकार हाथियों के लिए हस्ति-शालाएं और अस्त्रशस्त्रों के लिए शस्त्रागार भी वने थे, 'क्योंकि सैनिकों को अपने शस्त्र, घोड़ें और हाथी लौटाने पड़ते थे।' घोड़ों को साधने के लिए पेशेवर प्रशिक्षक होते थे और इनका तरीका था उन्हें गोल चक्कर में दौड़ाना—विशेषकर अड़ियल घोड़ों को इसी रीति से साधा जाता था। लड़ाई के घोड़ों और हाथियों को कब किस चाल में चलना चाहिए, और उन्हें कैसे प्रशिक्षित करना चाहिए, इसके लिए अर्थशस्त्र में पूरे अधिकरण के अधिकरण मिलते हैं जहां उनकी समुचित देखरेल के बारे में भी विस्तार से लिखा गया है।

<sup>1.</sup> मेगा की ग० xxxv, (पृ० 89), अर्थ o ii, 30-31

### अध्याय 3 का परिशिष्ट

## भारत में प्रारम्भिक विदेशी सिक्के

(नन्द-मौर्य काल)

भारत के यूनानियों के सम्पर्क में आने से पहले यहां जिस किस्म के सिक्के प्रचिलत थे उन्हें सामान्यतः 'आहत और ढले सिक्के' कहा जाता है। उन्हें बनाने की विधि यूनानी सिक्कों से काफी भिन्न थी, और यह बात लगभग सभी विद्वानों ने स्वीकार कर ली है कि उनकी ईजाद भारत के प्रारम्भिक टक्सालियों ने ही

प्रारंभिक भारतीय सिक्कों की अच्छी खासी संख्या को 'आहत मुद्रा' के नाम से अभिहित किया गया है जिसका कारण यह है कि विभिन्न घातुओं, आकारों और तोलों के इन सिक्कों पर तरह-तरह के चिह्न आहत हैं। ये सिक्के अधिकांश में चाँदी के हैं। तांबे के सिक्के अपेक्षाकृत कम ही मिलते हैं। प्रारम्भ में मुद्राशास्त्रियों का विचार था कि ये सिक्के गैर-सरकारी संस्थाओं ने चलाये होंगे। इनकी रचना विभिन्न टकसालियों या सराफों ने की होगी। इनके विचार से इन सिक्कों पर जो निशान हैं वे उनके प्रमाण-चिन्हों के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं जिनके हाथों से ये सिक्के व्यापार के दौरान गुजरे होंगे। लेकिन अब ऐसा समझा जाता है कि दरअसल ये सिक्के किसी केन्द्रीय सत्ता ने चलाये होंगे । यह विचार संभावित और समीचीन प्रतीत होता है। प्राचीन भारत के एक और किस्म के सिक्के भारी संख्या में मिलते हैं। ये तांबे के हैं। तांबे के ढले हुए छोटे-छोटे दुकड़ों पर हाथी, वृक्ष, पहाड़ आदि निशान हैं, किन्तु कोई अभिलेख नहीं है। इनका काल भी शायद वही है, जो आहत मुद्राओं का वताया जाता है। भारत के इन प्राचीनतम सिक्कों के इन प्रकारों के विशद विवेचन के लिए देखि॰ जॉन एलन कृत फैटलाग आफ दि क्वायंस आफ एंशियंट इंडिया, भूमिका, ii-iv.

की थी और इन पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं था। यद्यपि मुद्राशास्त्री लोग इस विषय पर एकमत नहीं हैं कि इस किस्म के देशी सिक्कों का प्रचलन कब से प्रारम्भ हुआ, लेकिन यह वात अव निर्विवाद रूप से सावित हो चुकी है कि इनमें से बहुत-से सिक्के नन्द-मीर्य काल में प्रचलन में थे और इस देश में इनकी शुरुआत इससे वहुत पहले हो चुकी थी। सुदूर उत्तर भारत में इस काल में जो दूसरे किस्म के सिक्के प्रचलित थे, वे इस क्षेत्र के अखमनी फारसी शासकों द्वारा जारी किये गये थे। दारा प्रथम के बाद से ईरानी सम्राट् आम तौर पर दो किस्म के सिक्के ढलवाते थे—डेरिक और सिगलोइ। डेरिक सिक्के सोने के होते थे और सिंगलोई चांदी के। स्पष्ट है कि यह डेरिक नाम दारा (डेरियस) हिस्तास्पेस से निकला है, जिसने पूरी सिन्व घाटी को जीत लिया था। 'सिगलोइ' नाम 'शेक्ल' से ब्युत्पन्न है। शेक्ल एक तोलमान है, जिसे ईरानियों ने वेवीलोन से ग्रहण किया था। डेरिक सिक्कों के सीवी ओर ईरानी सम्राट का यनुष और भाले से लैस दौड़ने की मुद्रा में अंकन है और उल्टी ओर एक अनियमित आयत अंकित है। सभी ईरानी रजत-सिक्के प्रायः एक ही चाल के होते हैं, लेकिन, उनमें से कई के सीधी और उल्टी दोनों ओर एक विशेष ढंग के प्रतिचिन्ह अंकित हैं, जो कुछ विद्वानों के विचार से इन सिक्कों के निश्चित रूप से भारत से सम्बद्ध होने का प्रमाण है 12 डेरिक सिक्कों का वजन लगभग 130 ग्रेन ( 8.42 ग्राम)

<sup>1.</sup> किन्तु एम॰ डिकूरडिमांशे का मत या कि आहत मुद्राओं में सभी नहीं तो अधिकांश अखमनी मुद्रा-प्रणाली की देन हैं। ये उन्हीं सिक्कों के एक उपभेद हैं जो अखमनी वंश के ईरानी शासकों ने भारत के लिए जारी किए ये, जर्नल एशियाटिके, 1912, पृ॰ 117-32. डा॰ दे. रा. भंडारकर इस विचार से सहमत नहीं हैं। देखि॰ कार्माहकेल लेक्चसं, 1921, पृ॰ 118-22.। जान एलन का विचार है कि चाँदी की मुड़ी पट्टियों वाले सिक्के जिनमें अवतल की ओर चिन्ह हैं और जो उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ स्थानों पर मिले थे, ईरानी तोलमान के हैं। ये दो सिगलोइ या स्ट्रेटर, आये सिगलोइ या चीयाई सिगलोइ के हैं। कै. ए. इंडि. पृ॰ xvi, 1-3.

<sup>2.</sup> यह विचार रैप्सन का है। उसने ऐसे कुछ प्रतिचिन्हों की पहचान आहत मुद्राओं पर मिलने वाले कितपय चिन्हों से की है। अन्य चिन्हों को उसने ब्राह्मी और खरोष्ठी के विभिन्न अक्षरों से मिलता-जूलता वतलाया है। ज. रा. ए. सो. 1895, पृ० 865। ई. बेंबलोन ने इन प्रतिचिन्हों को लीसिया,

है, जब कि सिगलोइ का अधिकतम बजन 86.45 ग्रेन (5.6 ग्राम) था। बीस सिगलोइ एक डेरिक सिक्के के बराबर होते थे। प्रारम्भ में बिद्वानों का मत यह या कि सोने और चांदी के ये दोनों किस्म के ईरानी सिक्के वास्तव में भारत में ही ढाले जाते थे और ये दोनों यहां साथ-साथ चलते थे। किन्तु, हाल ही में इसके सम्बन्ध में एक दूसरा विचार पेश किया गया है, जो अधिक स्वीकार्य भी लगता है; वह यह कि चूंकि इस देश में सोना अपेक्षाकृत सस्ता था, इसलिए ईरानियों के लिए यहां सोने के सिक्के ढालना व्यापारिक दृष्टि से उचित नहीं हो सकता था। दरअसल इस स्थिति में सम्भावना इसी बात की थी कि व्यापार के सिलसिले में जो भी डेरिक सिक्के यहां आये होंगे वे फिर इस देश से बाहर ऐसे देशों को चले जाते रहे होंगे, जहां सोना महँगा था। इस मत की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि यहां डेरिक सिक्के तो बहुत कम मिले हैं, लेकिन सिगलोइ अपेक्षाकृत बहुत अधिक मिले हैं।

किन्तु क्लुंवर्जर के मतानुसार अखमनी साम्राज्य के पूर्वी हिस्सों में चांदी के सिगलोइ इनके-दुक्के ही मिले हैं और यह सिद्ध किया जा चुका है कि ये सिक्के मुख्यतः पिक्चम के नगरों से ही जारी किये गये थे। किन्तु आक्चर्य ही है कि अखमिनयों ने एक भाग के लिए तो चांदी के सिक्के चलाये, पर दूसरे भाग के लिए नहीं। इस प्रकार साधार कहा जा सकता है कि तथाकथित मुड़ी छड़ वाले सिक्के और इससे छोटे मूल्य वर्ग के वे सिक्के जिन पर ऐसे ही चिन्ह आहत हैं, उनकी जानकारी में और सहमित से पूर्वी प्रदेशों के लिए चलाये गये थे। उ

पैम्फीलिया, सिलिकिया और साइप्रस आदि दूसरे एशियाई देशों से संबद्ध वताया है, Les Perses Achaemenides, भूमिका पृ० थां। मैकडानस्ड यद्यपि इन चिन्हों और भारतीय आहत मुद्राओं के चिन्हों के बीच जो व्यान देने की समानता है उसकी उपेक्षा नहीं करता, फिर भी उसका कहना है कि 'अभी सब से हाल की शोघों (हिल, जे. एच. एस. 1919, पृ० 125) के परिणामों से इस मत की पुष्टि-सी होती है।

<sup>1.</sup> कै. हि. इं. I, 342-43.। जैसा कि हेरोडोटस से जात होता है भारत में सोने और चाँदी का अनुपात I:8 से अधिक न था; जबिक सम्राट की टकसाल में यह अनुपात I:13:3 रखा गया था।

<sup>2.</sup> R. Curiel and D. Schlumberger, Trisors Monetaires d'Afghanistan, Paris 1953, P. 3A.

<sup>3.</sup> अवच किशोर नारायण । दि इंडो-ग्रीक्स, पृ. 4 पा. टि. 1

इस प्रकार की मुद्रा के साथ-साथ जो पूर्व की जनता और प्रदेशों के लिए भी, लघु एशिया के नगरों के चांदी के विनिन्न सिक्के भी चलते रहे। अफग्रानिस्तान में एवेंस के 'टल्क' और यूनानी शहरों के जो अन्य सिक्के निल्ले हैं, ' वे यूनानी प्रवासियों या व्यापारियों के साथ ही आये होंगे । इसमें कोई वक नहीं कि पश्चिम से ऐसे सिक्के लगातार आते रहे। यह भी संभव है कि इसी मांति के सिक्के यहाँ भी उलते रहे। ' जब अन्यनी शक्ति कमजोर पड़ी तो स्वानीय अत्रप स्वतंत्र हो गये। किसी सोकाइटीज के चलाये 'टल्कानुकृति' या 'दकाव' वाले सिक्के निल्ले हैं। ये सब एक ही वर्ग के प्रतीत होने हैं। रचना प्रकार आदि की दृष्टि से सिक्कों की एक माला का दूसरे से संवंत्र है। इनका तोल-मान भी स्वतंत्र है; संभवतः इसकी वजह स्थानीय व्यवहार और व्यापारिक आवश्यकना रही होगी।

'उल्कों को इन अनुकृतियों को विशिष्टनाओं का संक्षेप में बच्चपन मनी-रंगक होगा। कतिपय मुद्रानातिवयों के मनानुसार इनमें कुछ पश्चिमोत्तर मारत या उसके बाहर नजदीक ही डाले गये थे। एयेंस के असली 'उल्कूल' निक्के नांदी के और अनेक मूल्य वर्गों के, सामान्यतया डेट्राड्राम थे। ये मिक्के देखेने में बड़े सुन्दर हैं। इनमें सीबी ओर पैल्स एयीने का सिर है जो एयेंस की नगरदेवी थी। उल्ली ओर 'उल्लू' की आकृति है जो देवी का यह प्रिय पक्षी है। निक्के के दायें माग में AOE लेख रहता है। एजियन जगत तथा मध्य और निकट पूर्व में इन सिक्कों की इतनी मांग थी कि एयेंस को ये सिक्के अपनी टकमालों में ही डालने पड़ते थे। जब पेलोपोनेसियन के युद्ध में हार और बाद में नैसिडोनियन प्रमुख के कारण एयेंस का राजनैतिक महत्त्व जाता रहा दो एयेंस की टकसाल

 <sup>&</sup>quot;मारत में मिले किसी 'उलूक' की पुष्टि काँच से नहीं हो पानी है।"
 कै. हि. इं. पृ. 387 पर दिया गया यह कपन काज भी सच है। किन्तु यहाँ हमारा मंबंब करुगानिस्तान से है जहाँ ये सिक्के मिले हैं, काँनवम, ज. ए. सो. दं. 1881
 पृ. 169-82, 186 लादि और Schlumberger पूर्वोड्न पृ. 46 और लागे।

<sup>2.</sup> यह बात 'डलूकों पर कमी-कसी सिन्हने बाने 'डारिन' 'कैंडूनियम' और अन्य चिन्हों ने ही नहीं बल्कि सिक्कों पर A&E के स्थान पर मिन्हने बाने AI के लेख से भी होती है जिसे बी. बी., हेड Aigloi का संक्षेप मानता है जो हेरीडोटम iii, 92 के अनुमार बैक्ट्रियनों के उत्तर में शासन करता था। मिला० मैंपडानल्ड कै. हि. इ. पू. 387., पर Schlumberger (पूर्वोद्धृत, पू. 4) के मत से ये क्षत्रपों के नामों के मुक्क हैं।

पर ताला लग गया । फिर जिन देशों में इन सिक्कों की मांग थी वहां इनकी अनुकृतियाँ भारी तादाद में वनने लगीं। इन अनुकृतियों को दो वर्गों में रख सकते हैं जो स्पष्ट ही अलग-अलग हैं। पहला मूल से वहुत मिलता है। दूसरा वर्ग शैली की दृष्टि से कुछ मुलायम है। इस पर M का मोनोग्राम है जो एथीने के सिर के पीछे होता है। सिक्के के उल्टी ओर उल्लू के पीछे अंगूर का गुच्छा भी होता है। दूसरे वर्ग की सबसे प्रमुख विशेषता जो इसे पहले से पृथक् करती है, यह है कि पहले में सीवी और उल्टी ओर के सांचे वड़ी खूवी से विठाये गये हैं (↓↑) जविक दूसरे में ऐसा नहीं हुआ है। दोनों सांचों की यह अच्छी विठावट संभवतः "िकसी कब्जे या ऐसी ही किसी दूसरी जुगत के कारण है" (मैकडानल्ड) । अपरं च प्रथम वर्ग के सिक्के प्रायः टेट्राड्राम हैं, जविक दूसरे वर्ग में-ड्राम और डाइड्राम हैं। वड़े मूल्य वर्ग की भांति इनके तोलमान का आधार एटिक मान नहीं है जिसमें एक ड्राम की तोल 67.2 ग्रेन (4.37 ग्राम) थी। इनका एक ड्राम 58 ग्रेन (3.75 ग्राम) है। इन विशेषताओं के कारण दूसरे वर्ग के सिक्कों को "ड्रामों और डियोवोलों के एक अन्य समुच्चय के साथ रखना होगा जिनके साँचे (↓ ↑ ) नियमित रूप से तो विठाए गये हैं, पर इनमें 'उल्लू' का स्थान 'उकाव' ने ले लिया है जिसका मुंह पीछे की ओर है।" (मैकडानल्ड) इस पिछले वर्ग के सिक्कों पर 'उल्लू' के पीछे के अंगूर के गुच्छे की जगह एक वार कैडुसियस मिलता है । एथेंस के ऊपर सोफाइटीज के जिन सिक्कों की चर्चा आई है वे इस पिछले वर्ग की अनुकृतियों को ही सामने रखकर ढाले गये थे। मुद्राशास्त्रियों ने जो यह अनुमान किया है कि "कम से कम छोटी एथेंस की अनुकृतियों से उत्तर भारत अपरिचित न था", उसका मुख्य आघार यही है।<sup>1</sup>

किसी सोफाइटीज द्वारा चलाये चांदी के सिक्कों पर भी विचार अपेक्षित है। इस सोफाइटीज की पहचान कुछ विद्वानों ने एरियन (vi, 2; 2) और स्ट्रावो (xv, 699) के सोपीथीज से की है जो सिकन्दर के हमले के समय पंजाव में नमक के पहाड़ के प्रदेश में शासन करता था। इसे भारतीय नाम सौमूति का यूनानी रूप मानते हैं। किन्तु ह्वाइट हेड ने सोफाइटीज

कै. हि. इं. I, पृ. 387-88.

<sup>2.</sup> दे. रा. भंडारकर ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि सोफाइटीज वास्तव में हिंदू बना, यूनानी ही था । उनके तर्कों के लिए देखिए का० ले० 1921, ч. 30-1.

और सोपीयीज की पहचान पर शंका की है। उसका सुझाव है कि सोफाइटीज ईसा पूर्व की चीयी शती के अंतिम पाद में आमू के क्षेत्र में कहीं शासन करने वाला कोई पूर्वी क्षत्रप या जहाँ उसके सिक्के मूल रूप में ढलते ये (न्यू॰ ऋनि॰ (1943)। मारतीय भूमि पर इसके किसी सिक्के की प्राप्ति का कोई लिखित प्रमाण नहीं है। किंतू जि॰ ना. वनर्जी के मतानसार सोफाइटीज का संबंध लामू के क्षेत्र से जोड़ने का भी कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। एरियन और स्ट्रावो ने किसी सोपीयीज के अस्तित्व का स्पष्ट उल्लेख किया है (जो संभवतः सौभूति र्जंसे किसी भारतीय नाम का यूनानी रूप है) और वनर्जी सिक्कों वाले सोफा-इयीज से इसकी पहचान का लोभ संवरण नहीं कर पाते हैं ज. न्यू. सो. इं. vii, 23-6) । अवव किशोर नारायण ने इस समस्या पर पुनर्विचार कर ह्वाइटहेड का समर्थन किया है और सोफाइटीज़ को भारतीय मूल का मानने से इन्कार कर दिया है। उनकी राय में सोफाइटीज यूनानी नाम नहीं प्रतीत होता । इसने विना किसी राजकीय विरुद के सिक्के चलाये हैं: यह अखमनी साम्राज्य का ही कोई पूर्वी अवप हो सकता है। यह कोई यूनानी (या यूनानी-ईरानी) नाम होगा जिसमें ईरानी तत्त्व भी प्रतीत होता है। इन सिक्कों में सीघी और दायों ओर मुंह किये राजा का सिर है जिसके चारों ओर एक विदुक्ति मंडल है। यह कसी हुई जिरस्त्राण और कपोल-त्राण पहने है। उस्टी ओर दार्ये मुंह मुर्गा है, वायों ओर कैंडुसियस और दायों ओर यूनानी लेख  $ot=\Omega \theta \gamma \tau \sigma \gamma$ है। इन सिक्कों को नियमित साँचों में (↑↓) कसा गया है। इन पर प्रायः M या MN का मोनोग्राम मिलता है। इनकी तोल लगभग 58 ग्रेन है। एक अपूर्व ट्राइहेमियोवील सिक्का भी मिला है जो अब वॉलन म्युजियम में है। इस पर सोकाइटीज़ के स्थान पर शिरस्त्राण पहने एथीना का सिर है। अन्य मुद्रागत विशेषताओं के कारण इसका संबंध एवेंस के 'उल्कों' से जुड़ जाता है। पुराने मुद्राशास्त्री सोफाइटीज के सिक्कों की तोल भारतीय घारण या पुराण (32 रत्ती, लगभग 58 ग्रेन की चांदी की आहत मुद्राएँ) मानते थे, पर अब मैकडानल्ड और अन्य मुद्राशास्त्रियों ने सिद्ध कर दिया है कि इनका तोलनान भी अनुकृतियों का ही है। इसे हल्का एटिक तील मान कहा गया है जिसे टक-सालियों ने पूर्व के लिए डाला था। सोफाइटीज के सिक्कों के मूल-स्रोत के बारे में इससे भी पुराना मत या जिसे अभी तक त्यागा नहीं गया है, वह है कि उनकी

<sup>1.</sup> ज. न्यू. सो. इं. 1949 पृ. 93-99.

<sup>2.</sup> दि इंडोग्रोक्स, पृ. 5.

रचना सेल्यूकस के एक प्रकार के सिक्कों के आधार पर की गयी थी। सच तो यह है कि सेल्यूकस प्रथम के सिक्कों से इस प्रकार के सिक्कों के सीवी और की रचना इतनी मिलती-जुलती है कि इन दोनों प्रकारों के सिक्कों का परस्पर संबंध जोड़ने का लोभ कुछ मुद्राधास्त्रियों के लिए कठिन था। किनु बहुत पहले कहे गये रैप्सन के बचन ही अधिक समीचीन हैं कि इन दोनों का मूल एवंस के 'उलूक' ही हैं। प

किन्तु, सिकन्दर के भारत पर आक्रमण करने से पूर्व किसी भी यूनानी राजा के सिक्के यहां प्रचित्त नहीं रहे होंगे। ऐसा अनुमान है कि अपने विजय-अभियान के कम में वह अल्पाविव तक पिचमोत्तर भारत में रहा, उस अविव में उसे अपने नव-अधिकृत भारतीय क्षेत्रों के लिए कोई सिक्का जारी करने का समय भी नहीं मिल पाया होगा। तांचे का एक वर्गाकार सिक्का मिला था, जिस पर सिकन्दर का नाम अंकित है। पहले ऐसा अनुमान था कि यह सिकन्दर द्वारा भारत में जारी किये गये सिक्कों का एक नमूना है, लेकिन आज से बहुत पहले ही विद्वानों ने स्पष्ट रूप से सावित कर दिया है कि भारत से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन, मार्गल को तक्षिणला में भिड ढूह की खुदाई के दौरान चांदी के दो ऐसे सिक्के (टेट्राडाम) मिले, जिन पर सिकन्दर का नाम है और चांदी का

<sup>1.</sup> पर्सी गार्डनर (ब्रि. म्यू. की. पृ. xx) और कई पुराने मुद्राशास्त्रियों का यही मत था। सी. मेल्टर्मन ने अपनी ग्रीक क्वायंस नामक पुस्तक में (पृ. 228-29, फल. LII, 3 और फल. LV 6) इसी मत का समर्थन किया है। किन्तु रिप्तन का मुखाव ही ठीक है कि "इन दोनों वर्गों के सिक्कों का मूल एक ही है — वे हैं भारत में वन एथेंस के सिक्कों की नकल (इं. क. पृ. 4)।

<sup>2.</sup> पर्सी गाउँर के मतानुसार इनमें कुछ सिक्के सिकन्दर की भारतीय मुदा के हैं त्रि० म्यु० कै० xviii. किन्तु ठाँठन म्युजियम में जो सिक्का है वह तो अदितीय है। इसकी शक्छ के आधार पर ही इसका सम्बन्ध भारत के साथ जोड़ते हैं, पर वह आकरिमक घटना हो सकती है यह "किसी पिश्चम टकसाल के किसी कारीगर के हाथों कुछ इबर उबर हो जाने के कारण हुआ होगा।" मैंकडानल ने एक बगे के टेट्राडामों का उल्लेख किया है जिन पर सीबी ओर जीयस का सिर और बज्ज पर उकाध है और मुद्रालेख के रूप में उल्टी ओर कि कि सिर कि कि कि है। इसका सम्बन्ध उन्होंने पूरव से—जरूरी नहीं भारत से बतलाया है: कै० हि० इं० I. 388-89। इनके उल्टी ओर जमीन में क्षत्रपीय टायरा है इससे सिद्ध होता है कि इनका सम्बन्ध अथिं से है।

ही एक ऐसा सिक्का मिला, जिस पर फिलिप एरिडियस का नाम है। इन सिक्कों के सीधी और शेर की खाल पहने सिकन्दर का सिर लंकित है और उल्टी ओर सिहासनासीन जूस है, जिसके दाहिने हाथ पर उकाव वैटा हुआ है और वार्ये हाथ में राज-दण्ड है।" यद्यपि इनके मुद्रा-लेख और मोनोग्राम एक-दूसरे से भिन्न हैं, फिर भी दोनों सिक्के एक-दूसरे से बहुत मिलते-जुलते हैं। सिकन्दर के एक सिक्के पर BA ≧ LAEΩ ≅ AAE ■ AND POY का लेख साफ-साफ पड़ा जा सकता है। ये सिक्के ऐसी दशा में पाये गये हैं जिससे लगता है कि ये थोड़े समय पूर्व ही ढाले गये थे। और फिर ये ऐसी सतह पर मिले हैं, मार्शल जिसका काल ईसवी पूर्व की तीसरी या चौथी शताब्दी मानते हैं। बतः ऐसा माना जा सकता है कि ये मारत में ही ढाले गये थे। लेकिन भारत में इनके ललावा इस ढंग के और सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए यह भी माना जा सकता है कि ये वाहर से आये होंगे।

सिकन्दर अपने इन भारतीय प्रदेशों को जिन अधिकारियों के हाथों में छोड़ गया या उन्हें थोड़े समय के लिए भी इन पर अपना कब्जा कायम रखने के लिए कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा। इसलिए यहां अपने स्वामी के नाम पर सिक्के जारी करने का उन्हें अवसर ही नहीं मिला। लेकिन यूनानी दौली में वने ईसा पूर्व की चौयी शताब्दी के उत्तरार्घ के जो कुछ सिक्के मिले हैं, वे इस दृष्टि से काफी दिलचस्प हैं। यद्यपि ये सब-के-सब भारत में ही नहीं मिले हैं, फिर भी भारत से इनका सम्बन्ध अवस्य जान पड़ता है। इन सिक्कों में सबसे पहले वेबिलोन की टकसाल से खुद सिकन्दर द्वारा जारी किये गये उन कितपय विधिष्ट डेकाड्राम सिक्कों का उल्लेख किया जा सकता है, जो स्पष्टतः स्मारक के तौर पर जारी हुए होंगे। इनके सीबी और एक हाथी की आकृति हैं, जिस पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और उस हाथी का पीछा करते हुए चौकड़ी भरते घोड़े पर सवार एक योद्या है। सिक्के के उल्टी ओर स्वयं सिकन्दर की आकृति है। वह

आ० स० इं० 1924-25 पृ० 47-48 फल ix. वे सिक्के मिट्टी के एक कलश में मिले वे जिसमें इनके साथ 1167 बाहत मृद्राएं भी थी। एक मृ्ड़ी शलाका का सिक्का और एक ईरानी सिग्लोई भी थी।

<sup>2.</sup> एयेंस के 'उलूकों' की नकल पर बने इन सिक्कों में कुछ का जी वर्णन मैकडानल ने दिया है यह ध्यान देने लायक है। ये भारत के पूर उत्तर परिचम में ढले होंगे। कैं हि इं ा 388. ये वहीं है जिनका उल्लेख ऊपर की पादिटपणी में आया है।

खड़ा है और जूस के रूप में चित्रित किया गया है। सीवी ओर की आकृतियों के सम्बन्ध में मुद्रा-बास्त्रियों का विचार है कि कारीगर ने अपने ढंग से यहां पोरस के साथ सिकन्दर की लड़ाई को चित्रित किया है—मेंसिडोनियाई सम्राट् हाथी पर सवार पोरस पर अपने भाले से चोट करने जा रहा है और हाथी का महावत पीछे मुड़कर उस पर अपना वरछा फेंकने ही वाला है। सिक्के के उत्टी ओर सिकन्दर को एक संहत बिरस्त्राण और मेसीडोनियाई वस्त्र पहने तथा दाहिने हाथ में वज्र और वायें में भाला लिये हुए दिखाया गया है। वायीं ओर के शीर्प प्रदेश में, सिकन्दर के गले में एक माला डालने की मुद्रा में नाइके का चित्र है। उत्टी ओर के नीचे वाएं कोने में जो AB मोनोग्राम है इससे  $BA \ge IAE \square AN \triangle POY$  का भी वोध हो सकता है या यह ज्यादा सम्भव लगता है कि यह वेबीलोन का संक्षिप्त रूप में वोब करा रहा है, जो उन नगरों में से था जहां सिकन्दर के सिक्के ढाले जाते थे।

सीरिया और उससे सटे हुए पूर्व के कई देशों में जारी किये गये वहुत-से यूनानी सिक्कों पर थोड़ा विचार कर लेना उचित है, क्योंकि इनका भी भारत से कुछ दूर का सम्बन्य है। इनमें से कुछ सिक्कों पर सेल्यूकस प्रथम का नाम है और कुछ पर सेल्यूकस प्रथम और उसके पुत्र एंटिओक्स प्रथम दोनों के नाम हैं। इनमें से पहले वर्ग के सिक्कों के सीवी ओर विन्दुकित घेरे के अन्दर दाहिनी कोर मुंह किये एक ऋंगयुक्त घोड़े की आकृति है, जविक इनके उल्टी ओर भारतीय हाथी की आकृति है। इसी शृंखला के दूसरे वर्ग के सिक्कों के सीवी ओर जूस के सिर की आकृति है और उल्टी ओर चार हाथियों से लींचे जा रहे रथ में बैठी पैलस एथीनी की आकृति है। दोनों वर्गों के सिक्कों के उल्टी ओर वंकित यूनानी मुद्रालेख ва झ ілелеселечкоч से सिद्ध होता है कि ये सिक्के ईसा पूर्व 306 में सेल्यूकस प्रथम द्वारा पहले-पहल राजा की उपाधि घारण करने के बाद ही जारी किये गये। दूसरे वर्ग के कुछ सिक्के, जो शैली और गढ़न में किचित अपरिष्कृत हैं, आम तौर पर भारत के सुदूर उत्तर और पश्चिमोत्तर में प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रकट होता है कि यद्यपि ये भारत में ढाले नहीं गए थे, किन्तु इस क्षेत्र में इनका प्रचलन अवश्य था। यूनानी सिक्कों का एक और भी वर्ग है, जो न्यूनाविक इस सद्यःचित दूसरे वर्ग के सिक्कों के समान ही है, इनके उल्टी ओर दो या चार हायियों द्वारा खींचे जाने वाले रथ पर युद्धरत एथीनी की आकृति है और यह यूनानी मुद्रा लेख है ΒΑ ΣΙΛΕΩε єєлекоуклі антіокоу उपयुक्त वर्गों के तमाम सिक्कों में किसी-न-किसी रूप में हायी की आकृति अवश्य पाई जाती है। इसका किंचित सम्वन्य प्रथम सेल्यूकस और चन्द्रगुप्त मौर्य के वीच हुई सिन्व की एक शर्त से जान पड़ता है। इसके अनुसार सेल्यूकस प्रथम ने पांच सौ हाथियों के वदले चन्द्रगुप्त को पैरोपेनिसस, एरिया, अराकोसिया और गेद्रोसिया के प्रान्त दे दिये थे, पंजाव तथा यूनानियों द्वारा विजित भारत के दूसरे प्रदेशों पर अपना दावा छोड़ दिया था। सेल्यूकस का एक वड़ा प्रवल प्रतिद्वन्द्वी एंटीगोनस था। उसने इपसस की लड़ाई में एंटीगोनस को गहरी शिकस्त दी थी। सेल्यूकस की विजय का मुख्य कारण ये पांच सौ हाथी ही थे। तभी से हाथी सेल्यूकस वंश के शासकों का प्रिय चिन्ह वन गया। शृंगयुक्त घोड़े का सिर इस वंश के शासकों का दूसरा प्रिय चिन्ह था। यह शायद सिकन्दर के प्रसिद्ध घोड़े वूसफैलस की स्मृति में अपनाया गया था। सिकन्दर ने इस घोड़े के नाम पर पंजाव में झेलम-तट पर एक नगर भी वसाया था।

ऊपर जिन यूनानी सिक्कों पर विचार किया गया है, उनमें से अधिकांश उद्गम-स्थान की दृष्टि से अभारतीय हैं, लेकिन उनमें से सभी का इस देश से दूर अथवा निकट का सम्बन्ध अवश्य है। लेकिन, जो युनानी सिक्के वास्तव में इस देश में ढाले गए और जिनका सुदूर उत्तर तथा पश्चिमीत्तर क्षेत्र में प्रचलन था, वे वैिक्ट्रया और भारत के यूनानी शासकों के सिक्के हैं। ये वैिक्ट्रयाई यूनानी पहले सेल्युकस प्रथम और उसके उत्तराधिकारियों की अधीनता मानते थे, और आखिर सेल्युकस प्रथम के पीत्र एंटिओक्स थियस (एंटीओक्स द्वितीय) के शासन-काल में वैिक्ट्रया के यूनानी क्षत्रप डायोडोरस ने ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी के मध्य में वैक्ट्रिया पर से सीरियाई राजवंश की सत्ता समाप्त कर दी। जस्टिन कहता है कि इस तरह सीरिया है सत्ता से मुक्त होने के कुछ ही दिन बाद डायोडोरस की मृत्यु हो गई और उसके वाद उसका वेटा डायोडोरस द्वितीय राजा हुआ । इसने जो सिक्के जारी किये उन पर इसका नाम और एंटीओरस द्वितीय की आकृति भी अंकित है। लेकिन, डायोडोरस द्वितीय को ये सारे सिक्के तया इसे वैनिट्रया के सिंहासन से अपदस्य करने वाले यूथीडेमस प्रथम के सिक्के भारत से बाहर ही जारी किये गये थे। यूथीडेमस प्रथम के डेमिट्यिस आदि निकट उत्तरा-विकारियों के सिक्के भी मुख्यतः अभारतीय ही थे। लेकिन इनमें से कुछ सिक्के, जब डेमिट्रियस ने भारत पर चढ़ाई कर यहां के कुछ इलाके जीत लिये, तो यहां ढाले गये थे। युक्रेटाइडीज ने वैनिट्या में डेमेट्रियस की सत्ता का अन्त किया था। यह एक प्रतिद्वन्द्वी यूनानी राज-परिवार का मुखिया थ। इसका डेमेट्रियस के उत्तराधिकारियों से सुदूर उत्तर और उत्तर-पश्चिम भारत के प्रदेशों की सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। युक्रेटाइडीज ने बहुत बड़ी संख्या में सिक्के जारी

किये थे। इनमें बहुत-में सिक्के भारत में जारी हुए थे। दर्जनी इंडीफ्रीक शामकों ने भारत में सिक्के हाले थे जिनमें अधिकांश वा तो यृथिडेमस प्रथम के घराने के थे या युक्केटाइडीज के घराने के। शकों ने जब यूनानी राजाओं को वैक्ट्रिया से खदेड़ दिया तो इन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया था। यद्यपि इन वैक्ट्रियार्ट और इंडोफ्रीक राजाओं की कहानी का प्रारंभ मीर्थ युग के उत्तराई में ही हो जाता है, तथापि बास्तव में इसका संबंध शृंग और कण्य युग से ही है।

# चन्द्रगुप्त और विन्दुसार

पिछले एक अध्याय में हमने यह बताया कि नन्दों के अवीन मगव साम्राज्य की सीमाएं किस तरह वड़ती गयीं और किस प्रकार वह दृढ़ होता गया। इस नवीन राजतंत्र को दो खतरे थे। एक ओर तो इस शासन के प्रति जनता में असंतोप के लक्षण दिलायी देने लगे थे, जो किसी अनुभ भविष्य का आभास देते थे। दूसरी ओर पश्चिमोत्तर सीमा पर विदेशी आक्रान्ताओं का खतरा था। यह सच है कि सिकन्दर को व्यास-तट से लौटना पड़ा था, लेकिन उसके 'उत्तराधिकारियों' के मन में उसकी वह महत्त्वाकांक्षा, उसकी वे विस्तारवादी योजनाएं अब भी चल रही थीं। सिकन्दर की नीति पर चलने के और उसके विजित प्रदेशों पर अधिकार वनाये रखने के लिए 'किसी प्रसिद्ध सेनापित के अवीन एक प्रवल राज्य-सेना' की आवश्यकता का रोना भी रोया जा रहा था। सिकन्दर की मृत्यु के बाद कुछ समय तक इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं हो पाई। मेसीडोन के राजपों<sup>2</sup> को 323 से लेकर 317 ई॰ पू॰ तक भारत की सीमा पर एक प्रकार के संयुक्त राज्य से ही संतोप करना पड़ा। लेकिन, पश्चिमी एशिया में एक नये नेता के अधीन यूनानी सेनाओं के संगठन में बहुत अधिक देर नहीं लगी, और इस प्रकार भारतीयों के सामने एक बार फिर उस प्रचण्ड विदेशी झंझाबात को झेलने की तैयारी करने की आवश्यकता आ पडी।

<sup>1.</sup> मैक्तिंडल, एंशियंट इंडिया ऐज डिस्क्राइटड इन क्लासिकल लिटरेचर पृ० 201-2

<sup>2.</sup> यह वड़ा रोचक प्रश्न है कि सिकन्दर और उसके अनेक 'उत्तरा-यिकारियों' के गृह-नगर मैसिडोन का भारतीयों को पता था या नहीं। क्षेमेंद्रकृत अवदानकल्पलता के अदिन-पुण्यावदान (सं० 52) में मधूक नामक नगर का उल्लेख है। एम. सी. दास सम्पादिस इस ग्रन्थ के बंगला संस्करण में यह नाम माशूदान है। यह दूसरा नाम, यदि प्रामाणिक हो तो मैसिडोन की याद दिलाता है।

ईसा-पूर्व की चौथी जताब्दी के तीसरे दशक में भारत की राजनीति में अग्रमीज, आंभि, पोरस आदि जिन वहत-से राजाओं का वोलवाला था, वे इस देश की समस्याओं के प्रति किसी प्रकार की जागरूकता या इसके भविष्य के किसी प्रकार के वोघ का परिचय नहीं दे रहे थे। नवोदित मगव साम्राज्य को कायम रखने और उसकी श्री-समृद्धि की वृद्धि करने, विदेशी खतरे का सामना करने, 'अस्त-व्यस्त भारत के असंख्य ट्कड़ों को जोड़कर एक करने' और इस प्रकार चक्रवर्ती के आदर्श को व्यावहारिक राजनीति में एक वास्तविकता के रूप में प्रतिष्ठित करने, भारतीयों को विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में एक महान प्रयत्न के लिए उत्साह से अनुप्राणित करने और इस देश को राजनीतिक तया सामाजिक दृष्टियों से वाहरी दुनिया के संपर्क में लाने-इस सब के लिए किसी परम पुरुपार्थी और पराक्रमी व्यक्ति की आवश्यकता थी और इस देश का सौभाग्य था कि शीघ ही इसे एक ऐसा पराक्रमी पुरुष मिल गया। अगर प्लूटार्क और जस्टिन की वातों पर विश्वास करें तो जब (326-25 ई॰ पू॰ में) सिकन्दर पंजाब में था, उस समय एक सामान्य कुलोत्पन्न "किशोर" उससे मिलने आया था, जिसके विषय में अनुश्रुतियों में ऐसे लक्षणों की चर्चा है, जो उसके उज्ज्वल भविष्य की सूचना देते थे। इस व्यक्ति ने देश की तत्कालीन वस्तुस्थिति को, जिसने निश्चय ही जन-मानस को निराशा से भर दिया होगा, पूर्णतः वदल देने की महनीय योजना वनायी। लगभग चौथाई सदी तक यह व्यक्ति इस देश पर छाया रहा, उसके वाद कई पीढ़ियों तक देश को चन्द्रगुप्त द्वारा वनाये गये रास्ते पर चलना था।

कृतज्ञ भावी पीढ़ियों ने इस नेता की सफलताओं को अमरत्व प्रदान कर दिया। चन्द्रगुप्त को लेकर अनेक दंतकथाएं चल पड़ी थीं, जिनके कुछ अंश लैटिन इतिहास-कारों की कृतियों में भी मिलते हैं। खुद हमारे देश में संस्कृत, पालि और प्राकृत में ऐसी न जाने कितनी प्रशस्तियां, कथाएं, नाटक, विस्कि यहां तक कि दार्शनिक विवेचन भी उपलब्ध हैं, जिनमें उस वीर का गुणगान किया है, जिसके वाहुओं

<sup>1.</sup> प्लूटार्क की जीवनी (लोएव) खंड vii, लाइफ आफ अलेक्जांडर, अध्याय, 62; पृ. 403; प्लूटार्क के लिए मैक्तिंडल, इन्वेज्न, पृ. 311 और जिस्टन के लिए पृ. 327।

<sup>2.</sup> मिला. वाल एव हि लोकेन संभावितमहोदय:; मुद्राराक्षस (सं. हिरिदास सिद्धांतनागीश भट्टानार्य) पृ. 452; परिज्ञिष्टपवंन् (सं. जैकोवी, द्वितीय सं.), viii, 243; जिस्ट्रिन मैनिकंडल, इन्वेजन पृ. 327

में म्लेच्छों से वस्तु इस वरित्री को शरण मिली और जिसने 'जम्बुद्वीप' को एक सूत्र में बांब दिया। किन्तु, दुर्भाग्यवश इस असाबारण व्यक्ति के जीवन-वृत्त के सम्बन्य में लिखित रूप में ऐसी बहुत कम बातें मिलती हैं जो प्रामाणिकता की कसौटी पर खरी उतरें। यहां तक कि उसके पौत्र के अभिलेखों में भी उसका नाम नहीं मिलता । पतंजिल के महाभाष्य में चन्द्रगुप्तसभा<sup>1</sup> और अमित्रघात<sup>2</sup> का उल्लेख तो मिलता है, जो शायद चन्द्रगुप्त का ही पुत्र था, टेकिन इस आदि मौर्य के पराक्रमों के विषय में कुछ नहीं मिलता। उसके विषय में जितना-कुछ जात है, उसके एक बहुत बड़े अंग्र का सम्बन्ध लोक-कथाओं की दुनिया से है। चन्द्रगुप्त-कया जैसी किसी चीज ने ईस्वी सन् के प्रारम्भ से पूर्व ही स्वरूप ग्रहण कर लिया होगा, क्योंकि जिस्टन ने, जिसने आगस्टस के एक समकालीन पोम्पीयस ट्रोगस के लैटिन इतिहास को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया था, अपने विवरण में इस क्या-माला की कई घटनाओं का वर्णन किया है। इसी चन्द्रगुप्त-कया से आगे चलकर मध्ययुग में चाणक्य-चन्द्रगुप्त-कया का विकास हुआ या। चन्द्रगुप्त-कया के कुछ अंग वौद्ध ग्रन्थ मिलिन्दपञ्हों और थेरगाया टीका<sup>3</sup> में भी मिलते हैं, और मैनूर के जैनों के अन्य अभिलेखों के अतिरिक्त कुछ अभिलेखों में भी ये नुरक्षित हैं। विचित्र वात यह है कि अशोकावदान में जहां चन्द्रगुप्त के पुत्र विन्दुसार का उल्छेख मिलता है, स्वयं चन्द्रगुप्त का कोई जिक नहीं है। तमिल में जो 'वस्व मोरियार' का उल्लेख मिलता है, सम्भव है वह चन्द्रगुप्त-क्या से ही सम्बद्ध रहा हो । इसका अपेक्षाकृत पूर्णतर विवरण हेमचन्द्र के परि-शिष्ट पर्वन्, महावश टीका, वर्मी उपाच्यानों और वृहत्-कया के कश्मीरी संस्करण में मिलता है। उपाल्यानों की एक वाचना विद्याखदत ने नाटक के रूप में भी प्रस्तुत की है। इस नाटक की मुख्य कयावस्तु का संकेत चंडकीशिकः में मिलता है। बुछ और तथ्य विष्णुपुराण की टीका और विद्याखदत्त के मुद्रा-राक्षस पर बुंडिराज द्वारा लिखी टीका में भी मिलते हैं।

चन्द्रगुप्त के जीवन की सच्ची कहानी प्रस्तुत करने के लिए सिकं कयाओं पर

<sup>1.</sup> I, I,9

<sup>2.</sup> III, 2.2

<sup>3.</sup> मलल सेखर, डिक्झनरी आफ पालि प्रापर नेम्स, I, 846

<sup>4.</sup> विगांडेट, दि लाइफ बार लीजेंड आफ गीतम, ii, 12

<sup>5.</sup> काव्यमीमांसा (तृ. संस्करण) पृ. xiii पर उद्धृत ।

निर्भर रहने से काम नहीं चल सकता। अधिक हैं यूनानी और हैं हिंन मूत्रों, भारतीय और सिहली पुरावृत्तों में सुरक्षित वे पृथ्वों तथीं कि कि प्यानिक चर्चाओं में प्राप्त विखरी जानकारियों को संयोजित करके हैं। उसके जीवन की सच्ची कथा का निर्माण किया जा सकता है।

अशोक और दशरथ के अभिनेत पूर्व मौर्यकाल के बाव्यात्मिक विचारों, घार्मिक स्थिति, आन्तरिक जासन और सामाजिक जीवन से सम्बन्धित जानकारी के स्रोत के रूप में काफी महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें ऐसी विशिष्ट घटनाओं का कहीं कोई उल्लेख नहीं है, जिन्हें निश्चित रूप से चन्द्रगुप्त अथवा उसके पुत्र विन्दुसार के शासन-काल का माना जा सकता हो। इसके विपरीत रुद्रदामन के जनागढ़ शिलाभिलेख में न केवल इस आदि मीर्य के नाम का स्पप्ट उल्लेख है, विल्क उससे विजित प्रदेशों की सीमा और उसकी शासन-प्रणाली की भी साफ झलक मिलती है। लेकिन, चन्द्रगुप्त के जीवनवृत्त के पूर्णतर विवरण के लिए हमें हेलेनी युग और रोम साम्राज्य की प्रारम्भिक सदियों के युनानी और रोमन लेखकों का सहारा लेना होगा। युनानी लैटिन प्रमाणों में एक महत्त्वपूर्ण स्यान प्रथम दोनों मीर्य शासकों और सीरिया के उनके समकालीन शासकों के बीच स्यापित मैत्रीपूर्ण संबंधों के वर्णन को देना चाहिए। इस वर्णन के लिए हम एथेनिअस के आभारी हैं, जिसने फिलार्क्स और हिगसेंडर को उद्भत किया है। भारतीय राजदरवार और कुछ यूनानी राजदरवारों के बीच दूतों का आदान-प्रदान भी हुआ था और इनके वीच पत्र-व्यवहार भी चलता था। तीन यूनानी दूतों के नाम प्राप्त हैं--मेगास्थनीज, डीमेक्स और डायोनिसियस। जैसा कि सर्वविदित है, मेगास्थनीज की इंडिका चन्द्रगुप्त और उसके काल से सम्बन्धित कई विषयों की जानकारी के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण सूत्र है। लेकिन, डायोडोरस, स्ट्रावो, एरियन, प्लिनी और दूसरे यूनानी लेखकों की कृतियों में तत्कालीन भारत से सम्बन्धित जो अंग्र मिलते हैं वे उस समय की राजनीतिक गतिविधियों की अपेक्षा आन्तरिक शासन और सामाजिक रीति-रिवाजों पर ही अविक प्रकाश डालते हैं। सिकन्दर की मृत्यु के वाद जिस घटनाक्रम के कारण मौर्य साम्राज्य का उदय और विस्तार हुआ, उसके लिए मुख्य रूप से डायोडोरस सिकुलस की युनिवसंल हिस्ट्री (विक्लियोथेके) के जिल्द 18 और 19, प्लूटार्क-कृत लाइफ आफ एलेक्जेंडर, पोम्पियस ट्रागस के हिस्टोरिया फिलीपीसिया का जस्टिन द्वारा प्रस्तुत सार-संक्षेप (15वीं जिल्द), एपियन कृत सीरियाक (जिल्द 11.9.55) और

मैक्कंडल, इन्वेजन, पृ. 405, 409 पा. टि.

स्त्रावों के स्वीत्रकी तथा फिनी की नेब्रुस्ट हिस्सें के कुछ हिस्सों पर ही निर्मर करना है। यांचािक और सिहनी आन्यानों में हेटेनी पान्यों के साथ चन्नपूर्व के संबंधों का कोई उस्केद नहीं है। टिकिन, उनमें प्रपंत्र में राजन्यें के परिवर्तन का उस्केद निकता है और साथ ही राजा के कुछ-शील के बारे में भी कुछ जानकारी निकती है, जो यूनानी मुझों में नहीं निकती। जिन वृत्तकारों की अवशिष्ट इतियों का समय किसी तरह पूर्ण-काल से पहले नहीं माना का सकता, उन पर बाणक्य-मद्भाषुष्त-कथा का प्रमान अवस्थ रहा होगा, और उनके समय तक यह कथा बहुत विकसित अवस्था में पहुँच चुकी होगी। इतसे रहले के साहित्य में कौटित्य का कोई उस्केद नहीं निकता, टिकिन इनमें तो वह उस घटना-कक के प्रमुख कर्ता के का में सामने आता है, जिसके कारण चन्नपूर नहीं की सता समान्य कर सका। यह बात द्रापस के आवार पर बस्तिन इत्य कराये गये तथ्यों से विस्कृत निक्ष है, क्योंकि उसके विवरण में हम चन्नपूर्त को नगय के दिख्ल के मुख्य नायक के कम में देखते हैं, जबकि वहां कौटित्य का कोई उसकेद तक नहीं किया गया है।

नीर्य-काल के प्रमाण-मूर्कों में अक्सर कीटिस्य अर्थशास्त्र का भी नाम जिया जाता है। इस इति से जो मुष्कल जानकारी प्राप्त होती है, उसका संबंध स्पूल राजनीतिक तथ्यों की अपेक्षा शासन, सामाजिक जीवन आदि के आवर्षों और पद्धतियों से ही अधिक है। इसके अतिरिक्त यह भी एक विवाहास्त्र विषय हैं कि इसे सबमूब सीर्थकाल की इति मानना कहाँ तक ठीक है।

चर्म्यक्त सूत्रों के आवार पर चन्द्रगुप्त के जीवन वृत्त की करनेका प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी तिथि-निर्वारण की कठिन समस्या पर दो शब्द कह देना अनुचित न होगा ।

विद्वानों ने जैन और बीद अनुश्रुतियों के आधार पर सामान्य कर से सभी मीर्य राजाओं और विद्याप्ट कम से बस्त्रपुष्ट की तिथि निर्धारित करने का प्रयत्न किया है। हेमबस्त-कृत परिनिष्ट-पर्वन से जात होता है कि बस्त्रपुष्ट महाबीर की कैंबल्य प्राप्ति के 155 वर्ष बाद सिहासनास्ट हुआ। महेक्टर की कहावती से भी इस बात की पुष्टि होती है। डेकिन, विचारश्रेपी में मेरेक्च ने हुए ऐसे मुन्नों का उल्लेख किया है, विनक्षे अनुसार उसका सिहासनारोहण उस्त तिथि

संपा. जैकोबो, पृ. 202, पाठ, प्रांग, 339 ।

<sup>2.</sup> बही, पृ. 🗵

<sup>3.</sup> वही, पृ. 🕮

से 60 साल बाद 215 वी० सं० में हुआ। एक तो जैन लेखकों के वीच आपस में ही मते क्य नहीं है, और फिर महावीर की कैवल्य-तिथि स्वयं ही एक विवादा-स्पद विषय है, इसलिए ऐसे सूत्रों के आधार पर तिथि-निर्धारण करना निरापद नहीं है। मेरितुंग द्वारा उद्भृत स्मारक पदों में कुछ अन्य ऐसे तथ्य भी मिलते हैं जिनके अनुसार चन्द्रगुप्त के सिंहासनारोहण और शक-शासन की समाप्ति पर विक्रम संवत् के प्रारम्भ के बीच 255 वर्षों का अन्तराल पड़ता है। 1 इस दिष्ट से प्रथम मौर्य राजा के राज्याभिषेक की तिथि ई० पू० 313 मानी जायेगी। यह तिथि सेल्युकस संवत् के प्रारम्भ के आस-पास ही पड़ती है और इसलिए कुछ विद्वान् इसी तिथि को अधिक स्वीकार्य मानते हैं। लेकिन, यह नहीं भूलना चाहिए कि जब जैन लेखक चन्द्रगुप्त के शासन के प्रारम्भ की बात करते हैं तो उनका तात्पर्य मगव अथवा पंजाव में नहीं; वल्कि स्पष्टतः अवन्ति में उसके शासन के प्रारम्भ से है, और फिर इन स्मारक पदों में जिस तिथि-परंपरा का उल्लेख है उसका आंशिक खण्डन तो भद्रेश्वर और हेमचन्द्र ही कर देते हैं। अपरंच, चन्द्रगुप्त के सिहासनारोहण की तिथि ई॰ पू॰ 313 रखना बीद्ध अनुश्रुतियों से मेल नहीं खाता। अगर हम बुद्ध के परिनिर्वाण की सिंहली तिथि (ई॰ पू० 544) मान लें तो चन्द्रगुप्त का सिंहासनारोहण ई० पू० 382 में मानना होगा, क्योंकि बौद्ध अनश्रुतियों के अनुसार वह शाक्य मुनि के परिनिर्वाण के 162 वर्ष वाद सिहासन पर बैठा था, और अगर हम कैन्टन की अनुश्रुतियों में वतायी भगवान् बुद्ध की निर्वाण-तिथि (ई० पू० 486) मान कर चलें तो उसका सिहा-सनारोहण ई० पू० 324 में मानना होगा । इनमें से पहली तिथि, निःसन्देह, युनानी प्रमाणों से मेल नहीं खाती है, लेकिन जहां तक इस दूसरी तिथि का सम्बन्ध है, इसका मेळ यूनानी और रोमन ळेखकों के प्रमाणों से भी विठाया जा सकता है। लेकिन, बौद्ध इतिवृत्तों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े उतने ही सन्दिग्य हैं जितने कि भद्रेश्वर, हेमचन्द्र और मेरुत्ंग द्वारा प्रस्तुत तथ्य हैं। इसलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें उस कुंजी का सहारा लेना होगा जो युनानी लेखकों के विवरणों और अशोक के अभिलेखों में मिलती है।

क्लासिकल इतिहासकारों ने चन्द्रगुप्त के जीवन की कई प्रसिद्ध घटनाओं का उल्लेख किया है और साथ ही उनके तिथि-क्रम का भी कुछ संकेत दिया

<sup>1.</sup> इंडि. एंटि. 1914, पृ. 118; जैकोबी, कल्पसूत्र आफ भद्रवाहु, छीपजिंग, 1879, पृ. 7

है। इस प्रकार वह जब 'किशोर' या और उसने 'राजत्व' प्राप्त नहीं किया था (not called to royalty) तभी उसकी भेंट सिकन्दर से हुई थी (326-25 ई० पू०) बीर उसके "अचिरानंतर" भारतीयों को वर्त्तमान शासन का तख्ता उलट देने के लिए उकसाकर, या अगर दूसरी व्याख्या को स्वीकार करें तो भारतीयों को अपना नया राज स्वीकार करने के लिए राजी करके, वह राजिसहासन पर बैठ गया। इसके वाद उसने सिकन्दर के

प्लूटार्क, पूर्वोद्धृत lxii (लोएव क्लासिकल लाइब्रेरी), पेरिन द्वारा अनूदित; जस्टिन, इन्दे. अले. पृ. 327 ।

<sup>2.</sup> प्लुटाकं, पूर्वोद्ध्त lxii, पृ. 401 ।

<sup>3.</sup> जस्टिन, इन्बे. एले, पृ 328; वाटसन द्वारा अनूदित जस्टिन की कृति, पृ. 142।

<sup>4.</sup> जस्टिन ने सिकन्दर के प्रान्तीय शासकों के साथ चन्द्रगुप्त के युद्ध की चर्चा करने के वाद पुनः "इस प्रकार सिंहासन प्राप्त करके", इन शब्दों का प्रयोग किया है। इससे टार्न ('ग्रीक्स इन वैविद्या एंड इंडिया', प्. 47) - जैसे कुछ विद्वानों का विचार यह है कि चन्द्रगुप्त ने सिकन्दर के क्षत्रपों के साथ, जिनमें से अन्तिमिपयोन 316 ई० पू० तक भारत में रहा, युद्ध करने के बाद रार्जीसहासन प्राप्त किया। लेकिन, "इस प्रकार सिहासन प्राप्त करके', इन शब्दों की व्याख्या करते हुए सिर्फ पिछले वाक्य को ही, जिसमें उन क्षत्रपों के साथ चन्द्रगुप्त के युद्ध की घटनाओं का वर्णन है, घ्यान रखने से काम नहीं चलेगा। इनका सम्बन्य उन घटनाओं से भी है जो मेसीडोनी . सेनानायकों के साथ चन्द्रगुप्त की भिड़न्त से पहले हुई, और वास्तव में ये चन्द्रगुप्त के उदय से सम्बन्धित समस्त घटना-क्रम की संक्षिप्त आवृत्ति प्रस्तुत करते हैं। सेल्युकस के पराक्रमों की ऐसी ही मंक्षिप्त आवृत्ति के लिए देखिए एपियन-कृत सीरियन अफेयसं, xi, पुष्ठ 9,55। जस्टिन ने इसका जो विगद विवरण दिया है, उसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि चन्द्रगप्त को सिकन्दर के शिविर से वचकर निकल भागने (326-25 ई० पू० में) के तुरन्त बाद की एक घटना से राज प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की प्रेरणा मिली। "न्या राज" शब्दों के बाद deinde अर्थात् 'उसके बाद' के प्रयोग से ऐसा लगता है कि मेसीडोनी युद्ध भारत में राज्य-परिवर्त्तन के बाद ही किसी समय हुआ । मुद्राराक्षस के अनुसार भी म्छेच्छ शासकों और उनकी सेनाओं

प्रान्तीय शासकों पर आक्रमण करने की तैयारी की; और इन सभी शासकों को मारकर "सिकन्दर की मृत्यू के वाद" (अर्थात् 323 ई० पू० के वाद) उसने भारत के कंघों से गुलामी का जूआ उतार फेंका । जब सिल्यूकस अपनी भावी महानता की नींव डाल रहा था, उस समय भारत में चन्द्रगुप्त राज्य करता था। 2 (इस प्रसिद्ध मेसीडोनी सेनापित ने बेबीलोन की क्षत्रपी 321 ई॰ पू॰ में पहली वार प्राप्त की, 312 ई॰ पू॰ में दुवारा नगर पर कब्जा किया और एक संवत् चलाया, और 306-5 ई० पू० राजा की उपाधि घारण की ।) वैक्ट्रिया वालों को पराजित करके वह भारत पहुँचा और वहां चन्द्रगुप्त से संघि करके एंटीगोनस से निपटने के लिए लीट गया (301 ई० पू॰ से पहले) । उएपियन ने अन्य वातों के अलावा चन्द्रगुप्त के साथ हुई सेल्यूकस की लड़ाई का भी उल्लेख किया है। भारत के राजा के साथ वैवाहिक सम्यन्य के विषय में हुए उसके समझौते का जित्र करते हुए वह कहता है कि उसने कुछ पराक्रम तो एंटीगोनस की मृत्यु से पूर्व किये और कुछ उसके पश्चात्⁴ अर्थात् 301 ई० पू० के बाद । जस्टिन के कुछ दूसरे विवरण जैसे सूत्रों से यह वात स्पष्ट हो जाती है कि इन अभियानों का सम्बन्ध सिर्फ सेल्यूकस-चन्द्रगुप्त के युद्ध से ही नहीं, विल्क इस देश के वाहर की उन घटनाओं से भी है, जिनका उल्लेख एपियन के विवरण में हुआ है, जैसे सीरियाई कवीलों के साथ सेल्यूकस का युद्ध आदि। जस्टिन के विवरण के अनुसार सेल्यूकस की चन्द्रगुप्त से संधि उसके प्रतिद्वन्द्वी एंटीगोनस से हुए युद्ध से पूर्व ही हुई थी । वास्तविकता यह है कि यहां एपियन ने 'निकेटर' अर्थात् विजयी के रूप में सेल्यूकस के चरित्र का संक्षिप्त उपसंहार प्रस्तुत किया है।

का पूर्ण विनाश मगय के राज्य-विष्लव के बाद ही हुआ (इंडियन कलचर, ii, पुष्ठ 561) ।

जिस्टन, इन्वे० एले०, 327 ।

<sup>2.</sup> वही, पुष्ठ 328 I

<sup>3.</sup> बही, पृष्ठ 328।

<sup>4.</sup> रोमन हिस्ट्रो, जिल्द ii, खंड xi, 9,55, पृष्ठ 204 (लाएव क्लासिकल लाइब्रेरी), ह्वाइट-कृत अनुवाद।

यूनानी सूत्रों के आधार पर यह निश्चय नहीं किया जा सकता कि सेल्यूकस से युद्ध के बाद चन्द्रगुप्त कितने समय तक जीवित रहा । ऐसा विदित है कि उसका पौत्र अशोक सीरेन के मगास का तुल्यकालीन या, और पीरफायरी से ज्ञात होता है कि मगास 259 ई० पू० के वाद जीवित नहीं रहा। इस तिथि की पुष्टि पोलीवियस (परिच्छेद 10, पृष्ठ 22) के समकालीन किव कैलिमैकस और सिक्कों से भी होती है। अगर इस तिथि को स्वीकार कर लिया जाय तो इसका मतलव यह होगा कि अशोक के 13वें चट्टान आदेशलेख को 259-58 ई॰ पू॰ से बाद का नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस अभिलेख में मगास को जीवित बताया गया है। राज्य की बोर से धम्मलिपियों की पत्यरों पर खोदने का कार्य अशोक के अभिषेक के वारहवें साल से प्रारम्भ हुआ, इसलिए उसका सिंहासनारोहण 270-69 ई० पू० के बाद नहीं हुआ होगा । इस प्रकार हमने जिस प्रमाण पर अभी यहां विचार किया है, उसके अनुसार चन्द्रगुप्त की मृत्यु और उसके पुत्र विन्दुसार का शासन-काल सेल्यूकस के साथ चन्द्रगुप्त की लड़ाई और 270-69 ई० पू० के बीच ही पड़ना चाहिए। अनुश्रुतियों के अनुसार चन्द्रगुप्त ने 24 वर्ष तक राज्य किया, विन्दुसार ने 25, 26 या 28 वर्ष तक और अशोक के राज्य पाने और उसका राज्य-भिषेक होने के बीच चार वर्षों का अंतराल पड़ा। अगर हम बिन्दुसार के सम्बन्ध में इस वीच वाली अवधि, अर्थात् 26 वर्ष को स्वीकार कर लेते हैं तो चन्द्रगप्त के राज्य सत्ता प्राप्त करने और उसके पीत्र के राज्याभिषेक के बीच निश्चय ही 55 वर्षों का अंतराल होना चाहिए । इस अनुमान के अनुसार चन्द्रगुप्त 270-69 + 55 = 325 - 24 ई० पू० से पहले राज्य पा चुका था। कुछ विद्वानों का कहना है कि चन्द्रगुप्त का उदय इससे कुछ पहले ही हुआ। उनके अनुमान का आधार ट्रिपैराडीसस के विभाजन की तिथि (321 ई॰ पू॰) है। ऐंटीपेटर को सिंघु और झेलम के प्रदेश भारतीय राजाओं की दे देने पड़े थे, "वयोंकि किसी प्रतापी सेनापित के नेतृत्व में एक राजकीय सेना के दिना इन राजाओं को हटाना असम्भव या 12 "राजकीय सेना" की कमी और "प्रतापी सेनापति" का अभाव, इन दोनों वातों का तब तक कोई

<sup>1.</sup> टार्न, 'एंटीगोनोस गोनाटस', पृच्ठ 449 ।

<sup>2.</sup> डायोडो॰ xviii, पृष्ठ 39, मैक्किंडल-कृत एंझिएंट इंडिया इन क्लासिकल लिटरेचर, पृष्ठ 211-12

अर्थ नहीं निकलता जब तक कि ऐसा न मान लिया जाय कि सिकन्दर के अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली प्रान्तीय शासकों को मार डाला गया था या निकाल बाहर किया गया था। रोमन इतिहासकार इसका श्रेय आंभी या पौरव को नहीं, बिल्क सिर्फ चन्द्रगुप्त को देते हैं, "जो उन्हें (भारतीयों को) स्वतंत्रता दिलाने वाला नायक था।" यह सच है कि वेवीलोन और ट्रिपराडिसस के विभाजन के सिलसिले में इस महान् भारतीय नायक का उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन यूड़ेमस के विपय में भी जिसे 314 ई० पू० में तक्षशिलोज के साथ मिलकर फिल्पिस हारा शासित प्रदेशों का प्रशासन संभालने को कहा गया था, ऐसा ही मौन देखने को मिलता है। वह पोरस के वाद भी जीवित रहा, और भारत के किसी हिस्से में 317 ई० पू० तक रहा।

यूनानी और रोमन इतिहासकारों ने चन्द्रगुप्त का नाम अक्सर विकृत रूप में प्रस्तुत किया है। इस गुत्थी को सर विलियम जेम्स ने सुलझाया, और यूनानी-रोमन इतिहासकारों और भूगोल शास्त्रियों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न उपाधियों के साथ भारतीय ग्रंथों में मिलने वाले प्रथम मौर्य राजा के नाम का सामंजस्य स्थापित किया। हमारे देश के लेखकों ने भी कभी-कभी ऐसी उपाधियों का प्रयोग किया है, जिन पर दो शब्द कहना जरूरी है। सुविदित है कि चन्द्रगुप्त के वंशजों के पुरालेखकों में उसके नाम का उल्लेख कहीं नहीं हुआ है। लेकिन, रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ शिलालेख में इसका स्पष्ट उल्लेख हुआ है। पतंजिल की कृति में भी इसका जिक है, और वहुत से भारतीय प्रशस्तिकारों, इतिवृत्त-लेखकों, नाटककारों, कवियों और यहां तक कि दार्श-निकों ने भी इसका उल्लेख किया है। यूनानी लेखकों में फीलाक्सं ने जिस हिज्जे (सांड्रोकोट्टस) का प्रयोग किया है, वह शुद्ध नाम के सबसे करीब है। एथेनियस ने इसकी उद्धरणी की है। स्ट्राबो, एरियन और जस्टिन उसे सांड्रोकोट्टस कहते हैं। एपियन और प्लूटार्क इसे विकृत करके एंड्रोकोट्टस कहते हैं। मुद्रारक्षस में चन्द्रसिर (चन्द्रश्री), पियदंसण (प्रियदर्शन) और

<sup>1.</sup> इन्वे॰ अले॰, पृष्ठ 327

<sup>2.</sup> इन्वे॰ अले॰, पृष्ठ 177, स्मिय-कृत 'अशोक', पृष्ठ 12

<sup>3.</sup> स्ट्रावो कहता है कि सांड्रोकोट्टस ने पालिबोध्यस (पाटलिपुत्रक?) जपनाम बारण किया, मेगास्थनीज एण्ड एरियन, पृष्ठ 66।

वृपल उपनामों का प्रयोग हुआ है। म्पप्ट है कि चन्द्र श्रीचन्द्रगुप्त काही संक्षिप्त रूप है और इसमें सम्मान सूचक शब्द श्री जुड़ा हुआ है। अगर यह बात सही अनुश्रुतियों पर आधारित हो कि चन्द्रगुप्त की एक उपाधि पियदंसण भी थी, तो यह बहुत रोचक वात है, क्योंकि यह उसके प्रसिद्ध पौत्र अशोक की भी उपाधि थी और उसके अभिलेखों में सामान्य नाम के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। राजा की उपाधि के रूप ने इसका उल्लेख अनंतदेव के राजधर्मकौस्तुभ में हुआ है<sup>3</sup> जहां विष्णुधर्मोत्तर की उद्धरणी की गई है। लेकिन, पूर्ववर्ती काल में इसका चलन उतना अधिक नहीं जान पड़ता, जितना कि दूसरी उपाधि देवानांपिय का । वृष्ट शब्द के प्रयोग से कुछ विद्वान ऐसा अनुमान लगाते हैं कि यह इस वात का द्योतक है कि चन्द्रगुप्त नन्दों के वंश में उत्पन्न हुआ था, जो शूद्र थे। लेकिन, इस उपकुलनाम का प्रयोग तो महाकाव्यों और स्मृतियों में ऐसे क्षत्रियों और दूसरे लोगों के लिए भी हुआ है, जो परम्परागत मार्ग से विचलित हो गये थे। अभी हाल में एक विरुक्षण अनुमान भी सामने आया है कि यह बट्द दरअसल राजा के पर्याय यूनानी शब्द "वैसीलियस" का हिन्दुस्तानी रूप है । लेकिन भारतीय साहित्य में ऐसी कोई बात नहीं मिलती जिससे माना जा सके कि यह कोई राजकीय उपाधि थी । इस शब्द का सामाजिक महत्व ही है, राजनीतिक नहीं, और इसका प्रयोग राजा से इतर और विशेष रूप से बुद्ध जैसे रमते हुए घर्मगुरुओं और सन्यासियों के लिए ही किया गया है।5

चन्द्रगुप्त के वंश के विषय में भारतीय परम्पराएँ एकमत नहीं हैं। इसमें सन्देह नहीं कि वह जिस कुल में उत्पन्न हुआ था, उसे सभी मौर्य ही

<sup>1.</sup> हरिदास सिद्धान्तवागीश वाला संस्करण, पृष्ठ 42, 374

<sup>2.</sup> बाम तौर पर होता तो ऐसा है कि सम्मान सूचक शब्द नाम के पहले दिया जाता है। लेकिन, इससे उल्टे चलन के भी कई उदाहरण मिलते हैं; जैसे परिशिष्ट पर्वन में, अशोकश्री अभिलेखों में खारवेलश्री, वेद या स्कन्दश्री, शक्तिश्री, वल्श्री, और पुराणों में यजश्री, आदि।

<sup>3.</sup> कमलकृष्ण स्मृतितीर्थ वाला संस्करण, पृष्ठ 43 ।

<sup>4.</sup> इ. हि. नवा॰ xiii (1937) पृष्ठ 651

<sup>5.</sup> कौटिलीय अर्थशास्त्र (मूल) पृष्ठ 199, रा. कु. मुकर्जी, हिन्दू सिविलजेशन, पृष्ठ 264।

वताते हैं। लेकिन, इसकी व्युत्पत्ति का सवाल एक ऐसी समस्या खड़ी कर देता है, जिस पर विचार करना जरूरी है। वृंडिराज जैसे ब्राह्मण-परम्परा के टीकाकार और दिष्णुपुराण के भाष्यकार इसे 'मुरा' शब्द से ब्युत्पन्न कहते हैं, और मुरा को नन्दराज की पत्नी तथा प्रथम मौर्य राजा की माता-मही या माता वतलाया जाता है। लेकिन इससे प्राचीन ग्रंथों में ऐसा निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं मिलता। पुराणों में मुरा का कोई उल्लेख नहीं है, और न शुद्र माने जाने वाले नन्दों और मौयों के बीच कोई वंश सम्बन्ध ही बताया गया है। निस्सन्देह, उनमें ऐसा कहा गया है कि महा-पद्म नन्द द्वारा समस्त क्षत्रियों को नष्ट करने के वाद सभी राजा शुद्र वंश के होंगे, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि महापद्म के बाद के सभी राजा शूद्र ही थे। कारण, हम देखते हैं कि उनमें से कुछ राजवंशों को तो स्पष्टतः द्विज कहा गया है -- जैसे कि कण्व राजवंश को। कतिपय पुराणों में कहीं-कहीं शूद्रप्रायास्तु अधार्मिकाः शब्द मिलते हैं। गौर्य-कुल के बहुत से व्यक्ति जैनघमं और वौद्धघमं के प्रवर्तक थे और इसलिए उन दिनों उनके लिए 'श्द्रप्राय' और 'अघामिक' शब्द का प्रयोग करना कुछ असंगत नहीं होगा। मार्कण्डेय पुराण में तो मौयों को 'असुर' तक कहा गया है।2 स्मरणीय है कि भागवत पुराण में बुद्ध द्वारा वहकाये गये लोगों को सरिद्विव कहा गया है। 3 मीयों को जिन सबसे प्राचीन प्रमाणों के आधार पर नन्दवंश से सम्बद्ध वताया जाता है, उनमें से एक तो है मुद्राराक्षस और दूसरा बृहत् कथा की मध्ययुगीन आवृत्ति । लेकिन, घ्यान देने की वात है कि यूनानी विवरणों से चन्द्रगुष्त और सिकन्दर के समकालीन नन्द-राज अग्रमीज के वीच रक्त सम्बन्ध होने का कोई आभास नहीं मिलता। जस्टिन ने चन्द्रगुप्त का उल्लेख "साघारण कुलोत्पन्न" व्यक्ति के रूप में किया है। 4 हमें तो इससे यही लगता है कि चन्द्रगृप्त किसी राजघराने में उत्पन्न नहीं हुआ था और जिस राजवंश के शासन का उसने अन्त किया, उससे उसका कोई सम्बन्ध

<sup>1.</sup> पाजिटर, डाइनेस्टोज आफ किल एज, पृष्ठ 25।

<sup>2. 88, 5</sup> 

<sup>3. 1.3.24</sup> 

इन्वे. एले., पृष्ठ 327

नहीं था। यह वात काफी महत्वपूर्ण है कि कई इतिहासकारों के अनुसार जिन व्यक्तियों ने सिकन्दर को यह रहस्य बताया कि प्रसियाइ का तत्कालीन राजा—स्पष्टतः अन्तिम नन्द राजा—नीच कुलोत्पन्न है, उनमें प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्टस को भी शामिल किया है। यह वात वृद्धिजन्य प्रतीत नहीं होती कि जो लोग मगघ के "नापित" राजवंश को हेय दृष्टि से देखते थे, वे स्वयं अच्छे और प्रतिष्ठित वंश-गोत्र के न रहे होंगे।

वौद्ध लेखक मौर्य को मातृनामक नहीं मानते। वे वरावर इसका प्रयोग एक गोत्र के रूप में करते हैं, जिसके सभी लोग वृद्ध के काल से ही क्षत्रियों की श्रेणी में गिने जाते थे। यहां तक कि क्षेमेन्द्र भी, जिसने चन्द्रगुप्त का वर्णन पूर्वनन्दसुत के रूप में किया है, 'अवदानकल्पलता' में अशोक को स्पष्ट शब्दों में सूर्यवंश में उत्पन्न वताता है। अशोक सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ था, इस वात की पुष्टि कई मध्य-कालीन अभिलेखों से भी होती है। गोत्र-नाम के रूप में मोरिय या मौर्य शब्द की प्राचीनता 'महापरिनित्वाण सुत्त से भी स्पष्ट है। इसमें मोरियों का वर्णन पिष्पलिवन गणराज्य के, जो नेपाल की तराई में रुमिनदेई और गोरखपुर में स्थित कसिया के वीच पड़ता था, क्षत्रिय और शासक जाति के रूप में हुआ है। परवर्ती काल के कुछ लेखकों ने

<sup>1.</sup> इस नाम की व्युत्पत्ति के पारम्परिक वौद्ध विवरण के लिए देखिए मलालसेकर, डि. पा. प्रा. ने., ii, 673

<sup>2.</sup> कथा संस्था 59, इलोक 2। कुछ लोगों का कहना है कि हो सकता है मौर्य कुल के स्थान पर गलती से सौर्य कुल लिखा गया हो, लेकिन जब हम उसी कथा में आगे चलकर सौर्य और मौर्य दोनों शब्दों का प्रयोग साथ-साथ देखते हैं, तो ऐसे किसी अनुमान का आवार नहीं रह जाता। स्फीत सौर्य-महावंशवन-पंचानन श्रीमदशोकदेव:।

<sup>3.</sup> एपि. इंडि, II, पृष्ठ 222 ।

<sup>4.</sup> पो. हि. एं. ई. चतुर्य संस्करण, पृष्ठ 160, 217।

यूनानी लेखकों ने मोराइस, मेरोइस और मोइरिस नामों का उल्लेख किया है। (कै. हि. इं. I, पृष्ठ 470; मैक्जिंडल, इन्बे. अले., पृष्ठ 108, 256) लेकिन संड्रोकोट्टस के साथ अगर इनका कोई सम्बन्ध रहा भी हो तो वह ज्ञात नहीं है। अगर मोराइस किसी जाति का नाम था तो इसे बन्तूबी मोरिय या मौर्य माना जा सकता है।

मीयं जाति को गांघार और इसके आसपास के इलाकों का निवासी बताने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने इस लिए जिन प्रमाणों का सहारा लिया है, वे विवेचन की कसीटी पर खरे नहीं उतरते । इनके विचार से सिसिकोट्टोस चन्द्रगुप्त ही था, किन्तु यूनानी प्रमाणों से यह वात सिद्ध नहीं होती । सिकन्दर ने इन दोनों के साथ जो व्यवहार किया, वह एक-सा नहीं है, और ऐसी कोई वात भी नहीं मिलती जिससे दिखता हो कि सिसिकोट्टोस जब पहले-पहल सिकन्दर से मिला उस समय वह किशोर ही था। इसी प्रकार, शकुनि को, जिसे कश्मीरो इतिवृत्तकार ने अशोक का पितामह वताया है, महाभारत में गांघार का प्रसिद्ध शकुनि सिद्ध करने के प्रयास में भी तर्क का वल नहीं है। शकुनि मात्र गांधार राजाओं की ही उपाधि नहीं है, इसे हम पौराणिक सूची में विदेह के राजाओं के लिए भी प्रयुक्त देखते हैं। मुद्राराक्षस के पाँचवें अंक में, दरअसल, हम गांधारों को चन्द्रगुप्त के विरुद्ध खड़ा पाते हैं।

मुद्राराक्षस में उल्लिखित मौर्यपुत्र (ii, 6, पृष्ठ, 99) का अर्थ मात्र "मौर्य जाति का" भी हो सकता है (मिलाइए-श्वाक्यपुत्र, नातपुत्र से ऐसी वात नहीं कि यह उपाधि सिर्फ चन्द्रगुप्त की ही हो। जैकोबी द्वारा सम्पादित भद्रवाहु के कल्पसूत्र में (पृष्ठ 28 पर) मौर्य काश्यप का उल्लेख ग्यारह गणधरों में हुआ है। मिलाइए—अभिधानचिन्तामणि, i, 32 से भी।

<sup>1.</sup> एच. सी. सेठ मौर्य राजवंश का उद्भव गाँघारों से वतलाते हैं और चन्द्रगुप्त और शशिगुप्त को एक मानते हैं। इंडि. कल. x, पृष्ठ 32 पा. टि., 34 में कहा गया है कि "चन्द्रगुप्त उत्तरापण का था," और "युवाइ च्वाइ ने एक ऐसी दंतकथा को लिपिवद्ध किया है (बील: बृद्धिस्ट रेकाई सांपृष्ठ 126 Sic), जिसमें शावय-मौर्यों का सम्बन्ध उद्यान देश से बताया गया है। उस कथा के जिस अंश पर यह अन्तिम उक्ति आचारित है, उसे उद्धृत किया गया है। युवाइ-च्चाइ की कथा (बील, I. 128) में उद्यान का उल्लेख मात्र एक ऐसे स्थान के रूप में हुआ है, जहाँ एक शाक्य भगोड़े ने शरण ली थी। इस प्रमाण के आधार पर शाक्यों या चन्द्रगुप्त को "उत्तरापय का" मानना कठिन है। क्या पृष्ठ 126 पर उल्लिखित मयूरराज को चन्द्रगुप्त ही मानना चाहिए ?

<sup>2.</sup> सेठ, पूर्वोद्धत पृष्ठ 15

<sup>3.</sup> वायु पुराण, 89, 29

इतिहास इस विषय में चुप है कि-मौर्य राजवंश के संस्थापक का जन्म कव हुआ। चूंकि जब 326-25 ई॰ पू॰ में वह सिकन्दर से मिला था, तो उस समय वह किशोर ही था, इसलिए उसका जन्म ई० पू० की चौथी शताब्दी के मध्य से पहले नहीं हुआ होगा। जैसाकि ऊपर कहा गया है, कुछ लेखकों की कृतियों में ऐसी अनुश्रुतियों का वर्णन मिलता है, जिनके अनुसार चन्द्रगुप्त राजवंश में उत्पन्न हुआ था। बृहत्कथा और मुद्राराक्षस उसका मगव के नन्द राजवंश के साथ सम्बन्घ वताते हैं, और बौद्ध टीकाकार मोरियनगर के शासकवंश के साथ । यह मोरियनगर शायद प्रारम्भिक पालि साहित्य में उल्लिखित पिप्फलियन ही हैं जहाँ के लोगों को अपने अन्तिम राजा के किसी अन्य शक्तिशाली राजा द्वारा मार दिये जाने के बाद पुप्फपुर (पाटिल पुत्र) में शरण लेनी पड़ी थी। कहते हैं कि इसी मोरिय नगर की रानी ने चन्द्रगुप्त को जन्म दिया था, और उस वच्चे का लालन-नालन एक ग्वाले और एक लुब्धक ने किया था। वर्मा सूत्रों में इस कथा का दूसरा रूप है। उनके अनुसार मौर्य नगर (मोरिय नगर) की स्थापना वैशाली के उन राजकुमारों ने की, जो अजातशत्रु के कत्लेआम से बचने के लिए भाग निकले थे। लेकिन, परिशिष्ट पर्वन में जो जैन अनुश्रुति से मिलती है, उसके अनुसार चन्द्रगुप्त किसी अनजाने गाँव में रहने वाले एक मयूरपोपक की बेटी की कोख से जन्मा था।3 ट्रोगस और जस्टिन के विवरणों के अनुसार चन्द्रगुप्त "किसी सावारण कुल में उत्पन्न हुआ था।" यह वात उसके राजकुल में उत्पन्न होने की अनुश्रुति से मेल नहीं खाती, हालांकि इस कहानी से कि उसका परिवार शासक क्षत्रिय गोत्र से सम्बद्ध तो था, किन्तु इन दिनों वह दुर्भाग्यग्रस्त हो गया था, ट्रोगस और जस्टिन की बात का मेल विठाया जा सकता है। जस्टिन ने 'एक बड़े शेर' और एक भयंकर 'जंगली हायी' के साथ उसकी भिड़न्त का भी उल्लेख किया है। इससे प्रकट होता है कि ईस्वी सन् की प्रारम्भिक सदी के रोमन इतिहासकार चन्द्रगुप्त कथा को जिस रूप में जानते थे, वह इस अनुश्रुति से अछूती नहीं रह

 <sup>&#</sup>x27;महावंसो' (टर्नावर) 1, भूमिका का पृष्ठ xl

<sup>2.</sup> विगांडेट लाइफ और लीजेंड आफ गौतम, II पृष्ठ 126

<sup>3. (</sup>मूल) परिच्छेद viii, पृष्ठ 231; डिक्शनरी आफ पालि प्रापर नेम्स II, 673 में वह बौद्ध अनुश्रुति भी देखिए जिसमें मौर्य नाम का सम्बन्ध मोर से जोड़ा गया है।

पाई होगी कि चन्द्रगुप्त का सम्बन्ध शिकारियों और जंगली जानवरों की पालने वालों से था। अन्त में यह मानना पड़ता है कि इन कथाओं और अनुश्रुतियों में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री वहत कम है।

लेकिन, व्यान देने लायक वात यह है कि हमें जो भी प्रमाण उपलब्द हैं, वे सब एक बात की पुष्टि करते हैं कि मौर्य लोग पूर्वी भारत, प्रसिआइ के देश के निवासी थे। किशोर चन्द्रगुप्त के मन में सिकन्दर के समकालीन प्रसिआई के प्रति बड़ी घृणा थी, जिसकी पुष्टि न्लूटार्क करता है। यह बात इस अनुश्रुति से संगत है कि ई० पू० की चौथी शताब्दी के दूसरे दशक में मौर्य परिवार की दुदंशा हुई, बहुत अंशों में उसका कारण पड़ोसी शासकों और विशेषकर मगब के साम्राज्यवादियों की आकामक नीति थी।

चन्द्रगुप्त इतिहास-पुरुप के रूप में सबसे पहले 326-25 ई० पू० में सामने आता है, जब सिकन्दर से उसका सामना हुआ था। इस तथ्य का उल्लेख दो रोमन लेखकों ने किया है—एक तो ट्रोगस के इतिहास के आधार पर जस्टिन ने, और दूसरे प्लूटार्क ने । हो सकता है कि चन्द्रगुप्त ने सिकन्दर को पूर्वी भारत की स्थिति से अवगत कराया हो। कहते हैं, वाद एक बार उसने कहा था कि "सिकन्दर थोड़े से साहस और प्रयत्न से ही इस देश का स्वामी वन सकता था, नयों कि यहाँ के राजा की दुर्व तियों और नीच कुल के कारण उसकी प्रजा उससे घृणा करती थी।'1 मूल कथन का पूरा व्योरा और वह कब और किस ढंग से कहा गया, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जस्टिन कहता है कि यह वात जिस ढंग से कही गई, उससे सिकन्दर बहुत नाराज हुआ और उसने उस भारतीय युवक को मार डालने का आदेश दिया। लेकिन वह वड़ी तीव्र गति से भाग निकला । विचित्र वात यह है कि कुछ आयुनिक इतिहासकार जस्टिन के पाठ में परिवर्तन करके एलेक्जेंड्रम को वन्ड्रम पढ़ने का सुझाव देते हैं। लेकिन, किसी भी अन्य रोमन और यूनानी लेखक की कृति में नन्द नाम की कोई चर्चा नहीं है, और सिकंदर और "एंड्रोकोट्टस" की मुलाकात का उल्लेख करने वाले दूसरे रोमन इतिहासकार प्लूटार्क ने प्रसिआइ के राजा या राजाओं

प्लूटार्क (लोएव) पृष्ठ 403; मैं विश्वंडल, इन्बे. एले., पृष्ठ 311,
 देखिए इन्वे. एले. पृष्ठ 222, 282 में किटियस और डायोडोरस भी।

<sup>2.</sup> इन्वे. अले. पृ० 327

का जिक अलग से किया है। रोमन और यूनानी इतिहासकारों ने इस बात के और भी उदाहरण दिये हैं, जब सिकन्दर किसी की उद्धत वाणी से नाराज हो गया। इस सन्दर्भ में क्लीटस और कैलीस्थनीज के साथ हुई घटनाओं का उदाहरण दिया जा सकता है।

जस्टिन के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि सिकन्दर का शिविर छोड़कर चन्द्रगुप्त वनों में चला गया। वहाँ उसने अपने ईदिगर्द सैनिकों का एक दल तैयार किया और 'भारतीय जनता को तत्कालीन सरकार का तस्ता उलट देने और नये राज्य का समर्थन करने का आह्वान किया। 2 जस्टिन के ग्रंथ के आयुनिक अनुवादक मौर्य राजा के इदेंगिर्द एकत्र योद्धाओं को 'डाकुओं का गिरोह' कहते हैं। किन्तू छैटिन इतिहासकारों के मूल शब्दों का तारपर्य किराये के सैनिक, शिकारी और डाकुओं से भी हो सकता है। किन्तु भारतीय परम्पराओं के अनुकूल यहाँ किराये के सैनिक-शिकारी वाला अर्थ ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है । परिशिष्टपर्वम् की कथा के अनुसार नन्दों के नारा के हेतु चंद्रगुप्त ने जो सेनाएँ जुटाई थीं उनके खर्च के लिए घानुकर्म या खनिकर्म (घातुवाद) के द्वारा घन एकत्र किया गया था। उजैन सूत्रों ने यहाँ जिम उददेश्य का वर्णन किया है, वह महत्वपूर्ण है। इस प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि जस्टिन ने जो 'तत्कालीन सरकार' का तस्ता पलटने की वात कही है उसका संबंध नंदों के शासन का अंत करने से ही होगा। तथ्य तो यह है कि जस्टिन ने अपने वर्णन के प्रारंभिक भाग में इस घटना से चंद्रगुप्त और सिकन्दर के द्वारा नियुक्त स्थानीय शासकों के वीच हए संघर्ष की घटना को स्पष्ट ही अलग करके दिखाया है। सिकन्दर द्वारा नियुक्त द्वासकों से संघर्ष तो नंदों के उच्छेद के वाद (deinde) हुआ था। किन्तु इसके वाद के एक भाग में जो वर्णन आया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त द्वारा सिहासन की प्राप्ति युनानी सेनानायकों के साथ हुए संघर्ष के बाद और उसके फलस्वरूप हुई थी । वस्तुत: यह समस्या उलझी हुई है। हमने इस

<sup>1.</sup> मिला. ग्रोट, हिस्ट्री आफ ग्रीस, xii, पुष्ठ 140, 147 और वाद

<sup>2.</sup> जस्टिन, इन्बे. अले., पृष्ठ 328; वाटसन का अनुवाद, पृ. 142 जस्टिन की 'नव प्रभुता' से मुद्राराक्षस, अंक iv, पृष्ठ 278 के मीर्ये नवे राजिन का ध्यान हो आता है।

<sup>3.</sup> जकोबी का संस्करण, द्विती. सं. पृ. lxxiv, मूल, viii, 253-4

संबंध में अपना दृष्टिकोण चन्द्रगुप्त के कालकम के विवेचन के प्रसंग में रखा है।

यदि 'तत्कालीन सरकार के तस्ता पलटने' की घटना का मंबंघ नंदों से न होकर सिंचु की घाटी में यूनानी शासन के अन्त से है तो हमें यह मानना होगा कि जिन क्लासिकल लेखकों ने चंद्रगृप्त के उदय की घटनाओं का वर्णन किया है उन्हें अग्रमीज के भाग्य के बारे में कुछ भी मालूम न था। इस अग्रमीज के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। फिर तो इन्हें उस राज्य-कान्ति के बारे में भी कुछ पता न रहा होगा जिसने चंद्रगृप्त को पाटलिपुत्र के सिहासन पर विठाया और प्रसिआई का राजमृकुट पहनाया। संभव नहीं कि चंद्रगृप्तकथा में जिसके आचार पर इन लेखकों ने अनेक रोमांचकारी कथाएँ लिखी हैं सिकंदर के उस मागव समकालिक के दुखद अंत के बारे में कोई उल्लेख न रहा हो जिसे 'उसकी प्रजा घृणा करती थी और हेय दृष्टि से देखती थी।"

किन्तु चाहे जो हो, मौर्य द्वारा नंदों के अन्त के वारे में जो कुछ हुआ था उसके व्योरों के लिए हमें भारतीय इतिवृत्तकारों और कथाकारों का ही सहारा लेना होगा। कुछ कथाओं के तो कुछ अंश ही वच रहे हैं। इनमें एक सबसे प्राचीन वर्णन मिलिन्दपञ्हों में सुरक्षित है। इसमें नंदों और मौर्यों की सेनाओं के वीच हुए घोर संघर्ष का वर्णन है। जिस्टिन की भांति इस वर्णन में भी चंद्रगुप्त की कांति उसके सर्वशिक्तशाली मंत्री के सामने फीकी नहीं पड़ी थी। इस कथा में उसके प्रतिद्वन्द्वी भद्दसाल को एक वीर सैनिक के रूप में चित्रित किया गया है। पुराणकारों, लंका के इतिवृत्तलेखकों और कामंदकीय नीतिसार के वर्णन अपेक्षाकृत सरल हैं। इनमें इस बात का वर्णन है कि नंदों का अन्त कैसे हुआ और 'भूमि कैसे मौर्यों के हाथों में आयी।" किन्तु 'यशस्वी युवक को पृथ्वी (अथवा जंबुद्वीप) के राजा के रूप में अभिपिक्त' करने का श्रेय एक बाह्मण मंत्री कौटिल्य को दिया गया है जिसके अन्य दो

<sup>1.</sup> से बु.ई. xxxvi, पृष्ठ 147, मज़े दार वात यह है कि सिंहली बीका-कार नंद को 'ब्राह्मण नंदगुप्त' बना देता है। (वहीं, टि. 3)।

अरट्टों की तुलना जिस्टन के 'वैंड आफ रावर्स' से की गई
 इसका कारण कुछ नवीन लेखकों का पुराणों को गलत ढंग से पढ़ना है।

नाम विष्णुगुष्त और चाणक्य भी थे। इस मंत्री को राजनीति पर एक प्रसिद्ध पुस्तक के छेखन का भी श्रेय दिया जाता है। पर इस पुस्तक में चंद्रगुष्त के वारे में कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं है।

मुद्राराक्षस में कथा का और भी विस्तार कर दिया गया है। विद्वान् समीक्षक इसे नवीं राती की रचना मानते हैं। इस ग्रंथ में कौटिल्य प्रवान अभिनेता हो जाता है । इसमें उच्छिन्न नंद राजा का नाम सर्वार्थसिद्धि है और उसके कुल को श्रेष्ठ (अभिजन) कहा गया है। राजवंशों के इस संघर्ष में म्लेच्छ राजा, पर्वत, पर्वतक, पर्वतेस्वर या शैलेखर, उसका भाई वैरोधक और पुत्र मलयकेत् और मेघास अयवा सेघनाद के साथ-साथ शक, यवन, किरात, कंबोज, वाल्हिक, खस और हूण भी शामिल हुए ये। किन्तु जब वादों की पूर्ति से बच निकलने की कोशिश हुई और चाणक्य ने पर्वतक और उसके भाई को पडयंत्र से मरवा डाला तो मलयकेत् मौयों का साथ छोड़कर नंदों और उसके मंत्री राक्षस से मिल गया। इस प्रकार चंद्रगुप्त पर विपत्तियों का पहाड़ टूटने ही वाला या कि उसके शत्रुओं में परस्पर संघर्ष हो गया और वह वत्र निकला। म्लेक्छ सेनाएँ रण छोड़कर चली गयीं। मलयकेत् और राजस की विपत्तियों की पराकाष्ठा हो गई। बस्तुतः इस नाटक में प्रवानता तल-वारों की टकराहट की नहीं, विलक कूटनीतिक दांवपेचों की ही है। स्क्षेच्छ राजाओं में कोई ऐसा नाम नहीं है जिसकी पहचान किसी जात यूनान या ईरानी नाम से की जा सके। ई० पूठ चौथी शती के मगब के संवर्ष में हुणों की उपस्यित इस नाटक की बहुत सी घटनाओं को असत्य सिद्ध कर देती है। कुछ लेखकों ने पर्वतक की पहचान पीरस से की है किन्तु इसकी पृष्टि के लिए कोई प्रमाण नहीं है। पर्वतक और उसके कुल को नाटक में म्लेक्छ और इनकी सेनाओं को म्लेच्छ-वल कहा गया है। किन्तु पोरस अथवा पौरव का वंश तो वैदिक-काल से प्रथित रहा था। जैन लेखकों ने पर्वतक के राज्य

<sup>1.</sup> अर्थशास्त्र, अवि. xv, अंतिम क्लोक ।

<sup>2.</sup> कीय, संस्कृत ड्रामा, पुष्ठ 2011

मुद्राराझस, पृष्ठ 386 ।

<sup>4.</sup> कै. हि. इं.  $I_{j}$  471; 'पर्वतक की पीरस ने पहचान', हिरस्चन्द्र सेठ।

को हिमबत्कूट कहा है, किन्तु पोरस का राज्य पहले झेलम और चेनाव के बीच में या, फिर इसमें व्यास और सिंव के बीच के प्रदेश भी जूड़ गये थे। मृद्धाराक्षस में सिंव घाटी के राजा के रूप में सिंघुसेन अथवा सुपेण का नाम आया है। अन्त में, पर्वतक की हत्या कीटिल्य द्वारा विपकन्या के प्रयोग से दिखलाई गई है, जबिक पोरस की मृत्यु डायोडोरस के एक पाठ के अनुसार युडेमस के और यूडो-कैलिस्थनीज के अनुसार सिकन्दर के हाथों हुई थी। 2

वृहत्कथा की काश्मीरी संस्करणों की परम्परा मृद्राराक्षस से पर्याप्त रूप से स्वतन्त्र रही है। इनमें योगनन्द की चर्चा है। पूर्वनंद के शरीर में एक योगी ने प्रवेश किया था, जिससे उसका नाम योगनन्द हुआ था। इनमें असली नन्द के मंत्री शकटाल द्वारा योगनंद के पुत्रों की हत्या कर चन्द्रगुप्त की सिहासन प्रदान करने की चर्चा है जो असली राजा का पुत्र था। इस कथा में चाणवय शकटाल का पिछलग्रू है। अब असली नंद को शूद्र मान लिया गया है।

परिशिष्टपर्वन्, महावंशदीका और वर्मा की वृद्ध-कथाओं में कथा का और भी विस्तार हो गया है। वर्मी वृद्ध की कथाओं में अनेक रूपों में यह कथा कही गई है कि कैसे नंदों पर आक्रमण के चन्द्रगृप्त और चाणक्य के प्रारम्भिक प्रयत्न असकल हुए। अनुभवों से लाभ उठाकर इन्होंने अंततोगत्वा उनका मूलोच्छेद कर दिया। बाद्ध कथाओं में अन्तिम नंद की हत्या का जिक्ष है।

<sup>1.</sup> परिशिष्ट पर्वन् (पूर्वोद्धृत, viii 297-8) (पूष्ठ 222), जैकोबी ने पर्वतक पर यह टिप्पणी दी है, "वीद्ध पार्वतीय वंशावली (इंडि. खंड xiii, पूष्ठ 412) की नेपाल के राजाओं की सूची में तीसरे राजवंश अर्थात् किरातों का ग्यारहवाँ राजा पर्व है, स्पप्ट ही यह हमारा पर्वतक है। क्योंकि सातवें राजा जितेदास्ति के समय में बुद्ध और चौदहवें राजा स्थूनक के समय में अशोक की नेपाल यात्रा का वर्णन है।" (वही पूष्ठ  $L_{xxx}$ , पा. टि. 1)।

<sup>2.</sup> स्मिय, अशोक (तृ. सं ) पृ. 12 टि:, मैनिकडल, एंशियंट इंडिया इन क्लासिकल लिटरेचर, 178।

<sup>3.</sup> मूलपाठ निर्णयसागर प्रेस कथापीठलम्बकः तरंग iv आर v; टानी के अनुवाद का पेंजर का संस्करण, खंड I, पृ. 40-5।

<sup>4.</sup> परिशिष्ट पर्वन्, सर्ग viii; महावंश (Turnover) पृ. xl; विगा- हेट, पूर्वोद्धत पृ. 126।

किन्तु हेमचन्द्र की कथा में उसे राज्य छोड़कर चले जाने की झाजा दे दी गयी है। एक अन्य महत्व की वात पर भी मतेंक्य नहीं है। महावंशदीका में चाणक्य को निश्चित रूप में तक्षशिला का निवासी कहा गया है। इसके विपरीत अभिधानचितामणि में हेमचन्द्र का मंतन्य है कि 'चणक का पुत्र चाणक्य द्रमिल' अर्थात् दाक्षिणात्य था। किन्तु पर्याय कीश के एक ख्लोक में उसकी वात्स्यायन, मल्लनाग, पिक्षल स्वामिन और विष्णुगुप्त भी कहा गया है, अतः इस प्रमाण का कोई मूल्य नहीं ठहरता। अद्भुत ही है कि परिशिष्टपवंन् में उसे गोल्ल-विषय का निवासी कहा गया है। इस स्थान की पहिचान नहीं हो पाई है।

नंदों के उच्छेद से मगव एक ऐसे राज्यवंश के आविपत्य से मुक्त हो गया जिसने अपनी महान् सेवाओं के वावजूद जनता का वास्तिवक हित करने या उत्तर-पिश्चम से आकामकों को रोकने के वारे में कोई वृद्धिमत्ता नहीं प्रदिश्ति की थी। नये राज्यवंश ने कुशल प्रशासन, जनहित और यवनों की विपत्ति से रक्षा कर अपने अस्तित्व की उपयोगिता सिद्ध की। चन्द्रगुप्त ने जिन तरीकों का इस्तेमाल किया उनमें कुछ के बारे में मतभेद हो सकता है। जस्टिन के अनुसार उसने 'उन्हीं लोगों पर अत्याचार किये जिन्हें उसने विदेशी दासता से मुक्ति दिलायी थी।' यह कहना कठिन है कि मगघ के प्रसंग में यह कथन कहां तक ठीक है। यह इतना व्यापक है कि उपलब्ध प्रमाण इसका समर्थन नहीं कर सकते। यहां मौर्यों की राज्य-व्यवस्था के व्योरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इन पर वाद में विचार किया जायेगा। किन्तु विदेशी दासता से मुक्ति, जिसकी चर्चा लैटिन इतिहासकार ने की है कोई मामूली सफलता न थी। इसका चन्द्रगुप्त के जीवन में वड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। अतः इसकी चर्चा होनी चाहिए।

पंजाव और उसकी सीमा के प्रदेशों को मैसिडोनियाई दासता से मुनित

<sup>1.</sup> परिशिष्ट viii, 315, q. Lxxvi.

<sup>2.</sup> महावंश पृ. xxxix ।

<sup>3.</sup> iii, 517

<sup>4.</sup> viii, 194

<sup>5.</sup> मैनिकंडल, इन्वेजन, प्. 327।

दिलाने में काफी समय लगा। सर्वप्रथम तो सिकन्दर द्वारा नियुक्त स्थानीय शासकों को समाप्त करना पड़ा, फिर सिकन्दर के उत्तराधिकारियों में सबसे महत्वाकांक्षी और योग्य शासक ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उससे भी उटकर युद्ध हुआ। सिकन्दर तो भारत के विजित प्रदेशों को सर्वदा के लिए अपने साम्राज्य में सम्मिलित करना चाहता था। उसने इन प्रदेशों की रक्षा और शासन के लिए व्योरेवार प्रवंघ किये थे। अनेक स्थानों में गैरिसन रखे गये, उपनिवेश स्थापित हुए। युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों की किलेवंदी की गई और अनेक स्थानों पर गोदियां वनायी गयीं। कितपय विजित प्रदेशों के लिए उसने क्षत्रप नियुक्त किये थे। इनमें कुछ भारतीय थे और कुछ यूनानी और भिन्न जातियों के भी। किन्तु कुछ क्षेत्र भारतीय राजाओं के मातहत ही रहने दिये गये।

ई० पू० 323 में सिकन्दर की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के दूसरे दिन ही उसके उत्तराविकारी वेविलोन में उसके साम्राज्य का बटवारा करने के लिए बैठे। फिर ई० पू० 321 में भी सीरिया में ट्रिपराडिसस में बटवारे के लिए बैठक हुई। इन उत्तराधिकारियों की मंशा भारतीय क्षेत्रों से कब्जा हटा लेने की न थी। किन्तु इस बीच इन प्रदेशों की परिस्थिति से वे आंखें भी नहीं मूंद सकते थे। मैं सिडोनियनों में आपसी फूट पड़ गई थी। भारत में उनके आदिमयों की संख्या दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही थी। ई० पू० 321 से 318 के बीच मैं सिडोनिया के राजप एंटीपेटर ने येनकेन प्रकारण भारत के क्षत्रप प्रदेश पर कब्जा बनाये रखा जो 'परीपिनसदे की सीमा पर' पड़ता था। ई० पू० 321 में उसने यह प्रदेश पाइथोन को दे दिया था। 'इसके पड़ोस के इलाकों में जो भाग सिध के किनारे पड़ता था उसे पोरस को और झेलम के किनारे तक्षशिला तक का प्रदेश तक्षशिलेश (आंभी) को दिया था क्योंकि किसी पराक्रमी सेनापित के अभाव में इन प्रदेशों से इन राजाओं को हटाना असम्भव था।' 'इसम्य के मतानसार इन राजाओं के नाम बदल गये हैं। 3

<sup>1.</sup> देखिए अच्याय III ।

<sup>2.</sup> मैनिकंडल, इंडिया ऐज् डिस्काइन्ड इन क्लासिकल लिटरेचर, प. 201-2।

<sup>3.</sup> अशोक (तृती. संस्करण), पृ० 12 पा. टि।

यह असंमव नहीं । किन्तु यह समरण रखना चाहिए कि तक्षशिला का नगर झेलम से बहुत दूर नहीं पड़ता या और पोरस को कम से कम सिन्धू घाटी के उस प्रदेश के एक हिस्से का प्रवंत्र अवस्य ही दिया गया होगा जिस पर फिल्पिस के उत्तराविकारी के रूप में यूडेन्स, श्रीसदन राज्य करता या। संभवतः युडेमस का वहाँ रहना पसंद नहीं किया दाता या क्योंकि वह एंटिपेटर के प्रतिदृन्दी युमेनील का तरफदार था। महत्वपूर्ण बात यह है कि डायोडोरस के एक अंश के एक पाठ के अनुसार सिकन्दर की मृत्यु के उपरांत युडेमन ने पोरस को बीके से मार हाला या और सिकन्दर के बहुत से हाथी अपने कटते में के छिये थे। पारस से हुस्मनी का खुलासा इसी बात से हो सकता है कि **मैं**सिडोनिया के राजप ने ध्ये मियन सेनापति के ऊपर तरजीह देकर पोरस पर कृता की होगी। किन्तु शीन्न ही यूमेनीज और एंटीपेटर में यूद्ध छिड़ गया और यूड़ेमच युमेनीज की मदद के लिए भारत छोड़कर चला गया। इस घटना को सामान्यतया ई० पू० 317 में रखते हैं। चाहे जो हो ई० पू० 316 में जब यूनेनीज को मार डाला गया या ती उससे पहले ही यूडेनस मारत से चला गया होगा । पाइयोन एंटीगोनस का तरफदार या ।<sup>3</sup> एंटीगोनस भी सिक्रन्दर का सेनापित और उत्तराधिकारी था। पाइयोन ने भी ई० पू० 316 में ही भारत छोड़ दिया या' क्योंकि चार वर्ष बाद गाजा के युद्ध में वह लड़ते हुए मार डाला गया घा 15

जैसाकि पहले ही बताया जा चुका है जिस्टिन के वर्णनों के बतुसार िमकन्दर के नायकों के निष्कासन या नाम में चन्द्रनृष्य मौर्य का प्रमुख हाय या। उसके पहले इस सम्बन्ध में सैमाक्सस, अस्सिकियनों, निचली विष षाटी के ब्राह्मणों और मुसिकानस के प्रयत्न विफल हो चुके थे। मुस्ति की यह प्रक्रिया सम्भवतः टूर्यराडिसन का बटवारा होने से पहले ही प्रारम्भ ही

<sup>1.</sup> मैक्किङल, इन्बेजन, पृष्ठ ३८९।

<sup>2.</sup> स्मिय, अञोक (तृतीय मं.) पृ 12 पा.टि. ।

<sup>3.</sup> मैक्किंकडल, इन्वेलन पृ. 400।

टार्न, ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एंट इंडिया, पृ. 47 पा. टि. 2।

<sup>5.</sup> मैनिशंडल, इन्वेजन, पु. 400।

चुकी थी, जब भारतीय राजाओं की शक्ति में बढ़ती और "िकसी प्रसिद्ध सेनापित के नेतृत्व में सेना की अनुपस्थित व अपर्याप्तता का रोना रोया गया था।" "किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जो देश" "विदेशी जुए के बोझ से मुक्त हो चुके थे" उनकी सीमा हिडास्पीज (झेलम) से काफी दूर न थी। मैसिडोनियन राजप ने ई० पू० 321 में पुरव में उस नदी तक के प्रदेशों के वन्दोवस्त का दावा किया था। किन्तु शीघ्र ही मौर्य साम्राज्य की सीमा सिंघ तक पहुंच गई थी। प्लिनी ने एक उद्धरण पेश किया है, जो शायद मेगास्थनीज् का है जिसके अनुसार 'सिंव प्रसिआइ की सीमा बनाती है।' इसका अर्थ यह हुआ कि मगष साम्राज्य की सीमा सिंघ थी। यह वात नि:संदेह चन्द्रगुप्त के राज्य काल की होगी, क्योंकि उसके पूर्ववर्ती मगव राजाओं का पंजाब के किसी भाग पर नियंत्रण न या और चन्द्रगुप्त के उत्तराविकारियों का राज्य उत्तर-पश्चिम के पर्वतों तक विस्तृत था। हमें पता है कि ई॰ पूर लगभग 316 तक जिन भारतीयों के क्षेत्र परोपनिपदे (कावुल घाटी में) की सीमा पर थे उन पर पाइयोन का शासन था। ट्रिपैराडिसस के वटवारे में उपेक्षित हो यूडेमस ने जिस क्षेत्र को हथिया लिया या वह क्षेत्र भी कम से कम आंशिक रूप में सिय नदी के पार ही पड़ता था। युडेमस के पूर्वीयकारी फिलिप्स का क्षेत्र भी सिव नदी के परे ही था। ये दोनों कमशः एंटीगोनस और यूमेनीज के पक्ष के थे। ई० पू० 316-15 में यूमेनीज को मीत के घाट उतार दिया गया था<sup>2</sup> और ई॰ पू॰ 315 से 312-11 के बीच में होने वाले युद्धों में एंटीगोनस यककर चूर हो चुका था। 3 इसलिए सेल्यूकस के लिए ई॰ पू॰ 312 में वैविलोनिया में लीट आने का मार्ग प्रशस्त था। वह शीघ्र ही "फ्रीजिया से सिंव तक विस्तृत सारे प्रदेश का" स्वामी वन वैठा। इस अंतिम सूचना के लिए हम एपियन के आभारी हैं। वह स्पष्ट इंगित करता प्रतीत होता है कि चन्द्रगुप्त और सेल्यूकस में युद्ध ठनने से पूर्व सिंघ नदी

मैनिकंडल, एंशि. इंडि. ऐज डिस्का. बाई मेगास्थनील एंड एरियन प. 143।

<sup>2.</sup> इन्वेज. अले., पृ० 385, क्वेनियन दुग्रीक स्टडीज, पृ० 110.

<sup>3.</sup> कंपेनियन, पृ० 110।

<sup>4.</sup> एपियन, रोमन हिस्ट्री, खंड 11 (लोएव लाइवे.) xi, 9.55।

दोनों के राज्यों की सीमा बनाती थी। कहा जाता है कि सेल्यूकस ने 'सिंघ नदी पार कर भारतीयों के राजा एंड्रोकोट्टस पर चढ़ाई की जो सिंध नदी के किनारों पर रहता था।"

आश्चर्य है कि यूनानी लेखकों ने सिकन्दर के भारतीय अभियानों के वारे में तो इतना लिखा है पर एपियन द्वारा उल्लिखित इस प्रसिद्ध युद्ध के व्योरों के वारे में मौन वारण कर लिया है। इस युद्ध की तिथि और उसकी अविध के वारे में निश्चयपूर्वक कुछ पता नहीं है। एरियन का कथन है कि लड़ाई तब तक जारी रही "जब तक उनमें (अर्थात् सीरिया और भारत के राजाओं में) परस्पर मेल और विवाह-संबंध (Kedos) स्थापित नहीं हो गया।" उसने यह भी वतलाया है कि सेल्यूकस के पराक्रमों में कुछ "(इप्सस में ई० पू० 301 में) एंडीगोनस की मृत्यु से पूर्व और कुछ उसके वाद सम्पन्न हुए थे।" जिस्टन ने चन्द्रगुप्त से 'मेल' या संबि और 'पूरव के प्रदेशों के बंदोवस्त' की जो तिथि दी है वह इस प्रकार निश्चय ही एंटीगोनस से युद्ध के लिए सेल्यूकस की घर वापसी से पहले की है। धिलनी ने सिकन्दर, सेल्यूकस और अंटिओक्स के आक्रमणों के परिणामस्वरूप अनेक राज्यों और नगरों वाले भारत का मार्ग खुल जाने की बात तो की है, पर सेल्यूकस से चन्द्रगुप्त के युद्ध का कोई व्योरा नहीं दिया है।

यद्यपि इस युद्ध की ओर इतिहासकारों का उतना ध्यान नहीं है तथापि इसके वाद के 'मेल' पर उन्होंने अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया है। प्लूटार्क वतलाता है कि चन्द्रगुप्त ने 'सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किये।' इससे अधिक सूचना स्ट्रायों ने दी है। वह लिखता है:

<sup>1.</sup> एपियन, वही ।

<sup>2.</sup> इन्वे. अले., 328।

<sup>3.</sup> मैनिकंडल, एंशियंट इंडिया ऐज डिस्काइन्ड इन क्लासिकल लिटरेचर पृ० 107।

जैसाकि मैक्डानल ने कहा है, सेल्यूकस के लिए व्यास से जो यात्राएं की गयी थीं—जिनकी गवाही प्लिनी देता है उनका उद्देश्य युद्ध के दौरान अन्वेषण न था विल्क उनका संबंध तो पाटलिपुत्र में नियुक्त यूनानी राजदूतों द्वारा बाद में की गई यात्राओं के बीच एकत्र की गई मूचनाओं से है। मेगास्यनीज एंड एरियन 1926, 129, कै. हि. इं. i. पृ० 430)।

<sup>4.</sup> प्रुटार्क, पूर्वोद्धत, अच्याय lxii ।

"अनुसिंव परोपिमसदे हैं : उसके ऊपर परोपिमसस पहाड़ है; फिर, दक्षिण की ओर अराकोटी; फिर उसके आगे, दक्षिण की ओर ग्रेड्रोसेनी और अन्य जातियां जो समुद्र के क्षेत्र में वसती हैं, और इन सब स्थानों के साथ सिंव नदी अक्षांश रेखा पर पड़ती है; और इन स्थानों में कुछ जो अनुसिंध में स्थित हैं, अंशतः भारतीयों के अधिकार हैं, यद्यपि इससे पहले इनके स्वामी ईरानी थे। सिकन्दर ने इन्हें ईरानियों से जीता था और वह्मं अपनी वस्तियां वसायी थीं, किन्तु सेल्यूकस निकेतोर ने इन्हें सेंड्रोकोड्रम को विवाह (epigamia) की शर्त और वदले में 500 हाथियों को लेकर दे दिया।"2

एक अन्य स्थान पर वतलाया गया है कि "सिंव नदी भारत और एरियाना की सीमा वनाती थी। एरियाना जो भारत के ठीक आगे पश्चिम में था उस समय (अर्थात् सिकन्दर के आक्रमण के समय)ईरानियों के अधिकार में था। बाद में एरियाना के काफी भाग पर भारतीयों का अधिकार था, जो उन्हें मैसिडोनियनों से मिला था।"3

सन्विदेशों में राजनियक संबंध भी हुए थे, क्योंकि स्ट्राबो कहता है कि पाटलिपुत्र में चन्द्रगुप्त के राजदरबार में मेगास्थनीज राजदूत बनाकर भेजा गया था।

'मेल' के व्योरों से जिसकी गवाही स्ट्रावो भी देता है संदेह की कोई गुँजाइश नहीं रहती कि सेल्यूकस के प्रयत्न सफल नहीं हुए थे। एक प्रसिद्ध सेनापित के अधीन मेसिडोनियन सेनाओं को पंजाव से प्रसिजाइ के राजा को हटाने में सफलता नहीं मिली। उल्टे आकामक को सिंव नदी के कुछ मैसिडोनियन प्रदेश "500 हाथियों के अपेक्षाकृत कम मुआवजे के बदलें" दे देने पड़े थे। सेल्यूकस द्वारा छोड़े भूभाग के विस्तार तथा उस विवाह के स्वरूप के बारे में जिसकी शर्तों में स्ट्रावो के अनुसार एक धारा राज्य छोड़ने की भी थी, काफी विवाद रहा है। प्लिनी के एक अंश के आधार पर स्मिष्य का विश्वास था कि सौंपे गये भूभाग में ग्रेडोसिया, अराकोसिया, एरिया

<sup>1.</sup> टार्न के मतानुसार सरकारें या प्रान्त (पूर्वोद्धत) पृ० 100।

<sup>2.</sup> ज्याग्रक्री (लोएव लाइ.) एच. एल. जोन्स का अनुवाद (xv, 2.9)।

<sup>3.</sup> वही, पृ० 15 (xv, i, 10)।

और परोपिमसदे के क्षत्रप-प्रदेश शामिल ये। फिली मात्र इतना ही कहता है कि "विचाराबीन क्षत्रप-प्रदेशों को अनेक छेखक भारत का अंग मानते हैं।"<sup>2</sup> प्लिनी में उस कयन का संबंब सेल्यूकस और चन्द्रगुप्त के समय से नहीं विल्क किसी बाद के समय से प्रतीत होता है, अर्थात सन् 77 ई० से पहले के किसी समय से जब शक पार्थियन राजा राज्य करते थे।<sup>3</sup> स्ट्रावों के इस कयन से कि "और इन स्थानों में, कुछ जो अनुसिंव में स्थित हैं, अंशतः भारतीयों के अधिकार में हैं" यह प्रतीत नहीं होता कि विचाराबीन क्षत्रप-प्रदेशों पर से, जिनमें एरिया भी जामिल है, युनानियों ने अपना अविकार छोड़ दिया था। टार्न का विचार है कि परोपिमसदे, अराकोसिया और ग्रेड़ोसिया तीन क्षत्रप-प्रदेशों के जो भाग अनुसिव पड़ते थे सेल्युकस ने वही प्रदेश चन्द्रगुप्त को दिये थे। उनकी राय में ग्रेड्रोसिया के जिस जिले पर से सेल्यूकस ने अपना अधिकार छोड़ा था, वह मीडियन हाइडास्पीज् (पुरली से जिसकी पहचान की गयी है) और सिंग के बीच पड़ता या। इसी प्रकार टार्न के मत से परोपिमसदे नामक अत्रय प्रदेश से चन्द्रगुप्त को कुनार और सिंव नदियों के वीच का गंबार ही मिला था। अराकोसिया की सीमाओं का ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो पाया है, किन्तु अनुमान यह किया गया है कि इस प्रदेश से चन्द्रगुप्त को उस रेखा के पूर्वी भाग मिले थे जो कुनार नदी से शुरू होकर क्वेटा के पास नहीं जाती थी और फिर क्लात और पुरली नदी से होते हुए समुद्र को पहुंचती थी। किन्तु टार्न की बात स्वीकार्य नहीं है।

<sup>1.</sup> अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया, चतु॰ सं॰ 159।

<sup>2.</sup> मेगास्यनीज एंड एरियन, पृ० 156.; अ.हि.इं. पृ० 159।

<sup>3.</sup> प्लिनी को सूचना के आधार सिकंदर और सेल्यूकस के समकालीन ही नहीं हैं। वह अंटियोकस और सिकंटर तथा सेल्यूकस के वाहुओं द्वारा भारत के द्वार खोलने के प्रति कहता है। उसने 'पुराने लेलकों' के प्रमाणों का उपयोग तो किया ही है, साय ही उन राजदूतों का भी प्रमाण लिया है जो प्राचीन रोमन दरवार में आते थे। मैनिकंडल, एंशियंट इंडिया ऐज डिस्काइन्ड इन क्लासिकल लिटरेचर, पृ० 103, 107। उसने अपेक्षाइत हाल ही में एक व्यापारी द्वारा भारत के लिए एक छोटे रास्ते के जोज की वात कही है (पृ० 111)।

<sup>4.</sup> टार्न, पूर्वोद्धृत, पृ० 100।

उसकी एक वात तो निश्चित रूप से गलत है। अञोक के पांचवें और तेरहवें चट्टान आदेश लेखों में उत्तर पश्चिम की जातियों की राज-विषय में गणना की गयी है। ये राजकीय अधिकारियों के क्षेत्र में थीं। इनमें गंधार ही नहीं बिल्क योन भी शामिल थे। कम्बोजों और गंधार से यौनों का संबंध यह सिद्ध करता है कि योन वही हैं जिनका इसी नाम से महावंश में उल्लेख आया है, जिनकी राजधानी अलसंद थी जिसकी पहचान कर्निषम और गीगर ने परोपिमसदे में कावुल के पास अलेक्जंड्रिया से की है। जब स्ट्राबो यह कहता है कि 'एरियाना के काफी भाग पर भारतीयों का अधिकार था, जो उन्हें मैसिडोनियनों से मिला था' तो यह विश्वास करना किन्न है कि उसका अभिप्राय एक छोटी-सी पट्टी से है जो सिंब नदी के पश्चिम ओर उस रेखा के पूरव में पड़ती थी जो कुनार से पुरली तक जाती है। 1958 में कंदहार में अगोक के एक दिभाषी (यूनानी और अन्भेंक) अभिलेख की प्राप्त से यह वात निश्चित हो जाती है कि सेल्यूकस ने कितने प्रदेश दिये थे जिन पर अशोक के समय नक मौर्य शासन कर रहे थे।

जहां तक विवाह का संबंध है मैंकडोनल ने Kedos और epigamia में भेद किया है। इन शब्दों का प्रयोग कमशः एपियन और स्ट्राबो ने किया है। मैंकडोनल वतलाता है कि Kedos का तात्पर्य वास्तविक विवाह से हैं जब कि epigamia से संभवतः 'दोनों राजधरानों में विवाह से अधिकार के अभिसमय की स्थापना' से है। कहा गया है कि सेल्यूकस के परिवार में उस समय विवाह योग्य उम्र का कोई था ही नहीं। किन्तु इन दोनों शब्दों से 'विवाह-संबंध' का वोध होता है, यद्यपि स्ट्राबो द्यारा प्रयुक्त शब्द में 'राज्यों के बीच विवाह के अधिकार' का भाव भी संनिहित है।' विवाह की शर्त पर प्रदेश देने से यह लक्षित होता है कि विवाह हुआ और भूमि वधू को आंचल में दी गई जैसा कि वौद्ध कथा में कोसलादेवी को काशी का प्रदेश आंचल में मिला था या प्रगांजा की कैथरीन को बंबई का प्रदेश। !

किन्घम, एंशियंट इंडियन ज्याग्राफी, पृ० 18; गीगर, महावंश पृ०
 194 ।

<sup>2.</sup> की. हि. इं. खंड i, पृ 431।

<sup>3.</sup> लिडेल एंड स्काट, ग्रीक इंग्लिश लेक्सिकन 626, 946।

<sup>4.</sup> इस प्रश्न पर टार्न पूर्वोद्धृत, पृ० 174 पा. टि. में उसके विचार भी देखिए।

नंदों और मैसिडोनियनों को हराकर चन्द्रगुप्त एक विस्तृत प्रदेश का स्वामी वन गया था, जो पूरव में मगय और वंगाल से पश्चिम में एरियाना के पूर्वी क्षत्रप-प्रदेश तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्र और प्रसिआई के राजा का प्रमुख 'गंगा के सभी प्रदेशों तक' ही नहीं, विलक सिंघ के किनारे के प्रदेशों पर भी था, जिन पर कभी ईरान राजा और सिकन्दर ज्ञासन कर चुके थे। खेद है कि क्लासिकल लेखक भारत के अन्य अतिरिक्त प्रदेशों में मगब साम्राज्य के विस्तार के वारे में कुछ वहुत कम सूचना देते हैं। प्लूटार्क का एक अस्पप्ट कयन अवश्य मिलता है जिसमें "6 लाख की सेना लेकर (चन्द्रगुप्त द्वारा) पूरे भारत को रोंद डालने और जीत लेने की वात कही गयी है।"2 दूर पश्चिम के महत्वपूर्ण प्रान्त सौराष्ट्र अयवा काठियावाड़ की विजय और उसे अयीन कर लेने के संबंध में रुद्रदामन के' जुनागढ़ के शिलाभिलेख का प्रमाण अवस्य है जिसमें चन्द्रगुप्त के राष्ट्रीय पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा प्रसिद्ध सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख आया है। इस प्रदेश के मगव साम्राज्य में सिम्मलित होने से अवन्ति या मालवा पर मौर्य-अधिकार संपट रूप से प्रकट है। जैन लेखकों ने अवन्ति के पालक के उत्तरायिकारियों में 'मुरियों' अयवा मौर्यो की गणना की है। अमालवा अथवा अवन्ति की राजधानी उज्जैन में मौयों का एक उपराजा रहता था। चन्द्रग्प्त के पोते अशोक के समय में मीर्य साम्राज्य की सीमाएं उत्तर मैसूर तक पहुंच गयी थीं। अशोक ने मात्र एक प्रदेश कॉलग की विजय का दावा किया है। अतः तुंगभद्रा के पार साम्राज्य के विस्तार का श्रेय उसके पिता विदुसार या पितामह चन्द्रगुप्त को रहा होगा। कतिपय मध्यकालीन अभिलेखों में मैसूर के कतिपय भागों के चन्द्रगुप्त द्वारा रक्षित होने का उल्लेख आया है। ये प्रमाण काफी वाद के हैं, अत: इनके आवार

<sup>1.</sup> मेगास्य. एंड एरि॰ पृ॰ 141, इस अंश में डिल्लिखित 'पालिबोधि (पाटिलपुत्र) का राजा चंद्रगृष्त ही है, यह बात वहां दी गई सेना के वर्णन से स्पष्ट हो जाती है, जो निवासियों और राजधानी के वर्णन के बाद आता है।

<sup>2.</sup> प्लूटार्क, पूर्वोद्धत, पृ० अध्याय lxii।

जैकोबी, कल्पसूत्र आफ भद्रवाहु, 1879 पृ० 7; परिशिष्ट पर्वन्, द्वितीय सं० पृ० xx ।

राइस, मैंसूर एंड जुर्ग फाम इन्स्किप्शंस, प्० 10।

पर कोई वड़ा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। किन्तु ध्यान देने की वात यह है कि अनेक तिमल लेखक जिनका समय ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में रक्षा जाता है, 'मोरियार' द्वारा हिमाच्छादित गगनचुम्त्री पहाड़ के लांघने के निर्देश करते हैं। इन निर्देशों पर दक्षिण भारत के अध्याय में विचार किया जायेगा। ई० पू० की तीसरी शताब्दी में चितलदुन जिला दक्षिण में मौर्य साम्राज्य का सीमांत था। किन्तु नंदों का उच्छेद करने वाले और म्लेच्छों से पीड़ित बरित्री के रक्षक नरवीर को भावी मंतितयों ने "संकलजंबुद्दीप के नाय", शिलाओं में इठलाती सुरनदी (गंगा) के सीकरों की फुहार से शीतल शैलेख (हिमालय) से (अनेक रंगों की मणियों की द्युति से प्रकाशित) दक्षिणार्णव के तीर तक के प्रदेशों के एकराट् के रूप में ही स्मरण किया हैं। इन शब्दों की अनुगूंज उपरिजद्धत प्लूटार्क के कथन में भी है। इससे ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में प्रचलित उस परम्परा का ज्ञान होता है जो चन्द्रगृद्ध को ब्राह्मण प्रन्थों और निकायों में शतमुख गाये एकराट् और चक्रवर्ती के आदर्श को चिरतार्थ करने वाले सार्वभीम राजा के रूप में स्मरण करती थी।

चन्द्रगुप्त की राजनैतिक और सैनिक सफलताएं काफी उदात्त हैं, पर इनसे ही उसकी सफलताओं की इतिश्री नहीं हो जाती है। इस महायोद्धा ने एक ओर जहां एक कुख्यात राजवंश के शासन से देश के एक भाग को उवारा या वहीं दूसरी ओर देश के एक दूसरे भाग को विदेशी दासता से मुक्ति दिलाई यी। वह एक ऐसे साम्राज्य का निर्माता था जिसमें समूचा भारत तो नहीं किन्तु उसका अविकांश भाग आ गया था। "वह युद्ध में जितना स्फूर्तिवान या शांति की कला में भी उतना ही कमंठ था।" भद्रशाल और सेल्यूकस के विजेता चन्द्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30 हजार घुड़सवार, 8 या 9 हजार हाथी थे। जैसे ही स्थिति सामान्य हो गयी, वह शांति का पुजारी वन गया। वह कुशल सेनानायक तो था, पर रक्त-पिपासु न था। उसने भारत की एकता तो स्थापित कर दी किन्तु उसकी सीमाओं से परे लोलूप दृष्टि से नहीं देखा। एरियन का एक कथन है जिसका आवार मेगास्थनीज ही प्रतीत होता है। वह कहता है कि "कहते हैं कि न्याय की भावना भारतीय राजाओं को भारत

<sup>1.</sup> मुद्राराक्षस, अंक iii, इलोक 19 ।

<sup>2.</sup> मैंक्तिइल, एंक्षियंट इंडिया ऐज डिस्काइब्ड बाइ मेगास्यनीज एंड एरियन पृ० 141, 161।

की सीमाओं के परे विजयें करने से रोकती है। इस वाक्य में मूत्र-रूप में मौयों की वैदेशिक नीति का निरूपण हो जाता है। उसका निर्माण वंदा के संस्थापक ने किया था और उसके वंदाजों ने उसका अक्षरतः पालन भी किया था।

चन्द्रगुप्त की दिजयों के कारण भारत के बाहर के देशों से संबंध घनिष्ठ हुए; विशेषकर यूनानी पश्चिम से तो यह संबंध और भी दृढ़ हुआ। हमने ऊपर देखा है कि पश्चिमी एशिया के यवन राजा से युद्ध के अनन्तर पाटलिपुत्र के राजघराने और वैविलोन के सेल्यूकस के परिवार में व्यक्तिगत संबंध स्थापित हुए थे। सम्भवतः सेल्यूकस परिवार की एक महिला प्रसिखाई के राजा के महल में आयी थी और एक यूनानी राजदूत उसके राजदरबार की शोभा बढ़ाता था। इघर से भी अनुकूल उत्तर मिला था। फाइलार्क्स के प्रमाण पर एथेनियस वतलाता है कि भारतीय राजा ने सेल्यूकस को कुछ उपायन भेजे थे, जिसमें एक शक्तिशाली वाजीगर भी था। चन्नगुप्त के वारे में कया है कि उसने सेल्यूकस की वेदी पर सम्मान प्रकट किया।3 इससे भी युनानी प्रतिभाके प्रति उसका आदरभाव प्रकट होता है। डायोडोरस से पता चलता है कि इयोपियनों ने एक युनानी लेखक को जिसका नाम इयामवूलस या दास वना लिया या। एक जलयान की दुर्घटना में यह भारतीय समुद्र तट पर जा लगा या। इसे 'पाटलिपुत्र के राजा के पास भेज दिया गया था' जिसे युनानियों के प्रति वड़ा प्रेम था। "यह कहना तो मुक्तिल है कि इसमें चन्द्रगुप्त के युनानियत के प्रेम की चर्चा है या उसके पुत्र और उत्तराधिकारी का उल्लेख है जिसे यूनानी दार्झनिकों से बड़ा प्रेम था। मनोरंजक बात यह है कि इससे पता चलता है कि पाटलिपुत्र के महानगर में वहुत से यूनानी थे। उनकी सुख-सुविद्या और रक्षा के लिए नगर में अधि-कारियों की एक विशेष परिषद ही गठित की गई थी। उनकी न्यायिक

<sup>1.</sup> वहीं, पृ० 209 ।

<sup>2.</sup> मैनिकंडल, इन्वेसन, पृ० 405 ।

<sup>3.</sup> स्मिय, ञ० हि० इं० पृ० 125 पा० टि०।

<sup>4.</sup> एंशियंट इंटिया इन क्लासिकल लिटरेचर, पृ० 204-5 ।

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। एरियन ने वतलाया है कि "भारतीय विदेशियों को दास नहीं वनाते।"

नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में चन्द्रगुप्त ने जिस योग्यता का परिचय दिया उससे स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य योदा-राजाओं से वह बहुत श्रेष्ठ था। उसने जनता की सुख-समृद्धि और सम्यता की उन्नति के लिए अनेक उपाय किये थे। उसके अधीन मंत्रियों का चुनाव योग्यता और चरित्र के आधार पर होता था। न्याय की व्यवस्था समता के आवार पर प्रतिष्ठित थी। नगर-प्रशासन कुशल था। सम्भवतः नौसेना ने जल-दस्युओं का दमन कर दिया था। इसलिए यात्रियों और सार्थों के लिए मार्ग निरापद हो चुके थे। दास-प्रथा पर अंकुश लगाया गया था। इनके अतिरिक्त भी उसने अनेक ऐसे कार्य किये थे, जिससे जिस्टिन का यह निदातमक कथन कि उसने स्वतन्त्रता का नाम वदलकर दासता कर दिया था और अपनी प्रजा पर अत्याचार किये थे, नि:सार सिद्ध हो जाता है। छैटिन इतिहासकारों के इस निष्कर्प का आवार यह प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने देश में कड़े अनुशासन की स्थापना की थी। उसके समय में दंड-विद्यान कड़ा था, जिसमें अंग भंग की सजा भी शामिल थी। यहां इन वातों पर या ऐसी वातों पर जिनका मौर्यों की राज्य-पद्धति से संबंध है विचार छोड़ दिया गया है, क्योंकि अगले अध्याय में इन विषयों पर विस्तार से विचार किया गया है। यहाँ राजा और उसके दरवार की संक्षेप में चर्चा से ही संतोप करेंगे।

राजा प्रायः पाटिलपुत्र के महानगर में ही रहता था। यूनानी और लैटिन लेखक इसे पालीवोध्या, या पालिबोध्या नाम से जानते थे। किन्तु यथावसर वह हर्प की भांति एक स्थान से दूसरे स्थानों में घूमता था। एपियन ने लिखा है

<sup>1.</sup> मेगास्थनीज एंड एरियन, पृ० 42, 68 ।

<sup>2.</sup> जैसाकि सुविदित ही है, इस नगर को वसाने का श्रेय अजातशत्रु के पुत्र उदायि को दिया जाता है। आश्चर्य ही है कि डायोडोरस ने एक अनुश्रुति का हवाला दिया है जिसमें यह श्रेय हेराक्लीस को दिया गया है। डायोडोरस का आधार संभवतः मेगास्थनीज रहा है। (मैक्त्रिंडल, एंशियंट इंडिया ऐज डिस्काइन्ड बाइ मेगास्थनीज एंड एरियन पृ. 37)।

कि भारतीय राजा सिंच के किनारे या सिंघ के आसपास रहता था। इससे अनुमान है कि उसने उस नदी पर या उसके किनारे के किसी नगर में अपनी अपर राजधानी बना ली थी या कम से कम एक जय-स्कंधावार अवस्य वनाया था । क्लासिकल लेखकों ने प्रसिआइ के मौर्यो की महानगरी का वडा मनोरंजक विवरण लिख छोड़ा है। लिखा है कि पाटलीपुत्र एक विशाल और समृद्ध नगर था, यह एरन्नोवोअस (हिरण्यवाह या सोन) और गंगा के संगम पर वसा था। यह समानान्तर चतुर्भुं ज के आकार का था। इसके 'वस्ती वाले भागों' की लंम्बाई 80 स्टेडिया (9 वर्ग-मील, 352 गज) और बौड़ाई 15 स्टेडिया (1 मील, 1270 गज ) थी। इसके चारों ओर लकड़ी की एक दीवार थी जिसमें वाण छोड़ने के लिए सुराख बने हुए थे। इस दीवार में 570 वुर्जियां थीं। स्पष्ट ही ये चौकसी के लिए वनी होंगी। नगर में प्रवेश के लिए 64 हार थे । दीवार के साय-साथ उसके वाहर पानी की एक परिखा थी जिसमें पड़ौस की नदियों से पानी आता था। इसकी चौड़ाई 6 प्लेखा (200 गज) और गहराई 30 हाथ थी। इसका निर्माण नगर की रक्षा और गंदगी के निकास दोनों दृष्टियों से हुआ था। नगर में विशाल और अनेक महल थे जिनमें बहुत से लोग रहते थे। इनमें विदेशी भी थे। नगर की व्यवस्था के लिए एक निगम था जिसके 30 सदस्य (astynomoi) थे।3

यदि एलियन का विश्वास करें तो 'राजािघराज' एक ऐसे महल में रहता था, जिसका निर्माण कारीगरी की दृष्टि से अचंभा ही था। इसकी तुलना न तो मेम्नोिनयन सुसा कर सकता था जिसकी श्रीवृद्धि में अपार घन-राशी का व्यय हुआ था, न एकवतना ही जिसकी महिमा भी प्रसिद्ध थी। इसके उद्यान मीर और चक्रवाक की मबुर घ्वनियों से गूंजते थे। इसमें छायादार और नित्य हरे वृक्ष लगे हुए थे। ये एक दूसरे से

<sup>1.</sup> एपियन, पूर्वोद्धत, xi, 9, 55 ।

मीर्यकाल में उत्तरापय (सिंघु घाटी और सीमा प्रान्त) की राजधानी तक्षशिला में होने का पता है। असंभव नहीं कि एपियन इसी नगर में चन्द्रगुप्त के निवास करने का इशारा कर रहा हो।

<sup>2.</sup> मिला॰ पतंजिल iv, 3.2 ''पाटलिपुत्रका: प्रासादा: पाटलिपुत्रका: प्राकारा इति''।

<sup>3.</sup> मैिनकंडल मेगास्यनीज एण्ड एरियन पृ० 37, 65, 67, 209।

गुथे रहते थे। इनमें कुछ वृक्ष तो दूर-दूर के देशों से मंगाये गये थे। इसमें सुंदर वाविलयां वनी हुई थीं, जिनमें मछिलयां मरी हुई थीं। छोटे-छोटे राजकुमार इनमें मछिलयों का शिकार और जलकीड़ा करते थे। इन सबसे दृश्य मनोरम हो गया था। महल की गरिमा और सौन्दर्य महाराजा के अनुकूल थी। इससे विदित होता है कि इनमें रहने वाले को सौन्दर्य से प्रेम था। उसे जीवन में आनंद और प्रकृति से सच्चा प्रेम था। सामान्यतया रूखे सैनिकों में ये गुण नहीं मिलते। कुम्पहार नामक गांव की खुदाई से पाटिलपुत्र के भवनों के अवशेप प्रकाश में आये हैं। यह गांव पटना के पाप ही है। इसके लकड़ी के निर्माण, विशेषकर काष्ठप्राचीर के दुकड़े, संभवन चंद्रगुष्त के राज्य-काल के हैं।

रिनवास के वाशिदों में इस महान राजा की रानियों उल्लेखिबशेषण अपेक्षित है। यदि चन्द्रगुष्त और सेल्यूक्स की संिव की परंपरागत व्याख्या को स्वीकार करें तो मानना होगा कि इनमें एक सेल्यूक्स कुल की राजकुमारी भी थी। उनैन अनुभूतियों में एक अन्य नाम दुर्वरा का भी मिलता है जिसे विदुसार की माता कहा गया है। वर्मी अनुभूतियों में वर्णन आया है कि चन्द्रगुष्त के उत्तराधिकारी की माता मौर्य-वंश की थी। पर इस रानी का नाम नहीं वतलाया गया है। अयम मौर्य की रानियां अपेक्षाकृत अन्वकारा-

- 1. जड़ीवूटियों और फलों की उपयोगिता के लिए मिला॰ अशोक का चट्टान आदेशलेख ii । मोनाहन, अलीं हिस्ट्री आफ बंगाल, पृ॰ 177; कै. हि. इं. I, पृ॰ 411; मैं निकंडल, एंशियंट इंडिया इन क्लासिकल लिटरेचर, पृ॰ 141 क्टियस ने अपनी हिस्ट्री आफ अलेक्जांडर (इन्वे. अले. पृ॰ 188) पर एक भारतीय महल का वर्णन किया है जिसे चंत्रगुप्त का महल मानते हैं। किन्तु जैसािक मोनाहन ने कहा है (पूर्वोद्धृत, पृ॰ 178) यह वात स्पष्ट नहीं हो पाती कि इसमें मौयों की राज्यसभा का वर्णन है या उनके किसी छोटे-मोटे सामन्त की सभा का।
  - 2. मोनाहन पूर्वोद्धत, पृ० 173; अ. हि. इं. च० सं० पृ० 128;
- 3. इस प्रश्न पर अभी हाल में विचार करने वाले टार्न के मत से तुलना कीजिए, ग्रीवस इन वैनिट्रया एंड इंडिया, पृ० 174, पा० टि०।
  - 4. परिजिष्ट पर्वन्, पृ० lxxix; 234 (viii, 439) ।
  - 5. विगांडेट, पूर्वोद्धृत, पृ० <sup>1</sup>28 ।

च्छन्न ही रही हैं। पता नहीं ये रानियां चन्द्रगुप्त के समसामयिक सेल्यूकस वंशीयों की रानियों की भांति सार्वजनिक जीवन, दरवारी उत्सवों और नीति-निर्घारण में कोई महत्वपूर्ण भाग लेती थीं या नहीं। एलियन ने मछली का शिकार और जलकीड़ा करते चन्द्रगुप्त के राजकुमारों का उल्लेख किया है। पता नहीं इन राजकुमारों में विन्दुसार था कि नहीं। अनुश्रुतियों में इसके अतिरिक्त सिंहसेन को भी चंद्रगुप्त का पुत्र कहा गया है।

राजकुल के इन सदस्यों के अतिरिक्त नारियों का एक झें ड भी रिनवास में रहता था जिन्हें 'उनके माता-पिता से खरीदा गया था।' ये रिनवास में राजा की व्यक्तिगत सुख-सुविवा का व्यान रखती थीं और आखेट में भी उसके साथ जाती थीं।<sup>2</sup>

राजा के निजी जीवन की कितपय मनोरंजक झांकियाँ उपलब्ध हैं। कभी-कभी वह सुरापान कर लेता था,3 सम्भवतः यज्ञों के अवसर पर। परन्तु वह कभी नशे में बुत्त नहीं होता था तािक किसी पड्यंत्र का शिकार हो सके। वह दिन में नहीं सोता था, रात में भी कभी-कभी प्राणघात के प्रयत्नों से वचने के लिए एहतियात के तौर पर वह अपने सोने का स्थान का परिवर्तन कर देता था।

चन्द्रगुप्त की राजसभा उसके महल से कम शानदार न थी। बाद में भी वैयाकरण पतंजिल ने चन्द्रगुप्त-सभा को स्मरण किया है। सभा में वैठकर चन्द्रगुप्त अपने विचक्षण मन्त्रियों और सभासदों से परामर्श करता था, राजदूतों को दर्शन देता था और episcopoi के प्रतिवेदनों को सुनता था। इनका काम उसके विस्तृत साम्राज्य में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी रखना और निगरानी करना था। यहीं राजा अपनी प्रजा को न्याय-दान करता था। प्रजा प्रत्येक समय उसका दर्शन कर सकती थी, यहाँ तक कि जय

<sup>1.</sup> सिंहसेन विन्दुसार की उपाधि हो सकती है।

<sup>2.</sup> मेगास्थनीज एंड एरियन पृ० 70।

<sup>3.</sup> अंटिओकस को लिखे विदुत्तार के उस पत्र से तुलना कीजिए जिसमें विदुत्तार ने उसके लिए मीठी शराव खरीदने को लिखा या (इन्वे. अले.) 409)।

<sup>4.</sup> मेगा एण्ड एरि. पृ० 70।

<sup>5.</sup> I, i, ix 1

वह लकड़ी के बेलनों से अपने शरीर की मालिश कराता था, उस समय भी  $1^{1}$ 

चन्द्रगुप्त की सभा में राजनियकों के अतिरिक्त कांन-कीन से प्रमुख व्यक्ति थे, इसकी सूचना अनुश्रुतियों से ही प्राप्त होती है, इस सम्बन्ध में कोई अकाट्य लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उसके राष्ट्रीय पुष्यगुप्त का एक अभिलेख में उल्लेख आया है, जो एक महत्वपूर्ण प्रांत का शासक था। पृष्यगुप्त ने कभी केन्द्रीय सरकार की भी दोभा बढ़ाई थी या नहीं, हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं।

अनुश्रुतियों में चन्द्रगुप्त-सभा के अनेक प्रमुख व्यक्तियों के नामों का उल्लेख हैं। इनमें प्रसिद्ध कीटिल्य अपर नाम चाणक्य भी था। हमने इसके नाम से प्रसिद्ध राजनीति की पुस्तक की चर्चा की है। यह राजा का समकालिक और उसका प्रसिद्ध मन्त्री था, यद्यपि यह सिद्ध करने के लिए कोई अकाट्य प्रमाण नहीं दिया जा सकता। हाँ, भारतीय, वर्मी और सिहली अनुश्रुतियों में, जो सभी सम्प्रदायों की हैं, एक स्वर से उसे चन्द्रगुप्त का मन्त्री कहा गया है। बौद्ध अनुश्रुतियों में .चन्द्रगुप्त के एक दूसरे मन्त्री की भी चर्चा है जिसका नाम मनियतप्पो था। यह जटिल सम्प्रदाय का था। महावंदा टीका में इसका उल्लेख है। वै

चन्द्रगुष्त सभा के अन्य व्यक्तियों में कुछ विदेशी राजदूत थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध मेगास्यनीज् था। वह सेल्यूकस का दूत था। यह पर्याप्त समय तक चन्द्रगुष्त के दरवार में रहा था। उसने यहाँ जो कुछ देखा-सुना, उसके आघार पर भारत के सम्बन्य में एक पुस्तक लिखी थी। किन्तु खेद है कि यह मनोरंजक ग्रंथ नष्ट हो चुका है। बाद के क्लासिकल लेखकों ने इस पुस्तक के जो उद्धरण दिये थे, वे ही अब मुरक्षित बच रहे हैं।

यदि परम्पराओं पर विस्वास करें तो यह मानना होगा कि प्रथम मौर्य राजा के दरवार में उसके उत्तराविकारियों की ही भांति मन्त्रियों और राजदूतों के अतिरिक्त एक तीसरे वर्ग के लोग भी आते थे, वे ये वार्मिक आचार्य। जैन लेखकों ने इस वात पर वल दिया है कि जीवन की संच्या में चन्द्रगुप्त जैनाचार्यों के सम्पर्क में आया था, जिनमें सबसे प्रमुख थे भद्रवाहु। इनकी मृत्यु 170 वीर

<sup>1.</sup> मेगा. एंड एरि. पु. 41, 70, 85, 217।

<sup>2.</sup> टर्नआवर, पूर्वोद्धृत शां ।

संवत् में वतलाई जाती है। अर्थात् एक कालगणना के अनुसार प्रथम मौर्य राजा के सिहासन पाने के 15 वर्ष वाद वे मरे थे। प्रसिद्ध कल्पसूत्र के रचिक्षा भद्रवाहु ही थे। कल्पसूत्र के अतिरिक्त इन्होंने अन्य ग्रंथों की रचना की थी। राजावलीकथे के अनुसार इनका जन्म पुंड्रवर्द्धन में कोतिकपुर नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। थ

स्ट्रावो का कथन है कि राजा सामान्यतया चार अवसरों पर महल के वाहर निकलता था। वे थे—युद्ध में सेनाओं का स्वयं नेतृत्व, प्रजा को न्यायदान, यज्ञ और मृगया। मृगया राजा के मनोविनोद का प्रिय साधन था। जब राजा मृगया के लिए निकलता तो डोल और घंटघड़याल बजाय जाते थे। राजा सगस्त्र स्त्रियों से विरा रहता था। इनमें कुछ रथों पर वैठी होतीं, कुछ घोड़ों पर और कुछ हाथियों पर। वल्लमवारी सैनिक पूरी मण्डली की रक्षा करते थे। राजा घिरे वनों में शिकार करता था। शिकार के समय वह अपने रथ में मचान पर बैठता या हाथी की पीठ से शिकार करता था।

राजा कभी-कभी सार्वजनिक प्रदर्शनों में भी जाता था। इस प्रकार के एक प्रदर्शन की चर्चा प्लिनी ने की है। प्लिनी का आधार मेगास्थनीज़ है। इस प्रदर्शन में (kartazons) के वछेड़े—इनकी एक ही सींग होती थी, संभवत: यह गेंडे थे—एक-दूसरे को छड़ने के लिए छोड़ दिए जाते थे। क्लासि-कल लेखकों के कुछ वर्णनों का अधोक के अभिलेखों से समर्थन होता है। अभिलेखों में कहा गया है कि राजा के पूर्वज विहार-यात्राओं पर निकलते

<sup>1.</sup> परिशिष्ट पर्वन्, पृ० vii, xx, 248 (ix, 112)।

<sup>2.</sup> इंडि. एंटि. 1892, पु॰ 157।

प्लीट (वही), पृ० 156; ज० रा० ए० सो० 1909, पृ० 23, को जैन क्या पर संदेह है, जैकोबी (परिशिष्ट पर्वन् पृ० vi-vii; कल्पसूत्र, पृ० 22) का विचार है कि कुछ ग्रंथ जैसे निष्कत, छठे आचार्य के नहीं बिल्क उसी नाम के एक परवर्ती आचार्य के हैं। जैकोबी के मतानुसार समचरिस आचार्य भद्रबाहु का लिखा हो सकता है।

<sup>3.</sup> मेगा० एंड एरि० पृ० 71।

<sup>4.</sup> वही, पृ० 58।

थे। इनका मुख्य अंग मृगया था। राजा समाज भी करते थे। इन समाजों की तुलना हम प्लिनी के सार्वजनिक प्रदर्शनों से कर सकते हैं।

स्ट्रावो के एक उद्धरण में एक वड़े उत्सव का वर्णन है। यह उत्सव उस समय होता था जब राजा अपने केश का प्रक्षालन करते थे। इस अवसर पर लोग राजा को वहुमूल्य भेंटें देते थे और अपने चन-वैभव का प्रदर्शन करते थे। कित्यय लेखकों का विचार है कि यूनानी भूगोल लेखक को यह सूचना मेगास्थनीज़ से मिली होगी। इसलिए यह उत्सव पाटलिपुत्र के राजदरवार का ही होगा। इन लेखकों का यह भी मत है कि पाटलिपुत्र दरवार ने यह उत्सव ईरानियों से ग्रहण किया था। इस प्रकार ये लेखक इसे भारत पर ईरानी ऋण का एक और सबूत मानते हैं। किन्तु यहां यह वतलाना आवश्यक है कि स्ट्रावो ने वर्णन यों प्रारम्भ किया है—"निम्नलिखित विवरण इतिहासकारों ने दिये हैं।" इस प्रसंग में वह विशेष रूप से विलटावर्स की चर्चा करता है। इसलिए विचाराचीन उत्सव चन्द्रगुष्त से भी पहले प्रचलित रहा होगा। चाहे जो भी हो इस वात का कोई पक्का सबूत नहीं है कि यह उत्सव निश्चित रूप से पाटलिपुत्र में चन्द्रगुष्त के दरवार में भी मनाया जाता था।

चन्द्रगुप्त में अनेक निजी गुण थे। उसके कुशल सैनिक नेतृत्व, ओज और शासन की योग्यता का वर्णन किया जा चुका है। उसकी प्रकर सौन्दर्यानुभूति और प्रकृतिप्रेम की भी चर्चा हो चुकी है। इन गुणों के अतिरिक्त उसमें विस्तृत वौद्धिक जिज्ञासा भी थी। यदि अनुश्रुतियों का विश्वास करें तो धर्म में भी उसकी गहन रुचि थी। उसकी धार्मिक रुचि का कारण संभवतः दार्शनिकों से सम्पर्क था। मेगास्थनीज वतलाता है कि भारतीय राजाओं में हाइलोविओइ नाम से दार्शनिकों से दूत भेजकर मंत्रणा करने की प्रथा है। ये हाइलोविओइ सम्नीज़ (श्रमणाज़) के ही एक सम्प्रदाय थे, जो वनों में रहते थे, और संयम का जीवन विताते थे। राजा लोग इनसे सृष्टि के कारण और अन्य वातों पर परामर्श करते थे। देवताओं की पूजा और प्रसन्नता के लिए भी इन दार्शनिकों

<sup>1.</sup> xv, 1, 69

<sup>2.</sup> लाइफ आफ अलेक्जांडर का लेखक और उस राजा का सम-कालीन (देखि॰ इन्वे॰ अले॰, पृ॰ 8, 10; कै. हि. इं. 399, 675) ज. वि. उ. रि. सो. II, पृ॰ 98 में जायसवाल से क्लिटार्क्स का उल्लेख छूट गया है।

की सेवाएं ली जाती थीं। वर्ष के प्रारम्भ में राजा दार्शनिकों का एक महा-सम्मेलन वुलाते थे। जिसमें ये लोग फसलें, पशु या सार्वजनिक हित की वृद्धि के संबंध में लिखित रूप में अपने सुझाव देते थे। यह अनुमान अतर्कपूर्ण नहीं होगा कि यूनानी राजदूत ने पाटलिपुत्र में अपने निवास के समय स्त्रयं देखकर ही ये वार्ते लिखी होंगी।

राजा जिन मसलों पर इन दार्शनिकों की मन्त्रणाओं का लाभ उठाता था उनमें उसकी रुचि का एक दिपय जंगली जातियां भी थीं। यह वात अप्टोमी की कथाओं से स्पष्ट हो जाती है। अप्टोमी गंगोत्री के पान रहते थे और वहां से राजा के दरवार में ले आये गये थे। एनेक्टोकोइटाई ने रास्ते में ही अन्तजल ग्रहण करने से इंकार कर दिया था और मर गया। इन कहानियों के सभी व्योरों का विस्वास नहीं किया जा सकता। किन्तु इनसे यह वात तो सिद्ध हो ही जाती है कि क्लासिकल लेकक चन्द्रगुप्त को आयुनिक मानव-शास्त्रियों की भांति मानव-जातियों में जिज्ञासा रखने का श्रेय देते हैं।

चन्द्रगुप्त के राज्यकाल में साहित्य की भी अभिवृद्धि हुई। हमने पहले ही देखा है कि परम्पराएं अर्थशास्त्र के लेखक कौटित्य और जैन कल्पसूत्र के लेखक भद्रवाहु का संबंध चंद्रगुप्त के दरवार से जोड़ती हैं। अशोक के अभि-लेखों में भी पता चलना है कि प्रारम्भिक मौर्यकाल में सूत्रों, गायाओं और

<sup>1.</sup> मैिक्कंडल, मेगा० एंड एरि०, पृठं 102. हाइलोविओइ के बाद महत्त्व की दृष्टि से चिकित्सकों का स्थान आता है, जो अपने घरों में ही रहते ये और भोजन पर नियंत्रण तथा चिकित्सा कर के रोगों को अच्छा कर देते थे। दार्शनिकों में कुछ स्त्रियां भी थीं। दर्शन के साथ-साथ चिकित्सा पर व्यान दिया जाता था।

<sup>2.</sup> वही, पृ० 38, 83, 214. अथवा एक अन्य व्यान्या के अनुसार "फलों या मनुष्यों की समृद्धि या सरकारों से सम्बन्धित" ज्याप्रकी आफ स्ट्राबो (लोएब) vii, पृ० 69।

<sup>3.</sup> qo 75, 80

<sup>4.</sup> देखि॰ बैराट का आदेशलेख और स्तम्भलेख vii (EE धम्मापदाने)

अवदानों के रूप में पर्याप्त मात्रा में साहित्य की रचना हो चुकी थी। मेगास्थनीज़ के उद्धरणों में हेराक्लीज़ और पन्हैया की जो कहानियां आई हैं, उनसे विदित होता है कि किसी न किसी रूप में उस युग में आख्यान भी पर्याप्त लोकप्रिय हो चुके थे। मेगास्थनीज़ के इस कथन का कि भारतीयों के कानून लिखित नहीं होते, खुलासा करते हुए वूलर ने मुझाव दिया था कि इस कथन का आधार स्मृतियों के वास्तविक अर्थ को ग्रहण न करना है। स्मृतियों का अर्थ मेगास्थनीज़ ने मेंगोरी किया था जब कि स्मृतियां भी लिखित होती थीं। यदि वूलर का यह कथन सत्य हो तो यह भी मानना होगा कि चन्द्रगुप्त के समय में स्मृति-साहित्य के भी अल्पांश की रचना हो चुकी थी। मेगास्थनीज़ की इंडिका का आधार मुख्य रूप से उसका निजी ज्ञान ही था अर्थात् यह भी हो सकता है कि उसने इस प्रकार के ग्रन्थों से भी सहायता ली होगी। इनके अतिरिक्त उसने अनेक दंत-कथाओं आदि से जो उस युग में लोक-साहित्य का अंग वन चुकी थीं, भी मदद ली होगी।

हमने ऊपर देखा है कि राजा यजों के लिए अपने महल से बाहर निकलता था। इससे यह लक्षित होता है कि युनानियों की दृष्टि में वह ब्राह्मण-धर्म का अनुयायी था। प्रसिद्ध जैनाचार्य हेमचन्द्र ने भी माना है कि राजा मिथ्यामतों (अजैन) को भी संरक्षण देता था (मिथ्या दृक्पांषडिमत-भावितम्) जैसा ऊपर वतलाया गया है, राजा के मन्त्रियों में एक जटिल भी

<sup>1.</sup> मेगा० एंड एरियन, पृ० 163, 106।

<sup>2.</sup> मोनाहन, पूर्वोद्धृत, पृ० 167

<sup>3.</sup> स्ट्रावो के वक्तव्य से (मैक्तिंडल, एंजि॰ इंडि॰ ऐज डिस्का॰ बाइ मेगा॰ एंड एरि॰, पृ॰ 69);

<sup>&</sup>quot;उनके कई पित्नयाँ होती हैं, जिन्हें वे उनके माता-पिता से एक जोड़ी बैल देकर खरीदते हैं"

स्मृतियों (गौतम iv; वौधायन, I, 11, 4; मनु III, 29) में आये आर्प विवाह के लक्षण की तुलना कीजिए । देखि॰ मोनाहन, पूर्वोद्धृत, पृ॰ 165 भी।

<sup>4.</sup> परिकाष्टपर्वन्, पृ० 232 (viii, 415)

था। जटिल एक प्रकार के साधु होते थे जो अपने सर पर जटाएं रखते थे। प्रारम्भिक पालि आगमों में परिव्राजकों तथा तपस्वियों के एक वर्ग के रूप में जटिलकों का भी उल्लेख आया है। चन्द्रगुप्त का वौद्धों के प्रति क्या रुख था, इसका हमें ज्ञान नहीं है । यदि थेरगाथा टीका का विज्वास करें तो यह मानना पड़ेगा कि चाणक्य के कहने से उसने एक थेर के पिता को जेल में डाल दिया था।<sup>3</sup> इस व्यक्ति को अपने राजनैतिक विचारों या निजी आचरण के लिए यह कष्ट भोगना पड़ा होगा। जैन परम्पराओं के अनुसार चन्द्रगुप्त अपने जीवन के अन्तिम समय में जैन आचार्यो द्वारा एक शास्त्रार्थ में विपक्षियों के पराजित कर दिये जाने पर तीर्थकरों के मत का अनुयायी हो गया था। 4 यह भी कहा जाता है कि जब मगब में वारह वर्षों का अकाल पड़ा तो चन्द्रगुप्त ने अपने पुत्र सिंहसेन को राज्य सींप कर आचार्य भद्रवाहु के साथ श्रवणवेलगोला की यात्रा की। यह स्थान मैसूर में स्थित है। कहते हैं कि <mark>जैन परम्परा के अनु</mark>सार वहां उसने समाधिमरण पाया ।⁵ अर्थात् अनशन कर शरीर त्याग किया। 900 ई० के आसपास के वाद से मिलने नाले मैसूर के अनेक अभिलेखों में भद्रवाहु और चन्द्रगुप्त के युग्म का उल्लेख हुआ है।

विन्दुसार

चन्द्रगुष्त ने अपनी मृत्यु से पूर्व चौवीस वर्ष राज्य किया था। ईसा पूर्व 301 ई० के किंचित् वाद उसकी मृत्यु हुई। किन्तु उसने अपने जीवन में जो

I. मललग्नेखर, डिक्शनरी आफ पालि प्रापर नेम्स, खंड I, पृ० 931।

<sup>2.</sup> राइज डेविड्स, वृद्धिस्ट इंडिया, पृ० 145 ।

मललशेखर, पूर्वोद्धत, पृ० 846, 860 ।

<sup>4.</sup> परिशिष्टपर्वन् (जैकोवी) पृ० lxxix, viii, 415।

<sup>5.</sup> वही, viii, 444; समाधिमरणं प्राप्य चन्द्रगुप्तो दिवं ययौ, राजावलीकये, इंडि० ए० 1892, पृ० 157 ।

<sup>6.</sup> राइस, मैसूर एंड कुर्ग फाम इन्स्किप्तांस, पृ० 3 फ्लोट (इंडि॰ ए॰ 1892, 156; ज. रा. ए. सो. 1909 पृ० 24) का मत है कि राजाव-लोकये की कथा 'सम्भवतः काफी आधुनिक ईजाद है।" इस अनुश्रुति के प्राचीनतम रूप में भी 'अशोक के पितामह चन्द्रगृप्त के बारे में जो वर्णन हैं वे सच नहीं हैं।"

कार्य किया था, उसके साथ वह नहीं मरा। वस्तुतः इसका कारण उसकी वह कुशल शासन-त्यवस्था और वृद्धिमत्तापूणं नीति थी, जिसकी आधारिताला उसने रखी थी। किन्तु कोई भी प्रशासनतंत्र तव तक सुचार रूप से नहीं चल सकता, जब तक उसका नियमन करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति न हो, जिसका उस तंत्र के संस्थापक के आदर्शों में विश्वास हो। विन्दुसार चन्द्रगुप्त के आदर्शों और तरीकों का प्रशंसक था और उसने अपने यशस्वी पिता की परम्पराओं की रक्षा का पूरा प्रयत्न किया। चन्द्रगुप्त के पुत्र और उसके उत्तराधिकारी विन्दुसार की कीर्त्त का एकमात्र आधार यही नहीं है। उसने एक ओर तो अपने पिता के दाय को अक्षुण्ण रखा, तो दूसरी ओर किसी-न-किसी प्रकार से अपने योग्य पुत्र और उत्तराधिकारी का मार्ग प्रशस्त किया। विन्दुसार का काल धर्माशोक के यशस्वी युग की भविष्यवाणी करता है।

विन्दुसार के प्रारम्भिक जीवन के सम्बन्ध में बहुत कम वातें मालूम हैं। जैन परम्पराओं के अनुसार इसकी माता का नाम दुर्धरा था। एरियन ने चन्द्रगुप्त के राजमहल की वाविलयों में राजकुमारों द्वारा मछली के शिकार और नौकाएं चलाने को शिक्षा ग्रहण करने का वर्णन किया है। इतिहास में इस वात का कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि विन्दुसार उन राजकुमारों में या या नहीं। अपने जीवन में बाद में उसने शासन और संस्कृति में जो रुचि विखलाई संभवतः वाल्यकाल में ही उसने उन्हें ग्रहण किया होगा। यूनानियों ने उसका नाम अमित्रोकेडीज वतलाया है। (इस दे वो अन्य रूप भी हैं अमित्र-चिटीज और अलित्रोकेडीज; λλ के आने का कारण घसीट में M के लिखने का रहा है)। 1

इस नाम से यह सिद्ध होता है कि राजमहल के आनन्दों में पला वह एक दुर्बल राजकुमार न था। इसके विपरीत वह फौलाद से बना था और इस योग्य था कि इतने बड़े साम्राज्य का भार वहन कर सके और सभी शत्रुओं से उसकी रक्षा कर सके। फीट ने उसके यूनानी नाम को 'अभित्रखाद', 'शत्रुओं को खाने वाला' का रूपान्तर वतलाय। है। अभित्रखाद, इन्द्र की उपाधि है। लैसन और अन्य विद्वान इसे संस्कृत अभित्रधात अर्थात् 'शत्रुओं को

किन्तु स्मिथ (अ॰ हि॰ इं॰ पृ॰ 154) का मत है कि 'इस परंपरा की वातें मोटे तौर पर सही हैं।"

<sup>1.</sup> पलीट, जरु रारु एर सीर 1909, पूरु 24 पार टिरु ।

मारते वाला' का स्थान्तर मानते हैं। अभित्रवात शब्द एउँजिक्ति के महाभाष्य में आया है। प्रेतरेय झाह्मण में राजाओं की एक प्रसिद्ध उपाधि अभित्राना-महंता थो। महाभारत में राजाओं और योद्धाओं के लिए अभित्रवाती का प्रयोग कार-वार हुआ है।

प्लूटार्क और जिल्ला के प्रमाणों के अनुसार ईसापूर्व 326-25 में चन्द्रपृष्ठ सिहासन से दूर ही था। अनुश्रृतियों के अनुसार उसने चौकीस वर्ष राज्य किया। इसलिए ईसा पूर्व 301 से पहले उसके उत्तराधिकारी ने राज्य नहीं पाया होगा। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी अधीक के एक अभिनेत्र में मण नाम के एक राजा की चर्चा आई है जिसकी मृत्यू ईसापूर्व 258 में हुई थी। अधीक का यह अभिनेत्र उसके राज्य-काल के बारहवें वर्ष से पहले का नहीं है। इस प्रकार ईसापूर्व 270-69 से पहले ही बिन्दुसार का राज्यकाल समाज हो गया होगा। बिन्दुसार ने बस्तुतः कितने वर्षों तक राज्य किया इस संबंध में मतमेद है। पुराणों के अनुसार उसने 25 वर्ष राज्य किया, जबकि वर्मी और सिहली इतिवृत्तों में यह अवधि कमदा: 27 और 28 वर्षों की बननाई गयी है।

विस्तुसार के समय के भारत के बालारिक मामलों का वर्षन यूनानी इतिहास लेखों ने भी बहुत ही कम किया है। इसिए उसके राज्य-काल की बानकारी के लिए हमें परम्पराओं को ही बाबार बनाना होगा। बहुत बाद की बीद और जैन कयाओं से विदित होता है कि विस्तुसार ने अपने रिना के योग्य और बतुर कर्मबारियों को अपनी सेवा में रखा या। कौटिस्ट अपराम बाणका इनमें प्रमुख था। इसका प्रतिदृत्वी मुबंबू था। अस्ततोगता बल्याक मुख्यमंत्री (अप्रामास्य) बना। और उसके बाद रावगृष्ट मुख्यमंत्री हुआ।

<sup>1.</sup> III, 2. 2

<sup>2.</sup> ऐत॰ ब्राह्म viii, 17; म॰ मा॰ 11, 30, 19; 62, 8, vii, 22, 16।

<sup>3.</sup> परिशिष्टपर्वन्, viii, 446; क्यासरित्सागर क्यापीठलम्बक पाँचवीं तरंग, ञ्लोक 115; पेँजर का संस्करण, I, पृ० 57।

<sup>4.</sup> दिव्यावदान, 372; पो० हि० ए० इ० पृ० 243, 248 दिव्यावदान। पृष्ठ 372 में विदुसार की परिषद का वर्णन है जिसके 500 सदस्य थे।

महावंश टोका के अनुसार विन्दुसार की अग्र महिषी का नाम धम्मा और अशोकावदान के अनुसार सुभद्रांगी था।

सीभाग्य से विन्दुसार के पुत्रों में अशोक जैसे पुत्र भी थे, जिन्होंने दूरस्थ प्रदेशों के दुर्विनीत कर्मचारियों का वड़ी योग्यता से दमन किया था। इन पुत्रों की सहायता से विन्दुसार ने न केवल अपने पैतृक साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा, अपितृ उसकी सीमाओं का विस्तार भी किया। दिव्यावदान की एक कथा के अनुसार तक्षशिला की जनता ने कतिपय अमात्यों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। राज-कर्मचारियों के अत्याचार की शिकायत असार प्रतीत नहीं होती। इसकी पुष्टि स्वयं अशोक के कर्लिंग के आदेश लेखों से होती है, जिसमें उसने प्रान्तों में अमात्यों के अत्याचार पर अंकुश लगाने के उपायों का वर्णन किया है। कहते हैं कि तक्षशिला की इस कठिन परिस्थिति का मुकाबिला करने के लिए विदुसार ने अशोक को भेजा था। अशोक ने वहां शान्ति स्थापित की, क्योंकि प्रजा कुमार या राजा विदुसार के विरुद्ध न थी। उसकी शिकायत तो दुष्ट अमात्यों के खिलाफ थी। अनुश्रुतियों के अनुसार राजकुमार अशोक ने यहीं से खश राज्य को भी जीत लिया था। यह खश राज्य कसतवार से लेकर वितस्ता (झेलम) की घाटी तक फैला हुआ था।

तारानाथ के इतिहास में विन्दुसार और उसके प्रवानमन्त्री ब्राह्मण चाणक्य द्वारा किये गये अनेक युद्धों का उल्लेख है। तारानाथ के कथन के अनुसार उसने 16 नगरों के राजाओं को मार डाला था और पूर्वी और पिंचमी समुद्र के सम्पूर्ण प्रदेशों को अपने अधिकार में कर लिया था। तारानाथ बहुत वाद का लेखक था। अतः उसके वर्णन में सत्यांश का निर्णय करना किठन है। पूर्वी और पिंचमी समुद्रों के बीच के विजित राजाओं का तात्पर्य दक्षिणी प्रायद्वीप छोटे-मोटे स्वतंत्र राजाओं से लिया गया है। किन्तु यह अनुमान सही नहीं प्रतीत होता क्योंकि काठियावाड़ से बंगाल तक का प्रदेश भी पूरव और

<sup>1.</sup> रा० ला० मित्र, संस्कृत बुद्धिस्ट लिटरेचर आफ नेपाल, पृ० 8; विगैन्डेट,  $\Pi$ , पृ० 128।

<sup>2.</sup> ज० ए० सो० वं० अतिरिक्त अंक 2, 1899, पृ० 69।

<sup>3.</sup> जि वि उ रि सो II, पृ 79 ।

पश्चिमी समुद्रों के बीच में ही पड़ता है। हमें इस बात का पता है कि अशोक के समय तक किंलग ने अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित रखी थी। यदि तारानाथ का कथन प्रामाणिक परम्पराओं पर आश्वित हो तो यही मानना होगा कि विन्दुसार ने दिन्यावधान में उल्लिखित विद्रोह की भांति ही सुराष्ट्र और गंगा की घाटी के प्रदेशों में होने वाले विद्रोहों का दमन किया होगा। दक्षिणी प्रायद्वीप की विजय का उल्लेख न तो किसी यूनानी लेखक ने किया है और न इसके लिए कोई भारतीय प्रमाण ही है जो प्राचीनकाल का हो। किंलग और मैसूर के अभिलेखों में नंदों, चन्द्रगुष्त और अशोक के बारे में तो काफी वर्णन हैं, किन्तु विन्दुसार के संबंध में ये अभिलेख एकदम मीन हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि विन्दूसार ने शान्तिपूर्ण वैदेशिक नीति का पालन किया। चन्द्रगुप्त के शासनकाल के उत्तरांश में यूनानी राजाओं से मैत्री के जो संबंध स्थापित हुए थे, विन्दुसार ने उन्ह दृढ़ रखा। डायोडोरस पालिवोधा (पाटलिपूत्र के राजा के युनानी प्रेम को प्रमाणित करता है) स्पष्ट ही यह राजा कोई प्रारंभिक मौर्य ही था । विन्दुसार के समकालिक यूनानी राजाओं ने भी पाटलिपुत्र के साथ मैत्री के संबंघ बरकरार रखें। स्ट्राबो ने सैंड्रोकोट्टस के पुत्र एलेक्ट्रोकेडीज के दरवार में डीमेक्स के भेजने की वात लिखी है। <sup>1</sup> प्लिनी से विदित होता है कि इजिप्ट के राजा (टालोमी द्वितीय) फिलाडेल्फस (ईसापूर्व 285-47) वे डाइनोसियस नाम के एक दूत को भी भेजा था। यह दूत किस राजा के दरवार में आया था उसका नाम प्लिनी ने ही वताया है। मिस्र का यह राजा विन्दुसार और अशोक दोनों का तुल्वकालीन प्रतीत होता है। जब हम इस बात का विचार करते हैं कि यूनानी और लैटिन लेखकों ने चन्द्रगुप्त और अमित्रधात के उल्लेख तो बार-बार किये हैं, किन्तु वे अशोक के वारे में मौन हैं तो यही सम्भावना अधिक प्रतीत होती है कि यह दूत विन्दुसार के ही दरवार में आया होगा, न कि उसके पुत्र अशोक के दरवार में । तीसरी शताब्दी के एथिनियस नामक एक यूनानी छेखक का कथन है कि भारतीय राजा अमिट्रोकेटीज ने (सीरिया के प्रथम) ऐन्टीयोकस को मीठी धराव, मूखी अन्जीर और एक दार्शनिक भेजने के लिए लिखा था। सीरिया के राजा ने

<sup>1.</sup> II, 1, 9; मेगा० एंड एरि०, पृ० 12, 19।

<sup>2.</sup> वही, पृ० 13, 20; एंशि० इंडि० इन क्ला० लिट०, पृ० 108 ।

इसका उत्तर दिया था कि "अंजीर और यराव तो हम आपको भेज देंगे, किन्तु युनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों के विकय की मनाही हैं"। 1

यह उल्लेख यद्यपि बहुत संक्षिप्त है तथापि अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे यह पता चलता है कि विन्दुसार ने अपने पिता की ही भांति वाहर के देशों से मैत्री संबंध स्थापित करने का यत्न किया था। इस वर्णन में मीठी गराव और अंजीर की चर्चा आई है। फाइलार्कस, स्ट्रावी और एपियन ने जो सूचनाएँ दी हैं, उनसे हमें भारत और पश्चिमी देशों के बीच होने वाले तत्कालीन व्यापार का पता चलता है। चन्द्रगुप्त और सेल्यूक्स के वीच होने वाली संघि से ही इन संबंघों का मार्ग प्रशस्त हुआ था। हेगिसैंडर ने सबसे महत्वपूर्ण बात युनानी दार्शनिक माँगने के बारे में कही है। इससे विदुसार की सांस्कृतिक रुचि का तो परिचय मिलता ही है, साथ ही यह भी पता चलता है कि दर्शन में उसे विशेष रुचि थी। इस संबंघ में हमें एक अन्य यूनानी लेखक इयाम्बूलस द्वारा वर्णित उस कहानी पर भी घ्यान देना होगा जिसमें उसने पाटलिपुत्र के राजा के द्वारा जिसे यूनानियों से वड़ा प्रेम था, डायोडोरस के सम्मान का वर्णन है। पाटलिपुत्र के इस राजा का नाम नहीं वतलाया गया है। किन्तु यह कहानी एन्टीयोक्स के समकालिक भारतीय राजा पर पूरी तरह घटती है। पाटलिपुत्र के राजा विन्दुसार को युनानियों में ही रुचि नहीं थी। दिव्यावदान में द्वितीय मीर्य राजा के दरवार में रहने वाले एक आजीव परिवाजक की मनो-रंजक कथा आई है।<sup>2</sup> यह आजीव परिव्राजक दरवार का एक प्रमुख व्यक्ति था। हमें स्मरण रखना होगा कि अशोक से लेकर दशरथ तक मीर्य राजाओं ने आजीविकों को प्रभूत दान दिये थे। आध्यात्मिक मामलों में अशोक की रुचि को समझने के लिए हमें उन व्यक्तियों की ओर भी व्यान देना होगा जिन्हें उसके पिता ने अपने आसपास एकत्र कर रखा था। सातवें स्तंभ आदेशलेख में कहा गया है कि भूतकाल के राजाओं ने भी वर्म की वृद्धि के द्वारा मनुष्यों की जन्नति के प्रयत्न किये थे। इन प्राचीन राजाओं में विन्दुसार भी रहा होगा। अशोक ने विन्द्सार और उसके दरवार के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के सम्पर्क से ही वे गुण प्राप्त किये होंगे, जो उसके वाद के जीवन में स्फुट हुए, जब वह

l. इन्बे॰ अले॰ पृ॰ 409।

<sup>2.</sup> पृ० 370; पो० हि० एं० इं०, पृ० 267, पा० टि०।

वीद्ध संघ के सम्पर्क में आया । इस प्रकार विन्दुसार के राज्यकाल को हम उसके महान पुत्र की भूमिका मान सकते हैं।

परम्पराओं के अनुसार विन्दुसार के राज्यकाल के अन्तिम समय में कितपय दुःखद घटनाएं घटीं, इसमें कोई सन्देह नहीं कि विन्दुसार की कई संतित्यां थीं जिनमें पुत्र और पुत्रियां दोनों थीं । अशोक के पांचवें चट्टान आदेशलेख से भी यही अनुमान होता है । यदि हम बाद के इतिवृत्तकारों का विश्वास करें तो यह मानना होगा कि इनमें मैत्रीपूर्ण संबंध न या । अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों का वध कर सिहासन प्राप्त किया । इस कहानी की तत्कालीन प्रमाणों से पुष्टि नहीं होती । इनकी पुष्टि के लिए हमें भावी खोजों की राह देखनी पड़ेगी । यदि इन कहानियों में विणत घटनाएं सच हों तो यह मानना होगा कि अशोक के धार्मिक विश्वासों के निर्माण में इन घटनाओं का अवश्य ही हाथ रहा होगा । इन घटनाओं से ही शिक्षा ग्रहण कर उसने इस बात के पश्चात्ताप स्वरूप कि उसने अपने जातिबन्धुओं पर अत्याचार किये, अपने में सुधार किया होगा ।

\* Page 1

## मौयों की राज व्यवस्था

भारत ने पहले-पहल मौयों के शासन में राजनैतिक एकता प्राप्त की । युग युगांतरों में पृथु, भरत, राम तथा अनेक अन्य राजाओं ने, जो परम्परा के अनुसार सम्राटोचित राजसूय और अश्वमेव यज्ञों के कर्ता कहे जाते हैं, जिसका स्वप्न देखा था, वह अब पूरा हुआ। परन्तु जब हम मीर्य साम्राज्य अथवा किसी अन्य प्राचीन या मध्ययुगीन साम्राज्य का उल्लेख करें तब हमको उसे अर्वाचीन आर्थिक साम्राज्यवाद से भिन्न समझना चाहिए, उन साम्राज्यों में अर्वाचीन अर्थवाद की भावना का आरोप नहीं करना चाहिए। भारत में सबसे पहले मौर्य साम्राज्य ने ही विशाल रूप से प्रशासकीय केन्द्री-करण का प्रयत्न किया, किन्तु वह केन्द्रीकरण आधुनिक केन्द्रीकरण के सदृश नहीं था, जिसमें निर्ममता से नीति का एकीकरण होता है और सुनियोजित ढंग से तथा पूर्णरूपेण स्थानीय स्वायत्तता एवं उपक्रम का हनन कर दिया जाता है। उस काल में यह भावना भी नहीं थी कि जिसके पास बड़ी सेना है उसका यह कर्त्तव्य है कि वह कमजोर पड़ोसियों पर अपनी जाति की संस्कृति का आरोप करे। अशोक ने विदेशों में धर्म का प्रचार और मानव एवं पशु सभी की चिकित्सा की व्यवस्था के लिए दूतमंडल भेजे थे। अपने आदेशलेखों में जिस शान्त स्वर में वह इस घटना का उल्लेख करता है वह उपर्युक्त भावना से सर्वथा भिन्न है, उसमें ऐसी कामनाओं की गंव तक नहीं है।

## प्रमाण-स्रोत

सीभाग्यवश मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासकीय पढ़ित के अध्ययन के लिए तत्कालीन प्रामाणिक सामग्री की ऐसी प्रचुरता है जैसी भारतीय इतिहास में मुगल काल के पूर्व के किसी अन्य काल के सम्बन्ध में उपलब्ध नहीं है। यदि मेगास्थनीज, कीटिल्य तथा अशोक के अभिलेखों का सम्यक ढंग से निर्वचन करें तो वे एक-दूसरे के पर्याप्त रूप से पूरक सिद्ध होते

हैं। दिव्यावदान तथा मुद्राराक्षस जैसे साहित्यिक प्रमाण यद्यपि काफी वाद के हैं तथापि ऐसा लगता है कि उनके कितपय भागों में जिन परम्पराओं का उल्लेख है वे यथावत हैं। यह नहीं, इनमें कुछ नई सूचनाएँ भी मिलती हैं। इसी प्रकार रुद्रादामन के गिरनार अभिलेख से भी, जिसका समय ईस्त्री सन् 150 है, मौर्यों के अवीनस्थ गुजरात के प्रादेशिक प्रशासन की सुन्दर झलक मिलती है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र का वास्तविक रचनाकाल और उसकी प्रामाणिकता दीर्घकाल से विवाद का विषय है। यह ठीक है कि उक्त विवादों से अनेक विषयों का स्पष्टीकरण हो गया है, तथापि उसके विषय में अभी सर्वमान्यता नहीं हो पायी है। पर स्पष्ट ही इस पक्ष का पलड़ा भारी है जो मानता है कि उस ग्रंथ के अधिकांश में मौर्थकाल की स्थिति का वास्तविक चित्र विद्यमान है। हमारे मत से आलोचनाओं से निखरकर यह ग्रंथ कितपय अपवादों के साथ कौटिल्य की रचना प्रमाणित हो गयी है, जिसको चन्द्रगुप्त के साथ साम्राज्य तथा उसकी शासन-पद्धति की नींव रखने का गौरव प्राप्त है। इस प्रकरण के अन्त में विषय का अधिक विश्वद उल्लेख होगा।

ग्रीक और लैटिन लेखकों एवं अशोक के अभिलेखों का विशद विचार इसी ग्रंथ में अन्यत्र किया गया है। यहां उनका उतना ही उल्लेख किया जायेगा जितना प्रस्तुत राज-व्यवस्था विषयक विवेचन के अर्थ आवश्यक है।

## 2. मगघ का साम्राज्य

नन्दों की अवीनता में मगय का विशाल साम्राज्य के रूप में विस्तार हो चुका था। सिकन्दर के सेना-नायकों को प्रसिकाई (प्राची) की सेना की विशालता एवं कुशलता की जो मूचनाएं पंजाब में मिली थीं, उससे वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि शत्रु पोरस से भी अधिक शक्तिशाली और सामर्थ्यवान है और उससे युद्ध का खतरा मोल लेना ठीक नहीं होगा। इससे विवश होकर सिकन्दर को अपने विश्वविजयक के स्वप्नों को अधूरा छोड़ देना पड़ा। अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की प्रवृत्ति पहले ही आरम्भ हो चुकी थी और उसको नंद-साम्राज्य की प्रतिष्ठा पश्चिमोत्तरी गणराज्यों की यूनानियों द्वारा पराजय तथा सेल्युकस वंशीयों के साम्राज्य के उदाहरण ने अधिक वेगवान बना दिया। इसके लिए वातावरण भी अनुकूल था। अतः चक्रवर्ती की जो भावना

अभी तक वार्मिक कहानियों और पुराणों मात्र में कल्पना के रूप में वर्त्तमान थी वह अब पहले-पहल मूर्त्त होकर इस पृथ्वी पर आ गयी। अर्थशास्त्र में समस्त भारत चकवर्ती-क्षेत्र निर्वारित किया गया है, जिसकी सीमा हिमालय से भारतीय महासागर तक एक महस्र योजना चौड़ी कही गयी है। अब तक अनेक प्रकार के तन्त्रों में प्रनिद्धंद्विता थी, परन्तु उन सभी में मौर्यो का एकतंत्र विजयी हुआ। जातीय गणों का ह्वाम होने लगा और अगली कतिपय शतियों में उनका लोप ही हो गया। यह विश्वास सावार है कि चन्द्रगृप्त तथा कीटिस्य दोनों ही गणतन्त्र अथत्रा एकतंत्रेतर व्यवस्थाओं के विरोबी थे। यूनानी आक्रमणों के अनन्तर गणराज्यों की हीनावन्या को देखकर उस स्थिति से लाभ उठाने में उनको संकोच नहीं हुआ, ऐसा व्यापार उनकी नीति का विरोधी नहीं था। अर्थशास्त्र के ग्यारहवें अधिकरण में संघों (गणतंत्रों) के प्रति विजिगीपु राजा द्वारा वर्त्तने वाली नीति का वर्णन है। वहां कुछ तत्कालीन संघों की नामावली देकर उन अनेक कुटनीतियों का विवरण दिया गया है जिनके द्वारा उनमें भेद उत्पन्न कर, उन्हें परास्त किया जा सकता है। परन्त् शास्त्रीय विवान की रक्षा के विचार से उक्त संघों के प्रति हित की भावना दिलाकर यह भी वनलाया गया है कि वे पड्यंत्रकारी राजाओं की कूट-नीति से अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार वे उनके कुचकों से अपनी एकता और शक्ति सुरक्षित रख सकते हैं।

### 3. गणराज्य

जिन गणराज्यों का कीटिल्य ने उल्लेख किया है उन्हें दो वर्गों में रखा जा सकता है। एक वर्ग उनका है जिन्हें वह वार्ताशस्त्रीपजीवी कहता है। ये उद्योग-ज्यापार और युद्ध दोनों में प्रवीण थे। कंबोज, सुराष्ट्र, क्षत्रिय श्रेणी (यूनानी लेखकों के खठोइ) और कित्यय अन्य इस वर्ग के थे। दूसरे वर्ग में लिज्छिविक, वृज्जिक, मल्लक, मद्रक, कुकुर, कुक, पांचाल तथा अन्य जिन्हें उसने

<sup>1.</sup> अर्थे० ix, 1 डा० रायचीवरी ने इस अंश का सम्बन्ध उत्तर भारत तक सीमित रखा है। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मेरी राय में पाठ तिर्यक् है अतिर्यक् नहीं। देखि० पो० हि० एं० इं० पृ० 220 पा० टि० और जायसवाल, हिन्दू पालिटी० 365; रंगास्वामी कोमेमोरेशन वालूम, पृ० 81

राजशब्दोपजीबी कहा है। इनकी शासन-समितियों के सदस्य राजा की उपायि वारण करते थे। अशोक के अभिलेखों में कंबोजों और अन्य जातियों का उल्लेख मिलता है। मौर्य साम्राज्य के आरम्भ में ये गणराज्य समस्त भारत में फैले हुए थे। इनमें से कुछ ने, अनेक विरोवों का सामना करते हुए भी अपना निजत्व मीर्य साम्राज्य के अन्त होने के उपरान्त तक, स्थिर रखा। ऐसा लगता है कि राजा शब्द प्राचीन काल से सम्मान का सूचक होने के कारण अनेक गणतंत्रों में भी प्रयुक्त होता था। लोक में इस पद के प्रति श्रद्धा थी।

### 4. विदेशी प्रतिदर्श

मीर्य साम्राज्य का समय विशाल एकतंत्री राज्यों का युग था। भारत में ही नहीं, उन सभी देशों में भी एकतंत्री शासन थे जो सिकन्दर के अल्पकालीन साम्राज्य के भाग थे। सिकन्दर के उत्तराधिकारियों तथा चन्द्रगुप्त मौर्य दोनों के सामने राजनैतिक संगठन के समान समस्याएं आयों। पाटलिपुत्र और यूनानी राजदरवारों में सतत सम्पर्क था। इससे यह भी अनुमान होता है कि नये मौर्य-साम्राज्य के प्रशासन का ढांचा बनाते समय कौटिल्य ने विदेशी प्रतिदर्शों का भी अच्ययन किया होगा। उसका स्पष्ट कथन भी है कि उसने उस काल में उपलब्ध सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर और राज्यों में होने वाले प्रयोगों के सम्बन्ध में जानकारी हासिल कर अपने सम्राट् के लिए (मरेन्द्रार्थे) यह ग्रंथ रचा है। इस प्रसंग को अधिक इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अर्थशास्त्र में वर्णित व्यवस्थायें तत्कालीन मिम्न या सीरिया की आर्थिक और कर्मचारियों की व्यवस्थाओं से काफी मिलती-जुलती हैं।

### 5. राजा के अधिकार

विशाल एकतंत्रों के युग में राजाओं के अधिकारों की अभिवृद्धि स्वाभा-विक थी। हिन्दू शासन-पद्धति के अनुसार राजा विचि का अभिरक्षक है,

<sup>1.</sup> क्षर्यं  $^{II}$ , 10, शासनाधिकार का अन्त । इस अध्याय में स्टीन ने प्राचीन रोम-साम्राज्य के राजाओं के पत्रों के प्रकाश में संशोधन का प्रमाण देखा है ।  $Z_{11}$ ,  $B_{and}$  6,  $q_{0}$  45-71

उमका निर्माता नहीं। त्रित्रियों की प्रामाणिकता इसमें है कि वे वर्म और लोक-व्यवहार के अनुकुल हों। 1 राजा की प्रत्येक आजा (राजशासन) इन दोनों के सर्वथा अनुकुछ होनी चाहिए। विधि के ये ही मान्य आधार हैं। परन्तु कीटिल्य के अनुसार, राजाज्ञा इनसे स्वतन्त्र है, स्वतः प्रमाण है, और धर्म, व्यवहार (संविदा) और चरित्र (समाजिक सदाचार) का भी अतिक्रमण करती है, उन सभी के ऊपर है।2 राजाजा की यह सर्वश्रेण्ठता अपवादस्वरूप है, क्योंकि अधिकतर भारतीय जामनकार इनको नहीं मानते हैं। पहले-पहल कौटिल्य ने और उत्तरकालीन नीनिकारों में केवल नारद ने इसको स्वीकार िया। जहां शास्त्र और न्याय (reason) में विरोध हो वहां कीटिल्य न्याय को श्रेण्ठता देता है। उसका कथन है कि समय पाकर जास्त्र में दोप आ जाते हैं, अतः जो न्याय्य हो वही मान्य है। कीटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के न्याय-प्रकरण में शीर्प स्थान पर उपर्यंक्त मतों का उल्लेख किया है। इससे यह स्पष्ट है कि सिविल विधि के क्षेत्र में इसने एक नए आदर्श की स्थापना का यत्न किया था जिसके अन्तर्गत प्रत्यक्ष रूप से राजा का और अप्रत्यक्ष रूप से राजा की ओर से दिये गये उसके उच्चाधिकारियों एवं न्यायाबीशों के निर्णयों और व्यवस्थाओं का विवायक प्रभाव पड़ता है। उस समय के यूनानी राज्यों की ऐसी ही नियम-ब्यवस्था थी। असम्भव नहीं कि कीटिल्य के इस नये सिद्धान्त पर तत्कालीन विदेशी व्यवहार का प्रभाव पड़ा हो।

परन्तु मीर्य एकतंत्र, कथमि विदेशों की नक्छ मात्र नहीं था जैसे मीर्यकेटा विदेशी प्रतिदर्शों की अंत्री अनुकृति नहीं थी। दोनों ही क्षेत्रों में विदेशी प्रति-दर्शों की खास-खास वातें ठी गयीं, परन्तु उनको स्थानीय योजना में ऐसा अन्तित कर ठिया गया कि यहां के निर्माण सर्वीं गसुन्दर और पूर्ण हो गये। हां, यह दूसरी वात है कि आगे की परम्पराओं पर इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा।

कात्यायन का यह कथन है:
 न्यायशास्त्राचिरोधेन देशदृष्टें तथैन च।
 यं धर्में स्थापयेद्राजा न्याय्यं तद्राजशासनम् ॥
 पराशरमाध्वीय, व्यवहार, III, पृ० 13 पर उद्धत ।

<sup>2.</sup> अर्थo III, 1, अन्त के रलोक ।

#### 6. राजा

राजा प्रवानतः दंडघर था, और उसका मुख्य कर्त्तव्य अपकारियों को दण्ड के द्वारा नियंत्रित कर तथा शांति स्थापित कर, सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना था, जिससे सदाचारी जन (लोक) अपने-अपने घर्म और कर्म का निर्वाव अनुपालन कर सकें। 1 इस युग में राजाओं को देवानांप्रिय अर्थात् देवों का प्यारा कहा जाता था और कदाचित् प्रियदर्शन भी कहा जाता था, अर्थात् राजा में सौम्यता का लक्षण भी माना जाता था। राजसिंहासन को पुरोहित वर्ग के समर्थन की अपेक्षा रहती थी, जो प्रायः उसे प्राप्त होता था। चन्द्रगुप्त और कींटिल्य के पारस्परिक सम्बन्ध से यह वात स्पष्ट हो जाती है। राजपुरोहित रूप में वह सम्राट् का विशिष्ट परामर्शदाता था जिससे सम्राट् विपम परिस्थितियों में एकांत में मंत्रणा करता था। अर्थशास्त्र में भी इस विपय का विशद उल्लेख है, "ब्राह्मण से विवत, मन्त्रिमन्त्राभिमन्त्रित तथा शास्त्रानुपत क्षत्र (राजा) अशस्त्रयुक्त भी सदा अजेय वना रहता है।"2 राजा की दिन-चर्या कठोर होती थी और वह प्रजा के हित में रत रहता था। शास्त्रों में उसकी दिनचयां का लिखित विवान है। कौटिल्य ने भी उक्त आदर्श दिनचर्या का निर्देश किया है, जो परम्परा के अनुसार है। परन्तु वड़ी विदग्वता से उसने यह भी लिख दिया है कि शक्ति और प्रवृत्ति के अनुसार राजा उसमें संशोधन कर सकता है।<sup>3</sup> आवश्यक विषयों के तुरन्त निपटाने के लिए राजा को सदा उद्यत रहना चाहिए, और कार्यवश जो लोग इससे मिलना चाहें उनसे मिलने से इन्कार नहीं करना चाहिए। राजा के दुष्प्राप्य होने से प्रजा में द्रोह उत्पन्न होने का भय होता है। परिश्रमशीलता राजा का धर्म है, यह उसका प्रथम कर्त्तव्य है। हम देखेंगे कि अशोक इस कठोर आदर्श का पालन करता था। कोई ऐसा आबार नहीं है जिससे यह संदेह किया जा सके कि चन्द्रगुप्त और विन्दुसार की दिनचर्या इससे भिन्न थी। मेगास्थनीज ने राजमहलों की व्यवस्था का जो वर्णन किया है, और राजांग-रक्षा के हित किये गये पूर्वोपायों

l. अयं o l, 4

<sup>2.</sup> वही 1, 9 अन्तिम इलोक

<sup>3.</sup> वही 1, 19

का जो उल्लेख किया है, उसकी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पूरी तरह पूष्टि होती है। राजा की सभी वैयक्तिक सेवायें, सेविकायें या दासियां करती थीं। राजा को भोजन में कोई विष न दे दे और अन्तः पूर में कहीं पड़यंत्र न हो जाय, इसकी भी पूरी सतर्कता रखी जाती थी। जब राजमहलों से राजा वाहर जाता था तो रास्ते में सशस्त्र सिपाहियों का पहरा रहता था। राजकुमारों को वड़े घ्यान से दीक्षित और प्रशिक्षित किया जाता था, और उनकी क्षमता तथा रुचि के अनुसार उन्हें कार्य भी दिये जाते थे। राजाओं की अनेक रानियां होती थीं। इससे राजकुमारों की समस्या राजाओं के लिए स्वाभाविक ही वड़े परिताप का कारण होती थी। कौटिल्य से पूर्व के ग्रन्थों में इनकी समस्या के हल के वड़े विलक्षण उपाय वतलाये गये थे। कौटिल्य ने पूर्ववर्ती सभी मतों का तिरस्कार कर एक ऐसे मार्ग का विवान किया है जो वृद्धि और लोकहित के अनुकुल है। उसका स्पष्ट कथन है कि किसी भी स्थिति में दुविनीत राजकुमार को राज्य के कार्य में नहीं लगाना चाहिए, न उसे राजगद्दी पर ही वैठाना चाहिए, चाहे वह इकलीता कुमार ही क्यों न हो। उसने असाध्य प्रकृति के कुमारों पर नियन्त्रण रखने की ऐसी व्यवस्था का विधान किया है ताकि वे कोई हानि न पहंचा सकें।

## 7. मन्त्री तथा परिषद्

राजा की सहायता के लिए अनेक मन्त्री होते थे। पुरोहित का एक विशिष्ट पद होता था, जिसका विशेष सम्मान था। ये मन्त्री प्रमाणित सुयोग्यता और चरित्र के व्यक्ति होते थे। इनकी कोई निर्धारित संख्या नहीं होती थी। विचार-विमर्श और मन्त्रणा के लिए ये प्रायः परिपद के रूप में मिलते थे और मतभेद होने पर वहुमत से निर्णय किया जाता था। जो मंत्री अनुपस्थित होते थे कभी-कभी उनसे पत्र-व्यवहार द्वारा मंत्रणा भी की जाती थी। राजा को इस वात की स्वतन्त्रता थी कि विचार्य विपय की आवश्यकता के अनुकूल वह एक ही मन्त्री से राय ले या अनेक से अथवा उनकी पूरी परिपद से।²

<sup>1.</sup> वही <sup>I</sup>, 20-21

<sup>2.</sup> वही I, 15

# 8. राजा भूमि का स्वामी नहीं

राजा राज्य की समस्त भूमि का स्वामी था इस सम्बन्य के युनानी लेखकों के साक्ष्य की चर्चा अन्यत्र की गई है। परन्तु भारतीय अनुश्रुति और परम्परा में राजा को समस्त भूमि का स्वामी नहीं कहा गया है। कीटिल्य ने भी ऐने स्वामित्व का निर्देश नहीं किया है। यह तो माना जाता था कि सभी भूमि पर राजा का स्वत्व (interest) है, जिससे वह उपज का पष्ठांश भूमिकर के रूप में लेता या और वदले में वह प्रजा और उसकी सम्पत्ति की रक्षा करता था। इस विशिष्ट अधिकार के अन्तर्गत वह भूमि के उपयोग का नियंत्रण और नियमन करता था। सीताध्यक्ष (कृपी अधीक्षक) प्रकरण में कीटिल्य ने इस नियमन के अधिकार की सीमा का अनि विस्तार कर दिया है। <sup>1</sup> यदि उसके निर्दिप्ट विवान को सर्वशः लागु किया जाय तो कृषि राजनियन्त्रित एक बहुत विशाल उपक्रम हो जायेगा । अर्थशास्त्र में अन्यव संग्रहागारों के स्थापन तथा निरीक्षण का भी विवान मिलना है। कोष्ठागाराध्यक्ष के रूप में एक अयीक्षक उनका नियंत्रण करता था। इससे यह प्रमाणित होता है कि नियंत्रण और नियमन की इस योजना के अन्तर्गत राज्य की ओर से पणन का भी व्यापक कारवार होता था। इस प्रकार, यद्यपि कीटिल्य ने राजा को समस्त भूमि का स्वामी तो नहीं घोषित किया है तथापि उसने कृपि कर्म और पणन (marketing) के व्यारेवार पर्यवेक्षण और नियन्त्रण की वकालत की है। इसके लिए विचान बनाये हैं, (मानो राजा ही उनका स्वामी हो)। युनानियों ने जो अपनी दृष्टि से इन नियंत्रणों को देखा तो उनकी सही घारणा हो गई कि अन्य देशों की भांति भारत में भी राजा समस्त भूमि का स्वामी है और कृपक उसके आसामी या पट्टेदार हैं जैसी उस समय के ईजिप्ट की प्रथा थी। व

बही, II, 24; II, 2 भी। II, 24, 2 में स्वभूमी का अर्थ राजा का राज्य नहीं बल्कि 'उपज विशेष के अनुकूल भूमि' से है। इस सम्प्रन्थ में गणपित शास्त्री की टीका सही है। सम्भवतः स्वस्वभूमी के लिए गल्ती से यह कर दिया गया है।

<sup>2.</sup> रोस्तोवत्जेफ ने अपनी पुस्तक इकानामिक हिस्ट्रो आफ दि हेले-निस्टिक वर्ल्ड, पृ० 269 में इस सम्बन्य का यूनानी दृष्टिकोण रखा है, "मिस्री और मेसिडोनियन दोनों की दृष्टि में परम शासन का अर्थ राज्य

### 9. अधिकारी-तन्त्र

कौटिल्य ने जिस विस्तार से केन्द्रीय शासन पद्धति का विवरण अपने अर्थास्त्र के द्वितीय अधिकरण में अध्यक्ष-प्रचार शीर्षक से दिया है वह आज भी किसी प्रशासन-दीपिका की समानता करता है। उसने एक ऐसे सुविशाल, वहुसंख्यक एवं सर्वव्याप्त अधिकारी-तंत्र की कल्पना की है जिसका देश की सभी आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधियों से सम्पर्क हो तथा जिसे सम्पूर्ण देश के मानवीय और भौतिक साधनों के वारे में सही-सही और व्यौरेवार सूचनाएं उपलब्ध हों। सत्वर और सफलतापूर्वक इतनी वड़ी संख्या में अधिकारियों की भर्ती करना और फिर उन्हें सुव्यवस्थित अधिकारी-तंत्र का रूप देना कथमपि सरल कार्य नहीं था। इस महत्कार्य की समुचित दक्षता के साथ समाप्ति भी एक ऐसी बात थी जिसमें मौर्य-साम्राज्य और यूनानी-एकतंत्र दोनों की समानता थी। इसमें सन्देह नहीं कि इन दोनों को उस समय के अखमनी साम्राज्य के प्रतिदर्श से सहायता मिली। यह मानने के लिए प्रभूत

का स्वामित्व, उसकी भूमि और अयोभूमि (subsoil) और अन्ततोगत्वा भूमि और अयोभूमि के उत्पादों का स्वामित्व था। राज्य राजा का घर (oikos) था और उसका क्षेत्र (territory) उसकी इस्टेंट। अतः राजा राज्य का प्रवन्य वैसे ही करता था जैसे कोई यूनानी अपनी गृहस्थी का।' राज्य-प्रवन्य का यह दृष्टिकोण भारत में कभी मान्य न हुआ। जहां तक मुझे पता है भारत में सभी भूमि के स्वामित्व के दावे का एक ही उदाहरण है और वह है अर्थं । 11, 24 की टीका में भट्टिस्वामी द्वारा उद्दृत दलोक,

राजा भूमेः पतिर्दृष्टः शास्त्रज्ञैरुदकस्य च । ताम्यामन्यतु यद्द्रव्यं तत्र स्वाम्यं कुटुम्बिनाम् ॥

किन्तु यहां 'पित' से प्रभुताधिकार का ही भाव हो सकता है जैसा कि कात्यायन भूस्वामी शब्द से स्पष्ट प्रतीत होता है जिसका तात्पर्य समझने में प्रायः भूल हो जाती है। यद्यपि इसकी टीका में यह स्पष्ट कर दिया गया है। देखि उ ना घोपाल, विगिनिंग्स आफ इण्डियन हिस्टोरियोग्राफी, पृ 158-66।

आधार है कि उक्त ईरानी प्रशासन में ऐसे पथ-वृत्तान्त होते थे जिनमें साम्राज्य की सभी सड़कों के परिचय होते थे। इनमे विश्वाम-स्थलों का निर्देश रहता था और यह भी लिखित होता था कि कौन विश्वाम-स्थल किससे कितना दूर है। कर-निर्धारण और युद्ध की तैयारियों के लिए इसका लेखा भी होता था कि साम्राज्य में कितने नगर और गांव हैं और उनके निवासियों की संख्या क्या है, तथा धनोपार्जन के कौन-कौन सावन उपलब्द हैं। इसमें सन्देह नहीं कि सिकन्दर और उसके उत्तराधिकारियों का प्रशासकीय डांचा तत्कालीन ईरानी शासकों के प्रशासन का ही अनुसरण था। पद्धतियों का यह अनुसरण और सातत्य उन लेखों और सूचनाओं के विना सम्भव नहीं था जो ईरानी अभिलेखगारों में संगृहीत और सुरक्षित रही होंगी।

मार्य प्रशासन पद्धति एक वर्द्धमान प्रक्रिया थी, जिसमें नई परिस्थितियों और समस्याओं के कारण संशोधन होते रहे। यद्यपि अर्थशास्त्र का आधार अधिकांश में तत्कालीन वास्तविक शासन ही था, तथापि मुख्यतः वह एक शास्त्र ग्रंथ है, जिसमें आदर्श विधि-विधान का विवेचन है, न कि किसी वास्तविक व्यवहार का विवरण। जैसा हम देखेंगे, अशोक ने उस प्रशासन में अनेक परिवर्तन किये, जिनमें से फुछ का उल्लेख उसके अभिलेखों में है। तथापि जिस प्रशासकीय यंत्र का वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हैं वह मूलतः चन्द्रगुप्त के अंतिम दिनों के शासन को दर्शाता है, वह उस मूल की ही प्रतिकृति है जिसके निर्माण में कौटिल्य का अनल्प हाथ था।

### 10. केन्द्रीय पदाधिकारी

साम्राज्य के समस्त राजस्व की देखरेख समाहर्ता का काम था । उसे दुर्ग (किल्वंद नगरों), राष्ट्र (जनपदों—देहात) खिन (खानों), सेतु (वागवगीचों), वन, ग्रज (पगुओं) और विणवपथों (व्यापार मार्गो) पर घ्यान रखना पड़ता था क्योंकि ये कर के मुख्य स्रोत थे । दुर्ग से प्राप्य राजस्व के मुख्य स्रोत थे; शुल्क (चुंगी), दंड (जुर्माने), सूत्र (सूत निर्माण), तेल, घृत, क्षार (चीनी-गुड़) सीवर्णिक (सोना), पण्य-संस्था (पण्य संग्रहागार) वेदया, द्यूत, वास्तुक (भवन), कारुशित्पगण (बढ़इयों और अन्य गिल्पियों की श्रेणियां), देवता (मंदिर), और द्वारवाहिरिक (नटनतंकों आदि से नगर प्रवेश कर) आदि । राष्ट्र से प्राप्य आय के स्रोत थे: भूमि और कृषि, व्यापार, घाट, नदी और सड़कों का आवागमन, चरागाह आदि । व्यय पर भी समाहर्ता

का नियंत्रण होता था। व्यय की मुख्य मदें थीं : देविपतृपूजा और दान, अंतःपुर और महानस (राजा की रसोई), दूत, कोष्ठागार, आयुघागार कारखाने और विद्धि (वेगार), पैदल, अश्व-रथ-गज-सेना, गोमंडल (पश्-फार्म) पशु-मृग-पिक्ष-च्याल-वाट (रक्षणस्थान), काष्ठ-तृण-वाट (रक्षण-स्थान), आदि । सन्नियाता के रूप में उसे अन्तःपुर-प्रवन्वक और कोशपाल दोनों के कर्त्तव्य पूरे करने होते थे। वह कोशागारों और कोष्ठागारों का निर्माण करता था। वही यह निर्णय करता था कि ये भवन कहां और किस परिमाण के वनेंगे। नकद या वस्तुओं के रूप में प्राप्त राजस्व का वही अभिरक्षक होता था। जाली सिक्कों को वह काट देता था और सभी निर्दिष्ट गुण वाली वस्तुओं को प्रमाणित कर ग्रहण करता था। राजकीय व्यापार-गृह, आयुवागार, जेल, न्यायालयों, मंत्री और अमात्य (महामात्रीय) कार्यालयों के निर्माण का उत्तरदायित्व उसी का होता था। इन सभी भवनों में कूप, शौचगृह, स्नानागार, अग्निशामक यंत्र तथा अन्य आवश्यक उपकरण भी होते थे। राज का लेखा-विभाग सुसंगठित होता था और लेखे का वर्ष आपाढ़ से आषाढ़ तक होता था। देशी दूकानदारों और साह-कारों में अब भी यही वित्तीय वर्ष होता है। व्यय के चालू, आवर्त्तक तथा आकस्मिक एवं ऐसे ही अन्य विभाग होते थे। अनेक निर्घारित रजिस्टर होते थे, जिनसे लेखादि के निरीक्षण में सुविधा होती थी। गवन पकड़ने के लिए सुविस्तृत अनुदेशों का विवान था। यह मानकर कि कर्मचारियों में गवन को छिपाने की प्रवृत्ति होती है और इनका वच निकलना संभव है, समय-समय से उनका स्थानांतरण हुआ करता था ताकि वे राज्य के घन को हड़प न कर सकें। केन्द्रीय लेखा-कार्यालय प्रधान प्रलेख-भवन अथवा रेकार्ड आफिस (अक्षपटल) भी होता था।

अर्थशास्त्र में छव्वीस अध्यक्षों के नाम गिनाये गये हैं, और उनके कर्त्तव्यों का निर्देश है। इनके अतिरिक्त अन्यत्र दूसरे तत्सम अधिकारियों का भी उल्लेख है। इससे मालूम होता है कि राज्य का केन्द्रीय कार्यकारी मंडल कितने प्रकार और कितने विस्तार के कार्य करता था। ये अध्यक्ष आज की शब्दावली में "विभागीय अध्यक्ष" ये जो किसी मंत्री की सामान्य देख-रेख में कार्य करते हैं। ऐसे मंत्री एक से अधिक संबद्घ विभागों के प्रधान होते थे। राजाओं को व्यक्तिगत संपत्तियों का सुप्रबंध, जिससे उनकी वृद्धि होती रहे, और प्रजा की आधिक और सामाजिक जीवन का नियंत्रण उन्हीं का कर्त्तव्य होता था। अर्थशास्त्र में इन विभागों का उल्लेख है: कोश, आकर (खानें), अक्षशाला (धातु),

टकसाल, लवण, सुवर्ण, कोण्डागार, पण्य (ब्यापार), कृप्य (वन-द्रब्य), आयु-घागार, तुलामान (तोलमाप विभाग), देश-कालमान, शुल्क (चूंगी), सूत्र (कताई और बुनाई), सीता (कृषि), सुरा, सूना (बूचड़खाने), गणिका-नौ (पोतविभाग), गो, अश्व, हस्ति, रय, पत्ति (पासपोर्ट), विवीत (चरागाह), हरित वन, गूढ़ पुरुप (गुप्तचर), वार्मिक संस्थायें, द्युत, जेल और पत्तन। इनके अध्यक्षों के कर्तव्यों का सविस्तर निर्देश है। इनमें से सभी की नहीं तो पूछ को सहायता के लिए सिमितियां होती थीं। मेगास्थनीज ने इन सिमितियों पर तो व्यान दिया किन्तु उनके अध्यक्षों पर नहीं । अर्थशास्त्र में दिये गये सभी प्रशासनिक व्योरों की यह परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इतना अवस्य कहेंगे कि जो सरकार इतने नाजुक कामों की अपने ऊपर जिम्मेदारी लेती थी जैसे गणिकाओं की डाक्टरी परीक्षा और रूप-वय की दृष्टि से उनके भोग-शुल्क का नियमन करना, उन गृहस्यों को दण्डित करना जो अपने आश्रितों का आवश्यक प्रवंध किये विना तापस धर्म ग्रहण कर लें, और गाँवों में आने वाले नट-नर्तकों का नियंत्रण करना ताकि वे ग्रामवासियों के उत्पादक कार्यों में विघन-वाबा न डालें, विघवय ही इस प्रकार की सरकार ने भारत में नई कार्य-पट्ता प्रदिशत की होगी। रोगी, अपंग, वियवा और अनायों के भरण-पोपण का प्रबंध तथा बैकारों को काम देने की व्यवस्था, तथा मजदूरी और वस्तुओं के दामों के नियंत्रण के निर्देश द्वारा अर्थशास्त्र ने प्रशासकीय कर्नाच्यों को सुव्यवस्थित और उनका क्षेत्र-विस्तार भी किया जिसको सिद्धांतत: भारत के पूर्ववर्ती, शास्त्रकारों ने भी स्त्रीकार किया था।

### 11. जिलों और नगरों का प्रशासन

जिलों में कर-संचय तथा सामान्य प्रशासन का कार्य स्थानिकों तथा गोपों द्वारा संपादित होता था। उनके अधीनस्य कर्मचारी होते थे, जो उनकी सहायता करते थे। गोप की अधीनता में पाँच से दस तक गांव होते थे। वह भूमि की सीमा का निरीक्षण करता था और अधिकृत दोनों, विकयों, बन्चकों

I. अर्थ $^{\circ}$  II,  $^{\circ}$  में सेना के लिए ऐसी चार परिपदों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है।

<sup>2.</sup> वही, II, I

की रिजस्ट्री करता था तथा निवासियों की संस्था और उनके घनोपार्जन के स्रोतों का ठीक-ठीक लेखा रखता था। स्थानिकों के भी यही कर्त्तव्य होते थे और उनका कार्य-क्षेत्र पूरा जिला होता था। गोप उनके ही अधीन कार्य करते थे। स्थानिक समाहर्त्ता के प्रति उत्तरदायी होते थे। स्थानिक और समाहर्त्ता के अफसर "प्रदेख्या"। कहलाते थे—जिन्हें अञ्चोक के अभिलेखों में प्रादेशिक कहा गया है। ये स्थानीय प्रशासन की देखरेख करते थे। नगरों का प्रशासन भी प्राय: इसी पद्धति से होता था। नगर का अधिकारी नागरिक (नगर-मिजस्ट्रेट) कहलाता था और उसकी सहायता के लिए भी स्थानिक और गोप होते थे। गोपों के जिम्में एक निर्दिष्ट संख्या के परिवार होते थे, जिनका प्रयन्ध और निरीक्षण वह वैसे ही करता था, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों का गोप गांवों का।

#### 12. nia

प्राचीन भारत के गांव सदा से अर्वस्वतंत्रावस्था में होते आये हैं। वैसे ही उस समय भी थे। उनको अपने कामों को नियंत्रित करने और चलाने की पर्याप्त स्वतंत्रता थी। वे भूमि का प्रवंध करते, सिंचाई के नियम और कम निर्यारित करते थे, कृपि-कार्य और कर की अदायगी करवाते थे, जिसके लिए एक ग्रामणी होता था। यह ग्रामणी केन्द्रीय कर्मचारी था। अर्थकास्त्र² में 'ग्राम-वृद्धों' का उल्लेख कई बार हुआ है। वे अवस्य ही गांवों के छोटे-मोटे झगड़ों को निपटाने और राज्य के कर्मचारियों को सहायता देने का कार्य करते रहे होंगे। ये गांवों के नेता थे। गांव की कृपि योग्य भूमि अलग-अलग व्यक्तियों में बंटी हुई थी, और चरागाहों और जंगलों पर सामूहिक अधिकार था। नीकरशाही पर लगाम और नियन्त्रण प्रदेप्टा जैसे उन कर्मचारियों द्वारा तो होता ही था जिनका काम निरीक्षण, लेखा-परीक्षा और रिपोर्ट देना होता था, इस कार्य के लिए विशेषतः गुप्तचरों और दृष्येरकों की भी नियुवित की जाती थी। इसमें सन्देह नहीं कि मुद्राराक्षस के दृश्यों में गुप्तचरों के रोल को वढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है, परन्तु वह नाटक है जिसमें उस क्रांति और

<sup>1.</sup> aही, II, 35

<sup>2.</sup> वही, II 1, III, 5, 9, 12

युगांतर को चित्रित किया गया है, जिसमें नन्दों को सिंहासनच्युत कर कौटिल्य और चन्द्रगुप्त ने मौर्यं सत्ता की स्थापना की, तथापि यह भी सत्य है कि सभी प्रशासन कार्यों, राजनय तथा युद्ध में गूड उपायों का प्रयोग उस काल में सामान्य घटना थी, जिससे अब तक की सरकारें भी मुक्त नहीं हो पाई हैं।

# 14. सूबे

अशोक के अभिलेखों और वौद्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि साम्राज्य अनेक सूवों में वंटा हुआ था और राजकुल के ही कुमार प्राय: उनके राज्यपाल या गवर्नर हुआ करते थे। जहां ऐसे कुमार उपलब्ध न होते वहीं अन्य पुरुष नियुक्त होते थे। अवदानों में ऐसी कहानियां हैं जिनसे मालूम होता है कि कुछ दुष्ट मन्त्री दूर के प्रदेशों जैसे गंबार में प्रजा पर अत्याचार करते थे, और वहां के लोग उनके प्रति विद्रोह करते थे। परन्तु सूर्व के प्रशासन के सम्बन्ध में व्योरेवार निश्चित जानकारी वहुत कम है। हमको ठीक-ठीक ज्ञात नहीं है कि सूवों के गवर्नर और केन्द्रीय शासन में यया गवर्नर और तद्देशीय स्वायत्त जातियों और राजाओं के बीच क्या सम्बन्ध थे। अनुमान है कि जैसे पाटलिपुत्र में सम्राट् की राजसभा थी जहां से सम्राट् स्थानीय सूवों का प्रत्यक्ष शासन करता या वैसे ही उनकी लघु प्रतिकृतियां सूत्रों में भी थीं, जहां से राज्यपाल उनका प्रशासन करता था। सूबों में भी, गांवों और नगरों के प्रशासनों का वैसा ही भेद रहा होगा जैसा केन्द्र के क्षेत्रों में था । रुद्रदामन (150 ई०) के गिरनार वाले अभिलेख में एक छोटा-सा किन्तु सारगिभत उल्लेख है जिससे ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय वैश्य पृष्यगुष्त ने चन्द्रगुष्त मौर्य के राज्यकाल में सुदर्शन नाम का जलाशय वनवाया था, और अशोक की ओर से पवनराज तुपाप्प ने पनालों आदि का निर्माण कर उसका विस्तार और सुघार किया था। इससे प्रमाणित होता है कि मीर्य राजा बरावर प्रजोपकार की ओर घ्यान देते रहे और जनका अधिकारी-तंत्र दक्ष था और इन दोनों सम्राटों की स्मृति गताब्दियों तक सुरक्षित रही। उत्तर प्रदेश के सोहगीरा से एक ताम्रपट्ट और बंगाल के महास्यान से एक अभिलेख की प्राप्ति हुई है। ये दोनों अभिलेख खंडित रूप में ही हैं और मौर्य काल की लिपि में खोदे गए हैं इसलिए ये उनी समय के होंगे। हां, इतिहासकार के लिए यह परिताप का विषय है कि

<sup>1.</sup> ए० ई० viii, 43

इतका अर्थ अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इससे इनका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका है। सोहगीरा ताम्रपत्र में श्रावस्ती के महामात्रों का आदेश अभिलिखित प्रतीत होता है, जो उन्होंने मानावसिति के शिविर से प्रेपित किया था। इसमें कितपय कोष्ठागारों और उनमें रखी वस्तुओं का उल्लेख है। महास्थान अभिलेख में भी कोष्ठागारों का उल्लेख मिलता है। परन्तु यह अभिलेख उक्त पट्ट से भी अधिक दुर्वोच बना हुआ है। इन अपूर्ण और विकीण प्रमाणों से भी उन लोगों का सन्देह दूर हो जाना चाहिए जो लोग मीर्य प्रशासन के बारे में अनायास कह देते हैं कि यह प्रशासन 'व्यवहार से अधिक सिद्धांत रूप में प्रभावी था।'

### 14. वित्त-व्यवस्था

मीर्य साम्राज्य के राजस्व, सार्वजनिक व्यय और उसकी वित्तीय स्थिति के वारे में हम अस्पष्ट परिणाम ही निकाल सकते हैं क्योंकि इस सम्बन्ध में परिमाण-सूचक अनुमान के लिए आधारभूत सामग्री का नितांत अभाव है। अर्थशास्त्र में दिये गये समाहर्ता के कर्त्तन्यों के विवरण के सन्दर्भ में नागरीय तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का मुख्य कर-स्रोतों का उल्लेख किया जा चुका है। यदि सुवोधता के लिए उनको आधुनिक शब्दावली में व्यक्त करें तो कह सकते हैं कि राजस्व के मुख्य शीर्प थे : (1) भाग-भूमि की उपज का एक भाग जो सिद्धांततः पष्ठांश परन्तु वास्तव में स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अनुपात में इससे कुछ अधिक रहा होगा; (2) अन्य देय और उपकर जो भूमि पर लगाये जाते थे, जैसे जल-कर, जिसकी दर भूमि और फस्लों के अनुसार न्यूनाधिक होती थी, और भवन-कर, जो नगरों में लगाया जाता था; (3) राजा की निजी भूमि से आय, वनों से आय। स्मरण रहे कि उन दिनों वनों का विस्तार आज की अपेक्षा काफी अधिक रहा होगा, और खानों और कारखानों से आय, जिनमें नमकादि कुछ राजोद्योग थे; (4) सीमा-शुल्क, चुंगी, पथकर और घाट कर, जो नांवों द्वारा किये जाने वाले व्यापारों पर लगाया जाता था; (5) सिक्कों तथा राजकीय व्यापारों से लाभ;

<sup>1.</sup> इं ए राज्य प्रकार का राज्य सी विश्व प्रकार की विश्व के प्रकार की विश्व क

<sup>2.</sup> ए॰ इं॰ xxi, 83; इं॰ हि॰ न्वा॰ x, 57-66

<sup>3.</sup> काणे, हिस्ट्री आफ घर्मज्ञास्त्र, 111, 257

(6) अनुज्ञा-शुल्क, प्रत्येक शिल्पी, दस्ताकार और व्यवसायी को लाइसेंस लेना होता था; (7) न्यायालयों के लगाये हुए आर्थिक दण्ड; (8) प्रकीर्णक जैसे, नजराने, लावारिसों की राजगामी सम्पत्ति और निखात निधि (treasure trove) का अंश । आपात स्थितियों में विशेष चन्दे भी लिये जाते थे, जिन्हें प्रणय कहा जाता था। जो विनकों से बड़ी-बड़ी रक्मों के रूप में किसी न किसी बहाने वलात् वसूल किया जाता था। पतंजिल ने उल्लेख किया है कि मौर्यों ने सोना वसूल करने के लिए मूर्तियां स्थापित की थीं-मीवै हिंरण्यार्थिभरचीः प्रकल्पिताः-परन्तू यह स्पप्ट नहीं होता है कि इस प्रया से स्वर्ण लाभ कैसे होता था। उस सुदूर अतीत काल में भी करों से विशेषतः भूमिकरों से, छूट देने की प्रथा थी। ऐसी छुटों के अधिकारी ब्राह्मण और घार्मिक संस्थाएं होती थीं। राज्या-घिकारियों को भी वेतन के स्थान पर या वेतन के ऊपर पूर्णतः या आंशिक रूप से राजस्व से उनके नाम कर देने की प्रया थी। इस प्रकार की छूटों और प्रदानों का ठीक-ठीक विवरण बड़े यत्नपूर्वक रजिस्टरों में लिखा जाता था। द्प्टांत के लिए लुम्बिनी को लिया जा सकता है। अपने आगमन के अवसर पर अशोक ने, इस गाँव को छूट देकर, केवल अव्टांश कर नियत किया जयकि सामान्य दर चतुर्थांश थी।

व्यय के खाते में, हम को (क) राजा, राजकुल और राजदरवार के भरण-पोषण का उल्लेख करना चाहिए। राजकुल एक विशेष संम्रान्त शैली और दिखावे से रहता था। (ख) मंत्रियों तथा छोटे-वड़े सभी कर्मचारियों को वेतन, जिनका अर्थशास्त्र (V.3) में व्योरेवार निर्देश है दिया जाता था। परन्तु यहाँ इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि किस सिक्के में और कितने समय के लिए वेतन होगा। (ग) लोक-कर्म जिनमें भवन-निर्माण, सड़कें और सिचाई के साधन सम्मिलित थे, (घ) सेना के अनेक अंगों तथा दुगों और शस्त्रागारों के निर्माण और उपकरण पर व्यय। (च) अनेक प्रकार की धार्मिक संस्थाओं को दान;(5) राज्य की सेवा में मरे सैनिकों और अन्य कर्म-चारियों के परिवारों का भरण-पोषण, खर्च की इन मदों का कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में प्रमुखतया वर्णन किया है। उद्योगों, खानों तथा अन्य उपकर्मों में भी जिन्हों सरकार शिल्यों के लाभ के लिए चलाती थी काफी पूँजी लगी रही होगी। गोपालों और शिकाण्यों को गरकार भन्ने दिया करती थी, जिससे वे वन्य पश्तों से सड़कों और खेतों को सुरक्षित रखें। अशोक मानव और पश्च दोनों

के लिए अस्पतालों पर राशि व्यय करना था। जड़ी-वृष्टियों को भी राज्य में और राज्य के बाहर भी उठाया जाता था और उनके क्षेत्रों की सुरक्षा पर घन व्यय होता था।

#### 15. न्याय व्यवस्था

न्याय-कार्यों के लिए, ग्राम न्यायायिकरणों (tribunals) के अतिरिक्त जो मुखिया और ग्राम-वृद्धों की देख-रेख में छोटे-मोटे झगड़े निपटाते थे, दो प्रकार के न्यायालय होते थे। एक को धर्मस्थीय कहते थे और दूसरे को कंटकशोधन । इस पूरी व्यवस्था में शीर्ष स्थान पर सम्राट होता था, जो धर्मसूत्रों के युग के छोटे राज्यों की तरह सभी अभियोगों का निर्णय स्वत: तो नहीं कर पाता था, परन्तु अपीलें सुनने के लिये सर्वदा तत्पर रहता था और यथाशीध्र निर्णय दे देता था। धर्मस्थीय न्यायालयों में तीन धर्मस्य जिन्हों घर्म-शास्त्र का पूर्ण ज्ञान होता था और तीन 'अमात्य' होते थे। सभी मुख्य नगरों और स्थानों में ये न्यायालय होते थे। करार कव शून्य हो जाता है और न्यायालय में प्रचलित प्रकिया क्या होगी, इनके सम्बन्य में नियम बने हुए थे। न्याय-विवियों के मुख्य तीन सोपान होते थे: अभिवचन (plea), प्रत्यभिवचन (Counterplea) और पुनरभिवचन (Rejoinder) । सिविल या दीवानी कानूनों के ये मुख्य विषय होते थे : (1) विवाह और शुक्क जिसमें मोक्ष (तलाक) भी सम्मिलित था; (2) दायभाग अर्थात् उत्तराधिकार (3) वास्तुक अर्थात् भवन-भूमि और सीमा विवाद, जलाधिकार तथा अतिक्रम अर्थात् अनियकृत प्रवेश; (4) ऋणादान (कर्ज); (5) निक्षेप (डिपाजिट) (6) वास-कर्म; (7) कर्मकर और संभूय समुत्यान अर्थात् मजदूर और करार (8) कय-विकय; (9) साहस अर्थात् हिंसा (10) वाक्पारुष्य अर्थात् अप-शब्द-प्रयोग, (11) दंड-पारुष्य अर्थात् प्रहार; (12) द्युत तथा प्रकीणंक । अनेक विषयों पर कौटिल्य ने ऐसे नियम निर्घारित किये हैं जो प्राचीन नियमों को या तो परिवर्तित करते हैं या उन्हें अधिक उदार बना देते हैं। उसने सम्पूर्ण विषय को इसमें वडे विवेकपूर्ण और प्रगतिशील ढंग से प्रतिपादित किया है। उसका दृष्टिकोण गतानुगतिक या अनुदार नहीं है। साक्षी के अभाव में उसने दिव्य-परीक्षा का विदान किया है। दंडों का उसने वड़ी सावधानी से कम-विभाजन किया है और राजकीय आज्ञा से उनके निष्पादन

की व्यवस्था की है। दंडों के ये प्रकार थे: जुर्माना, कैंद, कोड़े लगाना क्षीर यातनापूर्वक या विना यातना के मृत्यु। जातियों और व्यवसायियों की पंचायतें भी अवश्य रही होंगी। ऐसी पंचायतें जातीय एवं व्यावसायिक नियमों को लागू करतीं तथा सामान्यतया झगड़े पहले इनके सामने ही निपटाने के लिए आते थे।

कंटकशोधन न्यायालयों के अध्यक्ष तीन प्रदेख्टा या तीन अमात्य होते थे। घर्मस्यीय न्यायालयों से वे किस प्रकार भिन्न थे, इसका कहीं निर्देश नहीं है। कुछ पंडितों का विचार है कि धर्मस्थीय न्यायालय आयुनिक दीवानी न्यायालय के समान थे, जिनमें कोई भी मुकदमा दाखिल करता था। इसके विपरीत कंटकशोधन न्यायालयों में कायांग की ओर से अभियोग दाखिल किये जाते थे। यह भेद आयुनिक न्याय-बोध के अनुकूल तो अवस्य है, परन्तु ऐसा ही सरल और स्पष्ट भेद या, इसमें संदेह है। उदाहरण के लिए आघात और चोट के अभियोग सामान्यतया वर्मस्यीय में जाते थे, किन्तु यदि आघात से मनुष्य-हत्या हो जाती तो वे कंटकशोवन में ही जाते थे। ऐसा लगता है कि नयी सामाजिक अर्थ-व्यवस्था की निरंतर वर्धमान विपमताओं को देखकर इन नये न्यायालयों की स्थापना की गयी, जिनसे सभी विषयों में अति संवटित नौकरशाही के निर्णयों को लागू किया जा सके। इनमें अनेक विषय ऐसे होते ये जो सर्वया नये होते थे। पुरानी विधि-व्यवस्या का ऐसे विषयों से वास्ता नहीं पड़ा था। उनके लिए पुराने कानून या नियम पर्याप्त नहीं थे। विशेष न्यायाधिकरण (स्पेशल ट्रिब्यूनल) थे जिनमें सामासिक रूप से (Summarily) न्याय कर दिया जाता था। व्यवहारों के फैसले में सामान्य धर्मस्यीय (न्यायालय) वर्मशास्त्रीं की परम्परा में विकसित अपेक्षाकृत लम्बी प्रक्रिया अपनाते थे । कंटकशोधन न्यायालयों के कर्त्तव्य केवल अर्थ-न्यायिक होते थे और उनकी न्यायपालिका से नहीं विलक आयुनिक पुलिस से मिलती-जुलती थी। इनका उद्देश्य समाज के कंटकों के विपेले कार-नामों से राज्य और समाज की रक्षा करना था। ये गुप्तचरों की नियुषित करते थे जो अपराधों का पता लगाते थे। अपराधी को अपराध-स्वीकार करने के लिए यातनायें भी दी जाती थीं। इनमें उन व्यापारियों का विचार होता था जिनके माप-तौल न्यून होते थे। यदि कोई शिल्पी जो अपने मालिक

अयं III, 20 विषत्ती कंटकशोधनाय नीयेत—नणपति शास्त्री का पाठ; और कांगले का III, 19, 15 भी।

से हुए करार को तोड़ दे, कोई चिकित्सक जो अपने अनाड़ीयन के कारण किसी रोगी की जान ले ले, कोई अधिकारी जो घोला देकर राजा के धन को ले ले अथवा घुस ले, पड्यंत्रकारी जो राजा के प्रति विद्रोह करते थे—इन सभी के अपराघों का विचार इन्हीं अदालतों में होता था । चोरी, प्राण-घात, सेंघ, मूल्य को घटाने-बढ़ाने के छिपे प्रयत्न, बलात्कार, जातीय नियमों का हुआत् उल्लंघन ऐसे मामले भी यहीं सूने जाते और निर्णीत होते थे। मालूम होता है कि विदेशी प्रतिदर्शों को देखकर शासन की प्रभुता को वढ़ाने के उद्देश्य से कौटिल्य ने इन नये कंटकशोधनों के संस्थापन की व्यवस्था दी । वह अचिर प्रतिष्ठित नौकरशाही की शक्ति को भी बढ़ाना चाहता था। इन उद्देश्यों की पूर्ति इन नये न्यायालयों द्वारा होती थी। नई सामाजिक न्यवस्था से प्रसूत बुराइयों को नियंत्रित कर समाज और सरकार दोनों को सुरक्षित रखना इनका उद्दिष्टकार्य था। राज की ओर से सामाजिक किया-व्यवहारों पर अधिकाधिक नियंत्रण होने लगा था, जिसके परिणाम दूर-व्यापी और सर्वगत थे। अनेक नये पद स्थापित हो रहे थे जिनको विस्तृत विवेकाविकार दिये गये थे। कृपि, ज्यापार और उद्योगों के लिए अनेक नये नियम वने थे। यह प्रवन्य करना आवश्यक था कि जनत नये नियमों को ठीक ढंग से लागु किया जाय, और ऐसा न हो कि जनके द्वारा अपकारी कर्मवारी प्रथा पर अत्याचार करने लगें, अथवा उनसे मिलकर नागरिक उन नियमों का उल्लंघन करने लगें। एक ऐसे तंत्र की आवश्यकता थी जो उपर्युक्त कार्यों को प्रोत्साहन दे और इन पर आवश्यक लगाम और बंधन लगा सके। इन न्यायालयों की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी। उत्तरकालीन घर्मशास्त्रों में उनका नामोल्लेख है 1 परन्तु इन पर वह वल नहीं दिया गया है जो कौटिल्य ने अपने विवानों में दिया है, यद्यपि ज्ञिष्टों के परिपालन की भावना के साथ-साथ दुष्टों के निग्रह की वात भी परम्परागत राज-धर्म के अन्तर्गत स्वीकार कर ली गई है।

अशोक को जो प्रशासनिक ढाँचा उत्तराधिकार में मिला था उसने उसको कायम रखा, किन्तु धर्म प्रचार के लिए उसने नये विभाग खोले, और अपने जीवन के उदाहरण और उपदेशों द्वारा समस्त प्रशासकीय यंत्र को नैतिक ओज

<sup>1.</sup> मनु॰ ix, 252-3

देने का प्रयत्न किया। सम्राट् के पद से उसने प्रशासन के क्षेत्र में क्या कार्य किये, इसका विवरण विस्तार से उसके शासन-विषयक परिच्छेद में दिया जायेगा।

### 15. विदेश मीति

विदेश नीति के विवेचन में कौटिल्य अपने पूर्ववर्त्ती शास्त्रकारों का अनु-सरण करता प्रतीत होता है। परंपरागत झास्त्रों में जितना बल संभाव्य स्थितियों पर दिया गया है और जिस विस्तार से जनका विवेचन किया गया है, वैसा वास्तविक राजनीतिक स्थितियों के विचार के संबंध में नहीं हुआ है। यह ठीक है कि पड़ोसी राज्य प्रायः मित्रभाव वाले नहीं होते। परन्तु मंडल के सिद्धान्त ने नियम का रूप पा लिया था, जिसके अनुसार एक पड़ोसी राज्य को अरि और उसके अगले पड़ोसी को मित्र समझा जाया करता था, और इसी प्रकार एकांतरण करते जाते थे। तदनुसार ही सभी विस्तुत व्यवहार होते थे। इस योजना पर हम यहां विस्तार से विचार नहीं करेंगे। क्योंकि भारत के प्रत्येक यूग की राजनीति के ग्रंथों में विजिगीपा-उपाय चतुष्टय (नीति के चार सावन), पाड्गुण्य (नीति के छह प्रकार) आदि का विवेचन होता आया है, जिनका कोई भी प्रत्यक्ष सम्बन्य मौर्य साम्राज्य के अच्छे-से-अच्छे दिनों की वास्तविकता से नहीं दिखायी देता है, जबिक लगभग समस्त भारत उस साम्राज्य में सम्मिलित था और मंडल की विधि के लागू होने का कोई अवसर ही नहीं या । आयुनिक छेखकों ने प्रायः उक्त आदेशों की सिद्धान्तहीन तथा मैकियावेलियन प्रकृति की आलोचना की है। परन्तु इसमें संदेह है कि आयुनिक विदेशी अयवा युद्ध मंत्रालयों की कयनी नहीं, बिलक करनी किसी भी प्रकार अधिक नैतिकतापूर्ण होती है। इसके विपरीत भारतीय शास्त्र-प्रन्यों में शास्त्र को सर्वा गपूर्ण बनाने के लिए ऐसे अमर्याद सिद्धान्तों का प्रवचन किया जाता था जिनका वास्तविक व्यवहार से कोई सम्बन्य नहीं होता था। तीन मौर्य सम्राटों का भारत की वची-खची स्वतंत्र रियासतों से अथवा बाहर के यूनानी राज्यों से कैसा सम्बन्ध और व्यवहार धा इसका ज्ञान हमें है। उनके शासन के विवरण के प्रसंग में इन सम्बन्धों का जिक हो चुका है।

### 16. सेना

भीतरी और बाहरी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक विशाल स्थायी रोना गीर्य साम्राज्य में सदा रखी जाती थी । मेगास्थनीज के कथन के आचार पर, प्लिनी ने चन्द्रगुप्त के पैदल सैनिकों की संख्या 6,00,000, अस्वारोहियों की 30,000 और हाथियों की 9000 दी है। उसने रथों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है; किन्तु टायोडोरस और कटियस के अनुसार उनकी संख्या 2,000 और प्लूटार्क के अनुसार 8,000 थी। उन सभी ने अपनी संख्या उस वार्त्ता से ली थी जो मीर्य राजाओं के पूर्ववर्ती "प्रसिआई-राज्य" अर्थात् नन्द राजाओं की सेना के निषय में प्राप्त हुई थी। अर्थकास्त्र में अनेक प्रकार के रथों का उल्लेख है। सांग्रामिक और परपुराभियानिक अर्थात् शत्रु के दुर्ग पर आधात करने वाले रथों का उल्लेख अर्थशास्त्र में है। पुछ वाद के तमिल काव्यों में भी मीयों के सांग्रामिक रथों का निर्देश मिलता है। दे सेना के चारों अंगों के अलग-अलग अध्यक्ष होते थे। अपने अंग के लिए रसद जुटाना और उसके जवानों, पशुओं और यन्त्रों को सदा सुसज्जित रखना उनका कर्त्तव्य था। गजसेना पर बहुत वल दिया जाता था और गजों के हित नागवनों की सुरक्षा का बड़ा ध्यान रखा जाता था। कीटिल्य ने पैदल सैनिकों के अनेक भेद किये हैं—(1) मीलबल-ये आनुवंशिक सैनिक होते थे। ये वही सैनिक थे जिन्हें मेगास्थनीज ने योदा-वर्ग (क्षत्रिय) कहा है महत्व और संख्या की दृष्टि से उनसे कृपकों के वाद द्रारा स्थान दिया है; (2) भृतकबल--ये किराये के सैनिक होते थे; (3) श्रेणीवल--शायुव श्रेणियां (guilds) इन्हें रखती थीं, और आवश्यकता पड़ने पर राज्य की सेवा में दे देती थीं; (4) अटबीबल--वन्य जातियों की सेनायें भी रहती थीं, जो युद्ध-काल में राज के काम आती थीं। युद्ध-क्षेत्र में सेना के संगठन का कार्य बड़ी विधि से सम्पन्न होता था। वलाग्र (vanguard), उर (मध्य), पृष्ठ (rear), पक्ष (वाम और दक्षिण पक्ष) तथा सुरक्षित सेना के अन्तर को घ्यान में रखकर विभिन्न व्यूहों की रचना और उनके पारस्परिक मृहयों का विवेचन किया गया है और उसके

<sup>1.</sup> अर्थo, II, 33

<sup>2.</sup> दक्षिणभारत और लंका सम्बन्धी अध्याय देखि॰

आपेक्षिक गुणों का विवेचन किया गया है। इसी प्रकार प्रयाण (march), आक्रमण (attack) और प्रतिरक्षा को आपेक्षिक आवश्यकताओं में भी अन्तर दिखलाये गये हैं। अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों के महत्व और प्रयोग पर पर्याप्त विचार है । ऐसे शस्त्रों में अनेक प्रकार के चलयन्त्र और अचलयन्त्र भी वर्णित हैं, जिनमें एक को शतब्नी कहा जाता था। "किले-वन्दी की कला का पूर्ण ज्ञान था और उस समय के दुर्ग सुदृढ़ होते थे, और खाइयों पर कांटों, फसीलों, आच्छादित मार्गो, चल-दुर्गद्वारकों, एवं जल-द्वारों से सुसज्जित रहते थे। आक-मण के कार्यों में कूटनीति के अतिरिक्त सुरंगें और प्रति-सुरंगें लगाने और सुरंगें को जलप्लावित करने के प्रयोग भी किये जाते थे-एफ० डव्ल्यू० टामस। यूनानी पर्यवेक्षकों ने भारतीय सेना की सज्जा तथा युद्ध प्रणाली के बारे में जो अन्य ब्योरे दिये हैं, उनका विवरण अन्यत्र हो चुका है। सेनाघ्यक्ष स्वतंत्र रूप से अथवा समितियों की सहायता से कार्य-सम्पादन करते हुए भी अवश्य ही सेनापित के नियंत्रण में होंगे । राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अविकारियों में सेनापति का स्थान था। सेनापति और राजा समय-समय पर समस्त सेना का निरीक्षण किया करते थे। वाण के अनुसार, एक ऐसे ही सैन्य-सर्वेक्षण के अवसर पर पूज्यमित्र ने अन्तिम मौर्य-सम्राट् पराक्रमहीन और प्रतिज्ञादुर्वल वृहद्रय का अंत कर दिया था। कौटिल्य ने नावाध्यक्ष नामक एक अधिकारी का उल्लेख भी किया है जो व्यापारी एवं युद्ध में काम आने वाले दोनों प्रकार के पोतदलों का अवीक्षक रहा होगा।

### 17. समीक्षा

इस प्रकार हमने देखा कि जिस भारतीय साम्राज्यवाद की परम्परा के क्ष्यिनिर्माण की प्रिक्रिया नन्द राजाओं के काल में शुरू हुई थी वह मौर्य साम्राज्य की शासन-व्यवस्था में पूर्णता को प्राप्त हुई। इसमें तत्कालीन विदेशी प्रतिदर्शों से भी कितपय अंश ग्रहण किये गये थे और उनका रूप परिवर्तन कर उन्हें अपने अनुकूल बना लिया गया था। ये प्रतिदर्श थे तो यूनानी, किन्तु उनका मूल स्रोत ईरान था। अखमनी साम्राज्य था। कीटिल्य का ग्रंथ भी, जिसमें शासन के सिद्धान्तों और प्रशासकीय यंत्र का विवरण है भारतीय अर्थशास्त्र की परम्पराओं पर आघृत है, तथापि कीटिल्य ने अपने काल के ज्ञात विदेशी शासन-व्यवहारों से भी मदद ली थी। परन्तु कीटिल्य ने जिन

विदेशी तत्त्वों को अपनाया, वे यहां जम नहीं पाये । मौर्य-काल की भांति मौर्य प्रजामन पद्धति के भी कुछ मुल नत्व विदेशज थे जिन्होंने सामान्य स्थानीय विकास की परस्परा में व्यवचान उपस्थित किया। प्रयत्न अत्यन्त भव्य और अपने काल में पर्याप्त सकल थे। वास्तव में कौटिल्य भारतीय परम्परा से दूर नहीं गया, इसका प्रमाण उनका यह निश्चिन कथन है कि वही राजनीतिक यक्ति प्रभावी नया सफल हो सकती है जिसको अनुभवी राजनीतिज्ञों की मन्त्रणा के साय-साय पूरोहित वर्ग का समर्थन प्राप्त हो। जहाँ कहीं भी उसने नीति का विवेचन किया है, उसने प्रजाहित को प्रथम स्थान दिया है। उत्पर वर्णित जिस गासन-पद्धति की उसने रचना की उसका प्रयान उद्देश्य प्रजा का सतन कल्याण आदि सुख था। उस पद्धति को चलाने के लिए एक योग्य, कर्मठ और गुणी राजा की प्राथमिक आवश्यकता है, इसको भी उसने स्वीकार किया है। अयोक के अनन्तर ऐसे यासकों का न होना मौर्य साम्राज्य के लिए दृःखद घटना थी । वस्तृतः यह कमजोरी सभी राजतंत्रों की कमजोरी होती है। कीटिल्य ने राजाओं को उपदेश दिया है कि उनको प्रजा के हित और सुख को निजी हित और सुख से ऊपर रखना चाहिए और उनके सुख में ही अपना कल्याण समझना चाहिए । इसमें सुशासनादशों की भावना सर्वसृत्दर रूप से दिलाई देती है।

> प्रजासुले सुलं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् । नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम् ॥

प्रजा का सुख राजा का सुख है। प्रजा का हित उसका हित है। अपना-अपना प्रिय करने में राजा का हित नहीं होता, जो प्रजा के प्रिय हो, उसे करने में राजा का हित होता है।"

### अयंशास्त्र-परिशिष्ट

अर्यशास्त्र के समय तथा रचियता के विषय में न एक मत हो सका है और न कदाचित् हो ही सकेगा । परन्तु इन संदेहों के कारण मौर्य शासन तथा मौर्य कालीन समाज के अध्ययन के विषय में, उसके प्रभूत उपयोग में कोई कमी नहीं आयी है।

इस ग्रंथ को लेकर वाद-विवाद का इतना साहित्य रचा जा चुका है कि

उस समय की यहाँ समीक्षा नहीं हो सकती है। इसे मौर्यकालीन तया कौटिल्य की कृति मानने वाले पक्ष का समर्थन करने वालों में प्रमुख हैं: शाम शास्त्री—जिन्होंने इसका अन्वेषण एवं सम्पादन किया और पहली वार अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया (1909 से 1915 ई०) जेकोबी, बी० ए० स्मिय, जायसवाल, गणपित शास्त्री—जिन्होंने एक प्राचीन तिमल-मलयालम भाष्य के आधार पर सुन्दरभाष्य के साथ ग्रंथ का एक नया संस्करण निकाला, तथा जे० जे० मेथर जिन्होंने इसका जर्मन-भाषा में अनुवाद किया, और अभी हाल के, बेलूर हैं। दूसरे पक्ष के विद्वान हैं, जौली, कीथ, विटरिनत्ज, ओ० स्टीन, एफ० डल्क्यू० टामस तथा ई० एच० जान्स्टन। हिल्बांट जैसे अन्य पंडितों का मत है कि वर्तमान ग्रंथ का सार भाग तो मौर्यकालीन और कौटिल्य-इत है, परन्तु वाद को उसमें बहुत कुछ जोड़ दिया गया, और कुछ हेर-फेर भी किया गया है।

डा० शाम शास्त्री ने अपने अर्थशास्त्र के संस्करण और अनुवाद की भूमिका में उन सभी बाह्य तथा आंतरिक प्रमाणों का विवेचन किया है, जिससे यह कृति चन्द्रगुप्त के महामंत्री कौटिल्य की वास्तविक रचना सिद्ध होती है। उन प्रमाणों के विपरीत बहुत कुछ कहा गया है, तथापि वे इतने सवल हैं कि उन्हें कोई हिला नहीं सका है।

कुछ आपित्तयां तो बहुत मामूली हैं, और उनका कारण आलोचकों की संस्कृत की शैली अयवा भारतीय साहित्यिक परम्परा की अनिभन्नता है। ऐसी आपित्तयों के कुछ उदाहरण हैं: कोई महामन्त्री अपना नाम कौटित्य (कुटिल) नहीं रखेगा। यदि कौटित्य इस ग्रन्य का रचिता होता तो वह स्वयं इति कौटित्यः को शैली में अपना मत अभिव्यक्त नहीं करता। अपने ही मतों का खण्डन करने की बात तो सर्वया न्यारी है, दंडिन् ने आचार्य विष्णुगुप्त की रचना को हाल की रचना कहकर निर्दिप्ट किया है, आदि आदि। दूसरी आपित्तयाँ अस्पष्ट एवं अनिश्चित हैं और केवल उनके कर्ताओं के पक्षपातों की मूची उपस्थित करती हैं, जैसे, यह कहा जाता है कि प्रथम मार्य सम्राट् का महामन्त्री दूसरे कार्यों में इतना व्यस्त रहा होगा कि उसे इस राजनीति तथा प्रशासन पर ऐसा सुनियोजिन ग्रन्य लिखने का अवकाश ही नहीं मिल सकता था। अयंशास्त्र पांडित्याभिमानपूर्ण और योजना-विषयक वर्गीकरणों से इतना नरा है कि उसका कर्त्ता पंटित ही रहा होगा न कि कोई प्रशासक या राजमर्मज। यह भी, कि अयंशास्त्र में छोटे राज्य की भावना है, न कि अखिल-भारतीय मौर्य साम्राज्य की। उपयुंक्त आपित्तयाँ

में से केवल बन्तिम कथन में कुछ संगति प्रतीत होती है। किन्तु इसके लिए भी हमको यह मूलना पड़ेगा कि अर्थशास्त्र में एक स्थान पर सम्पूर्ण भारत को चक्रवर्ती-क्षेत्र माना गया है (ix, i) और कि भारतीय साम्राज्यवाद में विजित राज्यों की राज-व्यवस्था को नष्ट नहीं किया जाता था, और कि भारत के राजनीति के सभी ग्रन्थों में यदि कोई ग्रन्थ साम्राज्य-नीति-दीपिका होने का दावा कर सकता है तो वह अर्थशास्त्र ही है।

यह भी तर्क किया जाता है कि अर्थशास्त्र एक विव्व कीश जैसा ग्रन्थ है, यतः यह एक व्यक्ति की कृति नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त विरोवी पक्ष का कथन है कि इसमें सैनिक, असैनिक, स्यापत्य, वात्रविवान आदि अनेक तकनीकी विज्ञानों की उन्नत स्थिति का परिचय मिलता है जो ईसा पूर्व चीयी शताब्दी के भारत के लिए सम्भव नहीं प्रतीत होता। इस तक में कौटिल्य की इस स्पष्ट उक्ति पर व्यान नहीं दिया गया है कि पूर्ववर्ती सभी वर्यशास्त्रों को देखकर इसकी रचना की गयी है (यावन्ति अर्थशास्त्राणि पूर्वीचार्य: प्रस्तावितानि)। जैसा विटरिनत्स कहा है अर्थशास्त्र इतना व्यापक पारिभाषिक शब्द है कि इसमें राजनीति के साथ-साथ प्रोद्यौगिकी, विज्ञान तथा सभी व्यावहारिक शिल्पों का ज्ञान सन्निविष्ट है। कृषि, वनविज्ञान, हस्ति-विज्ञान अश्व-प्रशिक्षण, खिन-विज्ञान आदि दिपयक अव्यायों की रचना में उसने अपने समय के विज्ञान-विषयक ग्रन्थों से अवस्य ही सहायता ली होगी। और यह कोई कैसे कह सकता है कि मीर्यकालीन भारत में अमुक-अमुक व्यावहारिक शिल्यों का ऐसा विकास नहीं हो सकता ? ऐसा प्रांगनिर्णय कल्पनामात्र है । हमको मुलना नहीं चाहिए कि अशोक के उपलब्ध स्तम्भों की चमक काल अथवा उपेक्षा से भी मिट नहीं पाई है। आज के तकनीक मर्मज इस चमक के रहस्य को नहीं जान पाये हैं। कीटिलीय अर्थज्ञास्त्र के अपने जर्मन अनुवाद की भूमिका में जे॰ जे॰ मेयर ने इन प्रश्नों पर विस्तार से विचार किया है।

यह कहा गया है कि ईसा की तीसरी शती के पूर्व किसी ने निश्चित रूप से कीटिल्य का निर्देश नहीं किया है, परन्तु रुद्रदामन की गिरनार-प्रशस्ति में, जो 150 ई० की है, प्रणय, विटिट तया अन्य पारिभाषिक शब्दों का उसी अर्थ में प्रयोग मिलता है जिसमें कीटिल्य ने किया है। फिर तामिल के प्राचीनतम ज्ञात व्याकरण तोलकाष्पियम में अर्थशास्त्र के अन्त में दी गयी तंत्रयुक्तियों की सम्पूर्ण सारिणी है जो कुछ छोदे-मोटे अमहत्व के परिवर्तनों के साथ अर्थशास्त्र में ग्रहण कर ली गई है।

किलेबन्दी और रक्षा के निर्माण में कीटिल्य ने लकड़ी के प्रयोग का निषेच किया है, परन्तु यूनानी लेखों तथा खुदाइयों से पाटलिपुत्र का लकड़ी के बाड़े से घरा होना प्रमाणित होता है। परन्तु इस विषमता के समाघान के लिए सहसा यह कह देना कि कीटिल्य का समय उसके बाद का है, उचित नहीं होगा। इसका समाघान अन्य प्रकार से भी हो सकता है। अर्थशास्त्र को मौर्यकाल के बहुत बाद का सिद्ध करने के लिए दूसरे संदिग्ध प्रमाण भी दिये जाते हैं, जैसे: शासनाधिकार में राजाज्ञाओं को संस्कृत में लिपिबद्ध करने की कल्पना है, जबकि अशोक के समय से अनेक शताब्दियों तक अभिलेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग मिलता है, पार समुद्र और चीन भूमि का अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है, जो पेरिल्लस के पलसिमुंडू (Palasimundu) का स्मरण कराता है और उत्तरकालीन चीनी रेशम के व्यापार-सम्पर्क को सूचित करता है।

अनेक अन्य तरीकों से भी अर्थशास्त्र के रचना-काल को मौर्य युग के वाद का प्रमाणित करने का यत्न हुआ है। जाँली ने अयँशास्त्र की नुलना धर्मशास्त्रों से की है। जाँली को उन दोनों में अनेक गहरी समतायें ढूँढने में पर्याप्त सफलता भी मिली है, किन्तु इन समताओं से अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्रों के आपेक्षिक काल के निर्घारण में क्या मदद मिलती है ?जाली ने स्वत: अपना मत बदल दिया है। 1913 ई॰ में उनकी मान्यता थी<sup>1</sup> कि याज्ञबल्क्य-स्मृति आज जिस रूप में हमें प्राप्त है वह अर्थशास्त्र की रचना के समय अस्तित्व में नहीं आई थी। जाली ने कहा है कि यद्यपि अर्थशास्त्र और नवीनतम स्मृतियों में समान रूप से अनेक नृतनवादों की उपलब्धि होती है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें कीन पूर्वकालिक है और कीन बाद का। अर्थशास्त्र और इनकी विपमताओं (यातना, दिव्य-परीक्षा, तलाक आदि के प्रकरणों में) को देखकर वह चिकत था, परन्तु इसका समाघान उसने यह कहकर किया कि वास्तविक ब्यवहार अनादिकाल से और शास्त्रों में अन्तर रहा है। उसका अन्तिम कयन यह या कि वीज रूप में कीटिलीय अर्यशास्त्र लगभग ईसा-पूर्व 300 की रचना है। जाकारिया, हिल्ब्रॉट, हरटेल तथा जैकोबी ने इस ग्रन्थ के अनेक प्राचीन उदवरणों से सिद्ध किया है कि अयंशास्त्र के काफी अंश अकृतिम हैं। उसके लिए उत्तरकालीन स्मृतियों से अर्थशास्त्र की समतायें पहेली वनी रहीं।

<sup>1.</sup> ZDMG, 1913, 90 49-96

उसने इस प्रश्न का कोई समावान नहीं किया कि अर्थशास्त्र को देखकर स्मृतियों ने पुराने नियम वदले अथवा उत्तरकालीन विचार अर्थशास्त्र में प्रविष्ट होकर उसके मूल में घुल-मिलकर एक हो गये। इस वर्षो वाद, 1923 ई० में, जाली ने लिखा—"इस निष्कर्ष पर हठात् पहुंचना ही पड़ता है कि कीटिल्य सम्पूर्ण धर्मशास्त्र-साहित्य से—प्राचीनतम से लेकर उत्तरतम और खण्डित स्मृतियों तक जितनी सामग्री से हम आजं परिचित हैं उससे भी कहीं अधिक से परिचित था।" जाली वड़ा आचार्य है, तथापि उसका यह अनर्गल निर्णय मान्य नहीं है। इस वर्षों पूर्व जो अनिश्चय के स्वर में उसने कहा था, वहीं मान्य है, विशेषकर पुनविचार के वाद जब वह यह कहता है कि, "यद्यपि कुछ तथ्य ऐसे हैं जो हमको दूसरे निर्णय की ओर ले जाना चाहते हैं, कि कीटिल्य याजवल्क्य का नहीं अपितु याजवल्क्य ही कीटिल्य का ऋणी कहा जा सकता है। उसी ने प्रत्यक्ष रूप में कीटिल्य से लिया है अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी एक ही माध्यम से दोनों ने सामग्री ग्रहण की है।"

जाली ने एक बीर सामान्य तर्क का प्रयोग किया है। उसका कथन है कि "सामान्यतः धर्मशास्त्र अर्थात् कर्त्तव्य और धर्म का शास्त्र अर्थशास्त्र अयवा लाभ-विज्ञान से प्राचीनतर है और अर्थशास्त्र कामशास्त्र की अपेक्षा प्राचीनतर है। ये तीनों विज्ञान त्रिवर्ग अर्थात् धर्म, अर्थ और काम पर आयृत हैं और इनके काल और महत्व की दृष्टि से इसी कम से आते हैं। " परन्तु जाली का यह मत सन्देहपूर्ण है क्योंकि प्राचीनतम ज्ञात धर्मसूत्रों में भी राजनीति का सार मिलता है, जो कौटित्य के अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु है। यदि हम इन शास्त्रों के विकास का यह अनुक्रम मान भी लें तो भी इस प्रकार एक प्रंथ के काल का निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक शास्त्र अपने विकास-काल को सुदीर्घ वतलाता है। प्रागनुभव विधि से यह तर्क भी संगत दिखाई देता है कि भारतीय आर्यों का आद्य जीवन अपेक्षाकृत अधिक मोदशील तथा इहलौकिक था, अतः इस बात की ही सम्भावना अधिक है कि अर्थ और कामशास्त्रों की उत्पत्ति उस काल में ही हो चुकी होगी। उत्तरकाल के भारतियों में, परलोकवाद की भावना आ जाने से धर्म पर अधिक वल दिया

<sup>1.</sup> भूमिका, पृ० 17-18

<sup>2.</sup> बहो, पृ 0 20

जाने लगा और मोक्ष को जीवन का ध्येय कहा जाने लगा । सब वात तो यह है कि पुरुपार्थ की संकल्पना के विकास के कम की जानकारी इतनी अल्प है कि जाली के तिद्वपयक कथन को न स्वीकार किया जा सकता है न अस्वीकार ही । परन्तु भारतीय लेखकों ने पुरुपार्थों को अन्योन्याश्रित माना है अतः केवल धर्म या अर्थ पर कोई ग्रन्थ नहीं मिलता । केवल धर्म या अर्थ के ग्रन्थों में भी अन्य पुरुपार्थों का विवेचन होता रहा है । चरकसंहिता आयुर्वेद का ग्रन्थ है परन्तु उसमें सामान्य धर्म का एक सुन्दर सार मिलता है । कौटित्य के अर्थकास्त्र में 'उच्चाधिकारियों के वध, प्रथा-पीड़क करों के लगाने, गुष्तचरों की दूपित प्रणाली' जैसी निद्य प्रथाओं का समर्थन है । किन्तु इनपर जोर देने और इस कथन के आधार पर उक्त ग्रंथ के काल अथवा तत्कालीन शासन-प्रणाली के विषय में अनुमान लगाना ठीक न होगा। कामसूत्र के रचिता ने एक संकेत किया है जिसपर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है । उसका कथन है कि

# न शास्त्रमस्तीत्येतेन प्रयोगो हि समीक्ष्यते । शास्त्रार्थान्न्यापिनो विद्यात्प्रयोगास्त्वेकदेशिकान् ॥

शास्त्रों में सभी विचार सन्निविष्ट होते हैं। व्यवहार तो अन्य विषय है। कीटिलीय अर्थशास्त्र में जिस दृढ़ न्याय से राज्य की नीतियों के निष्कर्षों को दिखाया गया है वह शास्त्रीय विचार की पूर्णता का उदाहरण है। परन्तु उससे वह दैनिक व्यवहार का मूचक नहीं।

वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र की विषय-योजना कौटिलीय अर्थशास्त्र से ग्रहण ही है। उसने अर्थशास्त्र की पारिभाषिक शब्दावली ही नहीं, अषितु कहीं-कहीं तो पूरा-पूरा अंश ही ले लिया है। अतः जॉली का कथन है कि "इन तुल्य-जातीय ग्रंयों की रचना के समय में लम्बा अन्तर नहीं होना चाहिए।" जॉली को जात था कि जैकोबी का मत इससे भिन्न है। सच तो यह है कि किसी मौलिक कृति और उसकी अनुकृति की रचना के समयों के अन्तराल के विषय में कोई नियम लागू नहीं होता है। कौटिलीय अर्थशास्त्र और सुश्रुत की पाठ-रचनाओं तथा तंत्रयुक्तियों के विषय में भी जिनकी चर्चा

<sup>1.</sup> भूमिका, पृ० 21-24

ऊपर आई है यह कहा जा सकता है। कौटिलीय अर्थशास्त्र के स्थान का निर्णय करने के लिए जे जे जे मेयर ने भी, उसके और स्मृतियों के पारस्परिक सम्बन्य का अध्ययन किया है। यद्यपि अपने इस अध्ययन के निष्कर्प के रूप में वे अर्थशास्त्र को मौर्यकालीन रचना वतलाते हैं, तथापि अन्य स्मृतियों के काल-क्रम के विषय में उसके मत मान्य नहीं हो पाये हैं। यह सम्भव नहीं दिखाई देता कि आगे चलकर वे कभी मान्य हो सकते हैं। व

अर्थशास्त्र की रामायण महाभारत से भी तुलना की गयी है, किन्तु उससे भी बेहतर परिणाम नहीं निकले हैं। जैकोबी की विचार-सरिण का अनुसरण करते हुए कारवें टियर ने कौटिल्य अर्थशास्त्र में व्यये पौराणिक दृष्टांतों की महाभारत में पाई जाने वाली उन्हीं गायाओं से तुला की, और वह इस निर्णय पर पहुंचा कि जो महाभारत ने अपना वर्त्तमान रूप कौटिलीय अर्थशास्त्र की रचना के वाद और कामन्दकीय नीतिसार की रचना से पूर्व ग्रहण किया। उसने यह भी कहा कि कौटिलीय अर्थशास्त्र (1.5) में इतिहास की जी पारिभाषा दी गई है उससे प्रकट होता है कि कौटिल्य के मन में उस समय महाभारत नहीं था। इसके विपरीत हिल्बेंट और मेयर का कथन है कि महाभारत में कौटिल्य-कथित सभी पूर्वाचार्यों के नाम तो हैं, किन्तु स्वयं कौटिल्य का नाम नहीं है। उनका यह भी कथन है कि रामायण (II, 100) के किच्चत् अध्याय और महाभारत (II, 5) में जो समानताएं हैं, उनमें अनेक ऐसी पदावलियां हैं जिनसे कौटिलीय अर्थशास्त्र के पूरे अध्यायों का स्मरण हो आता है। <sup>4</sup> हिलब्रेन्ट का यहाँ तक कहना है कि **रामायण** में अ**र्थज्ञास्त्र** की विस्तृत पारिभाषिक शब्दावली है, और इसमें प्राचीन राजनीतिविषयक ग्रंथों से, अनेक श्लोक उद्धृत किये मिलते हैं। यह स्पष्ट है कि इस मार्ग के अनुसरण से अर्थशास्त्र के काल-क्रम के वारे में किसी निष्कर्प पर नहीं पहुँचा जा सकता।

ई० एच० जान्स्टन ने भी कौटिलीय अर्थगास्त्र को 250 ई० का सिद्ध करने

<sup>1.</sup> इंo कo iv, 439-40

<sup>2.</sup> uber das Wesen और इं० हि० नवा०, iv (1928) पृ० 570-92

<sup>3.</sup> WZKM, 28 (1918) go 211-40

<sup>4.</sup> Meyer, Das Arthasastra, Intro. qo xxxvii, Hillebrandt, Altindische-Politik qo 6-16

का ऐसा ही विफल प्रयत्न किया है। उसका तर्क है कि कीटिल्य का ग्रंय अरवघोप के समय के वाद लिखा गया होगा, किन्तु वहत वाद नहीं। अरवघोप पारिभाषिक शब्द विजिगीषु का प्रयोग नहीं करता है किन्तु इसके जिगीपत् और जिगोषु रूपों से परिचित है। राजनीति के उल्लेखों में वह घर्म की सीमा के भीतर ही रहता है। अतः निश्चय ही वह कीटिल्य का पूर्वकालिक रहा होगा। फिर भी दोनों ग्रंथकारों ने प्रायः समान नृतनवादों के उल्लेख किये हैं, (इसके उदाहरण भी दिये गये हैं) अतः दोनों के समयों में दीर्घ अन्तराल नहीं होना चाहिए । अश्वघोप के विपरीत आर्यशूर (434 ई०) ने अपनी जातक-माला में अर्यशास्त्र की जानकारी का प्रदर्शन किया है और कौटिल्य का जल्लेख किया है। इससे प्रकट है कि वह कीटिल्य के बाद का है। परन्तु जोन्स्टन के तर्कों से केवल यह वात निश्चित रूप से ज्ञात होती है कि कीटिलीय अर्थशास्त्र का रचना-काल आर्यशूर के समय के पूर्व है। किन्तु अश्वघोप के समक्ष कौटिल्य अर्थशास्त्र वर्त्तमान भी रहा हो, तो भी उसके लिए ऐसी कोई विवशता नहीं थी कि वह कीटिल्य के दुष्टिकोण अथवा उसकी पारिभापिक शब्दावली को अपनाये। उसके वाद के अनेक ग्रंथकारों ने, जिनमें दंडी और वाण भी हैं, कौटिल्य से कुछ भी लेने से इंकार ही नहीं किया, अपित उसके सिद्धान्तों और तरीकों की निन्दा भी की है।

बो॰ स्टीन ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि मेगास्थनीज और कौटिल्य एक समय के नहीं हो सकते हैं, किन्तु अपने इस प्रयत्न में वह सफल नहीं हो सका है। मेगास्थनीज़ के लेखांशों की उसने कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सदृश अंशों से सिवस्तार तुलना की है। उसका यह प्रयत्न रलाघ्य है; परन्तु, जैसा बेलूर ने कहा है, उसकी पद्धित पल्लवग्राही और यांत्रिक है। जैसा हमने देखा है भूमि के स्वामित्व, दासप्रथा, सामाजिक संगठन, विधिप्रिक्तिया, तथा प्रशासकीय प्रवन्धों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर यूनानी राजदूत और प्रथम मौर्य सम्राट् के ब्राह्मण महामन्त्री के जो कथन हैं उनकी विषमता का खुलासा किया जा सकता है। उनमें अधिक समानताएँ दिखा सकना संभव है जितनी स्टीन को दिखाई दी हैं। स्टीन ने इस पर घ्यान नहीं दिया है कि उसके तकों से जो स्वाभाविक निष्कर्ण निकलता है वह स्पष्ट रूप से

<sup>1.</sup> जिं रा० ए० सो० 1929, पृ० 77-89

यह दिखाता है कि मेगास्थनीज ने कीटिल्य के पदचात् छिखा होगा । दृष्टांत के लिए मील के पत्यरों को लिया जा सकता है। इस वारे में उनके अन्तरों से हमारे उपर्युक्त कयन की पुष्टि होती है। परन्तु हमें बेलूर के सम्पूर्ण कथनों पर विचार करना जरूरी नहीं ।<sup>1</sup> जैसे उसके कथन में कोई प्रामाणिकता नहीं है कि, टोलेमी कालीन मिस्र के अनुकरण से भारत में पहले-पहल मौर्य-काल में भूमि के राज-स्वामित्व की प्रया चली। वास्तविकता यह है और इसे स्वयं ब्रेलूर ने स्वीकार किया है कि कीटिल्य के पूरे प्रन्य में इस सिद्धान्त का समर्थन करने वाला कोई स्पष्ट कथन नहीं है। मिस्र की भावना के अनुसार समस्त राज्य में राजा का 'निवास' या और इसका समस्त क्षेत्र उसकी राज-सम्पत्ति ।2 मारत में भूमि के राज-स्वामित्व के कट्टर समर्थकों ने कभी उपर्युक्त विचार को स्वीकार नहीं किया। इन लोगों ने राजा को भूमि का अधिपति अर्थात् प्रमुख भागीदार ही माना था। भूमि सम्बन्धी राजा के तज्जन्य अधिकार भी कानून और व्यवहार से सीमित थे। अपने हाल के "कौटित्य के विस्तृत अध्ययन" में ब्रेलूर ने तो जैसे यह विश्वास दिलाने का यत्न किया है कि कौटिल्य ने शासन-विधान में नाजी नमूने की नकल करके पूर्ण नियोजित अर्यव्यवस्था की व्यवस्था की है। स्थानीय एवं जातीय आत्म-शासन की भावना भारतीय संास्कृतिक परंपरा में इतनी गहराई से जमी हुई यी कि मौर्य-साम्राज्य की सर्वशक्तिमती नौकरशाही भी अपने नियंत्रण तया नियमन से उसे समाप्त कर न सकी। वस्तुतः वह उस पर अल्पसीमा से आगे अंक्टा लगाने में भी असमर्थ रही । अर्थशास्त्र ii. 14 के सीताच्यक्ष को देखिये तो आपको अनेक प्रकार की वंटन-व्यवस्थाएं मिलेंगी। युद्ध के काल में जर्मनी के विद्वान भी नाजी-प्रापेगंडा करते थे – या ऐसा करने को बाव्य थे। इस प्रकार के विचारों पर कान देने की आवश्यकता नहीं है।<sup>3</sup>

<sup>1.</sup> मिला० इं० हि० क्वा॰ xi (1935) पु० 328-50

<sup>2.</sup> रोस्टोवत्जे फ सोश॰ एक॰ हिस्ट्री आफ हेले॰ वर्ल्ड, (1941) पृ॰ 269

<sup>3.</sup> मिला॰ Hauer, Glaubengeschite der Indo-Germanen; जहां हिटलर की तुलना श्रीकृष्ण से की गई है।

बैलूर के कोटिल्य विषयक अध्ययनों के मूल्य में कोई संदेह नहीं किया जा सकता है। वे बड़े काम के हैं। कौटिल्य और मेगास्यनीज के लेखों में अनेक स्थानों पर विषमताएं दिखाई देती हैं। ब्रेल्र ने अपने भाष्य से इन विपमताओं का बड़ी खूबसूरती से समाधान किया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि सिकंदर की चमत्कारी जीवन-यात्रा के पश्चात् जगत् वही नहीं रह गया था, जैसा उसके पूर्व था ।1 सिकंदर के साम्राज्य की स्थापना से महानु आर्थिक और राजनैतिक कांतियों का प्रारंभ, उसके उत्तराधिकार के लिए होने वाले युद्धों और अंततः साम्राज्य वंटवारे से व्यापार में वृद्धि हुई, कुछ वर्गों द्वारा सम्पत्ति को एकायत्त कर लेना और समाज के एक अंग का अमीर और कुछ का सर्वहारा वन जाना फारस की विराट स्वर्णराशि का वितरण ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था का मुद्राप्रघान अर्थ-व्यवस्था में संक्रमण तथा निरंकुश शासकों के नेतृत्व में अनेक भूमि-राज्यों का उदय—ये उस नये युग के मुख्य लक्षण ये। इस उत्क्रांति में भारत भी अधिकाधिक खिचता गया। द्रुत परिवर्तन एवं नव-विन्यास के इस काल में चन्द्रगुप्त और उसके गुरु ने वयवृद्धि प्राप्त की। युद्ध, व्यापार, राजनय और यात्रा के द्वारा वाह्य जगत् से अनेक प्रकार के सम्पर्क मार्ग खुल गये, और यह कोई आश्चर्य की वात नहीं है कि अर्थशास्त्र पर विदेशी विचारों और नये प्रभावों से प्रेरित नई राजनीतिक तथा प्रशासकीय व्यवस्थाओं का, जो नये मौर्य साम्राज्य में स्थापित हुई, ऐसा प्रभाव पड़ा जिससे वह एक विचित्र कृति हो गया। रोस्तोवत्जेफ का यह कथन अत्यन्त सयुक्तिक है कि, "यदि कोई यह स्वीकार करता है कि कीटिलीय अर्यशास्त्र ऐतिहासिक रचना है जिसका आद्य एवं मूलभाग बहुत प्राचीन है, और यूनानी नमूने पर चन्द्रगुत मीर्य ने भारतीय शासन का आमूल केन्द्रीकरण किया, तो वह यह भी कह सकता है कि भारत को यूनानी ढाँचे में ढालने में जितना कार्य चन्द्रगुप्त ने किया उतना डिमिट्रियस और मेनेंडर ने नहीं।"2 परन्तू यह केवल युनानी प्रभाव का प्रश्न नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूनानी एकतन्त्रों की शासन-ब्यवस्था, जो एशिया और अफीका में स्थापित हुई थी, वह ईरानी राजाओं की शासन-व्यवस्था का ही अनुवर्त्तन थी और

<sup>1.</sup> क स ा i, 108

<sup>2.</sup> पूर्वोद्धृत, पृ० 550-1

यह भी निश्चित है कि यह अनुवर्त्तन सम्भव न हो पाता यदि ईरानी अभि-लेखागारों में इसके सम्बन्व में दस्तावेज और सूचनाएं सुरक्षित न रहतीं।"1 स्पूनर ने वड़े आडम्बर के साथ भारतीय इतिहास में एक जोराप्ट्रियन युग की घोपणा की थी, जिसकी स्वाभाविक प्रतिकिया ईरानी प्रभाव से विल्कुल इनकार करने या उसे घटाकर दिखाने का खतरा हो जाता है। अर्थशास्त्र में अधिकारियों को जितने विस्तार से आंकड़े अपने काम के लिए संग्रहीत करने का वियान है वह भारतीय राजनीतिक इतिहास की अनोखी वात है (दूसरे अधिकरण के समाहर्ता (35) और नागरक (36) शीर्पकों को देखा जा सकता है)। हमको यह मानना पड़ता है कि कौटिल्य ( $^{
m III}$ , 1) और यूनानी राज्यों का आदर्श ईरानी राजाओं और क्षत्रपों की वह व्यवस्था ही थी जिसमें करावान और युद्ध की तैयारी के लिए ऐसी सूचियां तैयार रखते थे जिसमें वस्तियों के नाम, उनकी जनसंख्या का और भौतिक साधनों के अनुमान लिखे होते थे 1º कौटिल्य का यह स्पष्ट कथन कि राज-शासन धर्म, व्यवहार और चरित्र सभी के ऊपर होता है, भारतीय राजनैतिक साहित्य के लिए असाघारण वार्ता है। नारदस्पृति ने अयंशास्त्र की इस व्यवस्था को अनुमोदित अवस्य किया है, तथापि अधिक प्रचलित सामान्य व्यवस्था यही थी कि राजशासन अर्थात् राजाज्ञा घर्मानुकूल नहीं है वह विधिमान्य (valid) नहीं हो सकती है। कौटिल्य का राजशासन को धर्मशास्त्र और व्यवहार से श्रेष्ठ कहना ईरानी और युनानी शासकों की प्रथा से तुलनीय है जिनमें सिविल विधि के क्षेत्र में भी राजा द्वारा विवायी अधिकारों को ग्रहण करने और अपने क्षेत्राधिकार बढ़ाने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी।

सिलवान लेवी ने तर्क किया है कि अर्थशास्त्र में प्रवालम् आलकन्दकम् (अलेवजेंड्रिया का मूंगा, II, 11.41) के प्रयोग से यह प्रकट होता है कि यह ग्रन्य ईसा की पहली शताब्दी के पश्चात् का है, जबिक पेरीप्लस और प्लिनी के अनुसार मूंगे के ब्यापार का केन्द्र भारत हो गया था। परन्तु प्रवाल का

<sup>1.</sup> वही, 1034

<sup>2.</sup> वही, 1033

<sup>3.</sup> वही, 1067-8

<sup>4.</sup> इं० हि० नवा० 12 (1936) पृ० 120-33

नामोल्छेख गणपाठ में ही नहीं महाभारत के आद्य अंशों में अनेक वार आया है। गणपाठ के प्रवाल के अर्थ में तो सन्देह भी हो सकता है, परन्तु महाभारत में उसका अर्थ स्पष्ट है। इसमें सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं है कि ईसा की पहली शती के काफी पहले भारतीय प्रवाल से परिचित थे। हम यह भी जानते हैं कि यूनानी जगत् में भी व्यापार की दृष्टि से प्रवाल एक महत्वपूर्ण पदार्थ था।

अन्त में यह भी कहा गया है<sup>1</sup> कि अर्थशास्त्र II, 6 में कीटिल्य ने तिथियों के निर्देश के लिए वर्ष, मास, पक्ष और दिवस के क्रम से उल्लेख का वियान किया; परन्तु अशोक ने कहीं इस विधि का पालन नहीं किया है। इसके विपरीत कुपाण नरेशों में इसके पालन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। कुपाण-लेखों में राज-वर्ष, ऋतु और दिवस का उल्लेख है। कौटिल्य के विवान का तद्दत् प्रतिपालन हमको पहली बार रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में मिलता है। रुद्रदामन के अभिलेख में प्रणय तथा विष्टि परिभाषिक गब्द का प्रयोग उसी अर्थ में है जिसमें कौटिल्य ने किया है। परन्तु इससे तो यही प्रकट होता है कि गिरनार प्रशस्ति के लेखक को कौटिलीय अर्थशास्त्र का ज्ञान था। इससे अर्थशास्त्र के काल-निर्घारण की समस्या पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है । कुपाण अभिलेखों में कौटिलीय अर्थशास्त्र के विभाग कम का पालन नहीं है, अतः उनको हम अलग करते हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों में अपने अभिषेक के वर्ष से गणना की है, उनमें अन्य विस्तार नहीं देता है। स्पष्ट ही इस विषय में वह ईरानी प्रया का अनुकरण करता या। ईरानी राजाओं को कौटिलीय अर्थशास्त्र जैसी विधि मालूम थी, परन्तु उसका सभी अवसरों पर वे मान नहीं करते थे । दारा के अभिलेखों का तिथि-क्रम भी अस्पप्ट है। हमको यह भी भूलना नहीं चाहिए कि कौटिलीय अर्थशास्त्र में जो तिथि निर्देश का विचान है वह राजस्व संचय के प्रकरण में दिया गया है, और उसका प्रत्यक्ष उद्देश्य वही-खाते के लेखों से है, राजशासन अयवा राजाज्ञा, अयवा किसी घोषणा के जारी करने से उसका सम्बन्ध नहीं है।

अर्थशास्त्र के रचित्रता को एक बोर तो भारतीय विस्मार्क और वास्तिविक राजनीतिज्ञ कहकर आदर दिया जाता है, और दूसरी बोर एक पंटित और योजनाशील सिद्धांतवादी कहकर तिरस्कृत किया जाता है, जिसके

<sup>1.</sup> इं० क० iv, पृ० 442

तार्किक निर्णयों का वास्तविकता से कोई मेल नहीं था। यदि हम खुले दिल से उसके सम्पूर्ण ग्रंथ को पढ़ें, तो प्रकट होगा कि उसके विषय में इन दोनों मतों का थोड़ा-बहुत समर्थन उसकी रचना से होता है। इसमें सन्देह नहीं कि परम्परागत सिद्धांतों का निर्ममता से पालन करने में इसे कोई संकोच नहीं और इन्हें वह उनकी चरम परिणति तक पहुँचा देता है। मण्डल का सिद्धांत इसका उत्तम उदाहरण है। परन्तु दूसरे प्रकरण में, विशेषतः अध्यक्ष प्रचार प्रकरण में, वह आधुनिक ग्रंथकारों की भांति, दिन-प्रतिदिन के प्रशासकीय कार्यों का विवरण देता है। हमको इसका व्यान रखना चाहिए कि जहां तक व्यावहारिक प्रशासन के व्यारों का प्रदन है अर्थशास्त्र प्राचीन भारत के अर्थ-साहित्य में अद्वितीय है। उसके अनेक शब्द, जैसे पुरुष, युक्त, महामात्र आदि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुए हैं।

इसके काल और तकनीकी स्वरूप को देखते हुए कहा जा सकता है कि कीटिलीय अर्थशास्त्र के मूल-पाठ की अच्छी रक्षा हुई है। स्वयं ग्रंथ में इसके सम्पूर्ण क्लोकों की 6,000 संख्या दी गई है। वण्डी ने भी यही कहा है । शामशास्त्री के अनुसार, आज का उपलब्ध ग्रंथ भी लगभग इतने ही श्लोकों का है। परन्तु लेखन-त्रुटियाँ, विद्योपकर अपरिचित भौगोलिक नामों को देने में हुई होंगी, जिसके विषय में बुलर की चेतावनी भी इसमें हो सकती है। इसी प्रकार यह भी हो सकता है कि इसमें कुछ प्रक्षिप्तांश भी हों, या पाठों में कहीं-कहीं फेर बदल भी हुए हों। स्टीन ने इसके शासनाधिकार (II-90)° का अत्यंत विचारपूर्ण तथा गहन विश्लेपण किया है। उसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अपने प्रचलित रूप में यह एक मिश्र रचना है और ऐसा लगता है कि रोम के साम्राज्यकीय पत्रों के आवार पर बाद में इसे फिर से लिखा गया है। परन्तु प्रस्तुत लेखक का मत है कि अब तक इसकी पूरी मर्म-भेदी आलोचना हो चुकी है और यह उन पर पूरी तरह खरा उतरा है। इसकी असलियत संदेह से परे हो चुकी है। छोटे-मोटे अपवादों के साथ हम इस ग्रंथ को उस विज्ञ और राजनीतिविशारद (Statesman) की प्रामाणिक रचना मान सकते हैं जिसने मीर्य साम्राज्य की स्थापना में हाथ वंटाया था।

<sup>1.</sup> अंग्रेजी संस्करण का पृ० vii

<sup>2.</sup> Z 11; vi (1928) पृ 6 45-71

# त्रशोक त्रीर उसके उत्तराधिकारी

अशोक का शासन-काल भारतीय इतिहास का उज्ज्वलतम पृष्ठ है। संसार के नेताओं में उसकी गणना होती है, और उसके नेतृत्व में भारत को उस काल के सम्य राष्ट्रों में शीर्ण स्थान प्राप्त था। उसको एक विशाल एवं सुसंगठित साम्राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था, और वह उसके सर्वथा योग्य सिद्ध हुआ। उसकी कर्मशक्ति अपार थी। उसने अपने सुविशाल साम्राज्य के प्रशासन को पूर्ण बनाने तथा अपनी प्रजा को सुख पहुँचाने का वीड़ा उठाया था और इसके लिए उसने कोई कोशिश बाकी नहीं छोड़ी। उसकी सहानुभूति की सीमार्ये विस्तृत थीं। उसने अपने देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं तथा अनुभूति-वोध के अनुकूल विदेशी प्रशासन और कला के प्रतिदर्शों के ग्रहण में आनाकानी नहीं की।

उसके अभिलेखों से उसके शासन-काल के इतिहास के मुख्य-मुख्य सोपान प्रकट हो जाते हैं। वे यह भी वतलाते हैं कि उसके कार्य-कलापों के पीछे उसके क्या उद्देश्य थे। लगभग एक शताब्दी से इतिहास के पंडित उन प्रख्यात अभिलेखों का बड़े अध्यवसाय से आलोचनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। इन अध्ययनों के फलस्वरूप अब इन अभिलेखों के अर्थ के बारे में प्राय: ऐकमत्य हो चुका है। कुछ ही पद ऐसे बच रहे हैं जिनका अर्थ पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। परन्तु ये अभिलेख उसके राजकाल में सम-विभाजित नहीं हैं। उनमें से अधिकांश को दो बड़े-बड़े समूहों में रखा जाता है: एक समूह उसके राज्याभिषेक के तेरहवें और चौदहवें वर्षों के आसपास का है, और दूसरा समूह सत्ताईसवें और अट्ठाइसवें वर्षों का है। इनमें समय सहित कितपय घटनाओं का उल्लेख अबस्य है परन्तु सामासिक रूप से इनको उसके शासन का पूर्ण विवरण नहीं कहा जा सकता। इस अर्थ में खारवेल के दुष्टह हायीगुफा अभिलेख और मध्यकालीन राजवंशों की प्रशस्तियों से वे सर्वथा भिन्न हैं।

### 1. प्रमाण स्रोत

पुराण-कथाओं ने अशोक के चारों ओर एक महिसामंडल बना रखा है, जैसा सभी ऐसे राष्ट्रीय महापुरुपों के बारे में होता है। प्राय: देखा जाता है कि जो पूर्व युग का इतिहास होता है वह उसके उत्तर युग की पूराण-कथा हो जाता है। अशोक विषयक कथा की दो वर्णनाएँ हैं। इनकी दक्षिणी आवृत्ति दीपवंश और महावंश नामक लंका के दो पालि इतिवृत्तों में मिलती है। प्रचलित रूप में ये दोनों ग्रंथ चौथी-पांचवीं शताब्दियों के हैं, परन्तु इनकी सामग्री बहुत पहले की है। उत्तरी आवृत्ति अवदानों में मिलती है। कुछ अंतरों को छोड़कर इसकी प्रमुख बातें भी वही हैं। सांची के तोरणों पर अवदान-कथाओं की पूर्तियां बनी हुई हैं। इससे इनके काल के कुछ संकेत मिल जाते हैं। पाटलिपुत्र के आसपास अशोक के वारे में दन्तकथाएं प्रचलित हुई ही थीं, उनका पर्याप्त विस्तार इन दोनों आवृत्तियों में स्थानीय परिस्थितियों के कारण हो गया है। संभवतः ईसा पूर्व 150-50 की अविघ में कौशांबी और मथुरा के आस-पास दोनों आवृत्तियों की कथाओं की विशिष्टताओं का विकास हुआ होगा। इन कथाओं का मुल उद्देश्य बौद्धों को धार्मिक उपदेश देना रहा होगा। इनमें इतिहास के जो व्योरे सुरक्षित हैं, जिनका अभिलेखों से प्राप्त सामग्री से समर्थन हो जाता है, वे अंग्र इतिहासकारों के लिए और अधिक मूल्य के हैं। शेप कथाओं को भी ठीक ही मानना चाहिए, यदि उनमें कोई असंभाव्यता न हो। पर हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे हम यह निर्णय कर सकें कि उपर्युंक्त दोनों आवृत्तियों में जहाँ परस्पर विरोध है उनमें कौन मान्य है और कीन अमान्य। महावंश के अनुसार युवावस्था में अशोक उज्जैनी का उपराज (वाइसराय) था, परन्तु अवदान के अनुसार वह तक्षशिला का उपराज था। इनमें कौन ठीक है ? तिस्स मोगालिपुत्त तया उपगुप्त में से कीन अशोक का गुरु था? दन्तकथाओं के अनुसार दोनों ही "गुरु" कहे गये हैं। पर इन आचार्यों के मध्य चार महास्यिवरों का अन्तर है। यह भी संभव है कि अशोक ने स्वयं ही अपना रास्ता बनाया हो,

<sup>1.</sup> Przyluski—La Legende, v, तथा मार्शल और फुगर मानुमेंट्स आफ सांची।

उसने किसी से दीक्षा ही न ली हो, और कथा-सम्पादकों ने स्वयं सम्राट् के लिए एक गुरु की ईजाद कर ली हो और अपने मनोनुकूल उसका नाम भी देदिया हो। इन प्रश्नों के ठीक-ठीक उत्तर नहीं दिये जा सकते।

हुल्श का कथन है कि! "चट्टान आदेशलेखों के प्राप्ति-स्थानों से हम अशोक साम्राज्य के विस्तार का अनुमान कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये लेख राज-सीमाओं पर खोदे गये थे। पश्चिम में वे काठियानाड़ प्रायद्वीप में गिरनार में, वम्बई समुद्र-तट में सोपारा में पाये गये हैं। दक्षिण में निजामराज्य रायचूर जिले में और मैसूर के चितलदुर्ग जिले में, पूर्व में पूरी और गंजाम जिलों के बौली और जीगड़ नामक स्थानों में मिले है। उत्तर-पूर्वी सीमाओं की सूचना शाहवाजगढ़ी और मानसेहरा की शिलाओं से जो पेशावर और हजारा जिलों में हैं, और कालसी की शिला से जो देहरादून में है होती है। यह श्रृंखला नेपाल की तराई के निगाली सागर और रुम्मिनदेई स्तंभों से और चंपारन के रामपुरवा स्तंभ से पूरी होती हैं। 1929 ई॰ में चौदहों चट्टान आदेशलेखों का एक नया सम्मुच्चय एक लघु चट्टान आदेश-लेख के साथ कुर्नू ल जिले में गूटी के समीप येर्गुड़ी में और लाघमान में अरमैंक लिपि में चट्टान और स्तम्भ-आदेशलेखों के दुकड़े और 1958 में कंदहार में युनानी और अरमैक भाषाओं में एक लघू चटरान लेख मिला है। किन्तू इनमें उपर्युक्त साम्राज्य-सीमायें विशेष रूप से परिवर्त्तित नहीं होती हैं। परन्तु यह वितर्क संदेहास्पद है कि चट्टान-आदेश लेख साम्राज्य की 'सीमाओं पर' खोदे गये थे क्योंकि परम्परा तथा संभाव्यता दोनों ही दृष्टियों से कुछ दिशाओं में-विशेषतः पश्चिमोत्तर और दक्षिण में-साम्राज्य की सीमायें उक्त चिह्नों से और आगे बढ़ी हुई थीं।

कंदहार का यूनानी और अरमक का द्विभाषी अभिलेख उसके ग्यारहर्वे राज्य वर्ष में जारी हुआ था। इनमें कुछ मात्रा में लघु चट्टान लेखों का पूर्वाभास मिलता है। यह अभिलेख अपनी भौति का अकेला ही है।

अशोक के दूसरे बिभलेख जिस काल-कम से जारी हुए थे उनके अनुसार निम्नलिखित वर्गों में रखे जाते हैं—

<sup>1.</sup> इन्स्किप्शंस आफ् अशोक, पृ० xxxvi, xxxvii.

- (१) राज्याभिषेक के वारहवें वर्ष में आजीविकों को गुफादान सूचित करने वाले वरावर के दो गफा-अभिलेख;
- (२) लघु चट्टान-आदेश लेख जो कुछ परिवर्तनों के साथ अनेक स्थानों में पाय जाते हैं। उत्तर भारत में वैराट राजस्थान, अहरीरा (मिर्जापुर, उ० प्र०), रूपनाथ (मध्य प्रदेश) और गुर्ज्यर में, दक्षिण-भारत में पालकिंगुंड तथा गावीमठ (आ० प्र०), ब्रह्मिंगरी, सिद्दापुर और जिंहग रामेश्वर (मेंसूर), येरंगुंड़ी (कर्नूल जिला) और राजल मंदिगिरि में। मैंसूर और येरंगुंड़ी की वाचनाएं एक-सी हैं और मालूम होता है कि इनमें कुछ नये अंश भी जुड़े हैं, जिनमें येरंगुंड़ी की वाचना सबसे अधिक पूर्ण है। ये अशोक के राज्याभिषेक के तेरहवें वर्ष में; और
- (3) अद्वितीय भावरा आदेश लेख जिसको हुत्श ने कलकत्ता—वैराट चट्टान—आदेश लेख कहा है—के साथ वौद्ध-संघ के नाम जारी किये गये थ;
- (4) चौदह चट्टान लेख जिनकी प्रायः पूर्ण वाचनाएं सात स्थानों में— गिरनार, कालसी, शाहवाजगढ़ी, मानसेहरा, घौली, जौगढ़ और येर्गुड़ी में मिलती हैं। आठवें चट्टान आदेशलेख के छोटे-मोटे टुकड़े सोपारा और लाधमान में भी मिले हैं। ये अभिषेक के चौदहवें वर्ष के आसपास जारी किये गये थे।
- (4-अ) दो किलग आदेशलेख, जिनको कभी-कभी पृथक् चट्टान-आदेश-लेख भी कहा जाता है। ये आदेश किलग को उद्दिष्ट कर जारी किये गये ये। घीली और जीगढ़ में ये ग्यारहर्ने आदेशलेखों का स्थान प्रहण करते हैं। ये आदेश (4) के साथ ही या उसके वाद शीझ ही जारी किये गये होंगें;
- (4-आ) तीसरा वरावर गुफाभिलेख, जो अशोक के अभिषेक के उन्नीस वर्ष के बाद का है;
- (5) रुम्मिनदेई और निगालीसागर स्तम्भाभिलेख, जो अभिवेक के वीस वर्ष वाद के हैं;
- (6) सात स्तम्भ आदेशलेख, जो अभिषेक के छव्वीस और सत्ताईस वर्ष के हैं, वाद के हैं, और छह स्थानों में पाये जाते हैं; इनमें सातवां सबसे वड़ा और सर्वाधिक मूल्य का है, यह केवल एक वार दिल्ली-तोपरा स्तम्भ पर अन्य आदेशलेखों के साथ खुटा हुआ मिलता है। दिल्ली-मेरठ, लौरिया-अरराज, लौरिया-मन्दनगढ़, रामपुरवा और इलाहाबाद, कोसम स्तम्भों पर प्रथम छह आदेश खुदे हुए हैं, अन्तिम स्तम्भ पर दो और छोटे-छोटे अभिलेख हैं जिनमें

एक 'रानी का आदेशलेख' कहा जाता है जो अद्वितीय है और दूसरे को 'कौशांबी आदेशलेख' कहते हैं जिसका विषय 'संघभेद' है। यह संघभेद विषयक आदेश एक दूसरे वर्ग का है।

(6-अ) कौशांबी के अतिरिक्त साँची और सारनाथ में पाये जाने वाले स्तम्माभिलेखों में सारनाथ वाला सर्वमुन्दर अवस्था में है। यह आदेश नशोक के राज्य-काल के अन्तिम वर्षों में सातों स्तम्भादेशलेखों के बाद निकला होगा।

इस प्रकार अशोक के अभिलेखों की संख्या करीव 35 है। इनके आकार और महत्त्व छोटे-बड़े हैं, और इनमें से अनेक की एक से अधिक आवृत्तियाँ हुई हैं। इनकी भाषा प्रायः मागधी है, जो पाटिलपुत्र की राजभाषा थी। कितप्य आवृत्तियों में विशेषकर गिरनार और शाहबाजगड़ी में स्थानीय बोलियों का कुछ-कुछ प्रभाव दिखाई देता है। शाहबाजगड़ी और मानसेहरा के लेख खरोप्ठी लिपि में हैं, जो दाहिने से बार्ये की ओर लिखी जाती थी। प्रिस आफ़ वेल्स म्युजियम वस्वई में शिष्ट पत्यर का एक भिक्षापात्र है। स्पष्ट ही यह गांधार का है। इसमें खरोप्ठी लिपि में सातवां चट्टान लेख है। मैसूर के अभिलेखों के अन्त में 'लिपिकरेण' शब्द भी है। लाधमान और कन्दहार के लेख को छोड़कर दूसरे सभी अभिलेख ब्राह्मी लिपि के किसी न किसी उपभेद में लिखे गये हैं। येर्गुड़ी का लयु-चट्टान आदेशलेख अंगत: हलावर्त शैली में है अर्थात् वाएं से दाहिने और फिर दाहिने से वायं, इस प्रकार लिखा गया है।

अशोक के शामन के काल-क्रम या कहें मीर्य माम्राज्य के इतिहास को निश्चित करने के लिए दो प्रमाण-सरणियां हैं। किन्तु इनमें कोई भी हमें किसी स्पष्ट निष्कर्ष तक नहीं ले जानी। हां, दोनों मिलकर हमको मत्य के आस-पास अवश्य पहुँचा देती हैं।

दीपवंश में सुरक्षित (बुढ़) परिनिर्वाण संबत् के द्वारा कालगणना का एक मार्ग है। दीप-वंश के अनुसार अशोक ने बृद्ध के महा-परिनिर्वाण के 214वें वर्ष में राज्य की प्राप्ति की और 218 वर्ष में उसका अभिषेक

<sup>1.</sup> सेनार्ट, ई० ऐ० xxi, प्० 174

<sup>2.</sup> आ॰ स॰ ई॰ 1928-9, प॰ 164

हुआ है। परन्तु स्वयं वृद्ध-निर्वाण का वर्ष ही निश्चित नहीं है। इससे ऊपर दिये गये वर्ष भी पूर्णरूप से निश्चित नहीं कहे जा सकते हैं। निर्वाण का समय ईसा पूर्व 543 और 483 में कोई है। यदि हम 543 को परिनिर्वाण संवत् का प्रारम्भ स्वीकार करें तो 218 वृ० सं० ईसापूर्व 325 में होगा। यह काल मीर्य साम्राज्य की स्थापना एवं चन्द्रगुष्त मीर्य की राज्यप्राप्ति के लिये जितना उचित है, उतना अशोक के लिए नहीं मुझाया गया है कि सिहल के इतिवृत्तों में मीर्य साम्राज्य की स्थापना और अशोक के अभिषेक के समयों में म्मम हो गया क्योंकि वहाँ अशोक की ही भावना प्रचान थी। वालमेल विठाने की यह जुगत विरुक्षण अवश्य है, किन्तु इसे स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि ईसा पूर्व 543 वाला पुद्ध-वर्ष अपेक्षाकृत आवुनिक युग की जालसाजी है। ईसा पूर्व 483 को बुद्ध-वर्ष का प्रारम्भ मानने के लिए इससे काफी अच्छे आधार हैं।<sup>3</sup> इसको प्रस्थान-विन्दु मानकर चलने से ईसा पूर्व 269 में अशोक के राज्य पाने और 265 में उसके अभिषेक की तिथियाँ मिलती हैं। इस कम से विन्दुसार को ई० पू० 297 में और चन्द्रगुप्त मौर्य को ई० पू० 321 में राज्य की प्राप्ति हुई। यह कालकम पर्याप्त स्वीकार्य जैवता है। किन्तु कुछ लोग चीनी लेखों के आबार पर 483 के स्थान पर ई० पू० 485 को बृद्ध-निर्वाण का वर्ष बतलाते हैं।<sup>5</sup>

कालकम निर्वारण की इस योजना का दूसरी सरिण से अनुमोदन होता है। तरहवें चट्टान आदेशलेख में अशोक के पांच समसामियक यूनानी राजाओं के नामों का उल्लेख है। "योनराज अंतिओक और उससे भी परे के चार राजा, अर्थात् तुरुमाय, अंतिकिन, मक तथा अलिकसुन्दर।" इन यूनानी राजाओं का दूसरे चट्टान आदेशलेख में भी उल्लेख है "योनराज अंतिओक

<sup>1.</sup> स्पष्ट है कि दिव्यावदान (पृ० 368) और अन्य उत्तरी आगमों में, जो परिनिर्वाण और अशोक के बीच 100 का ही समय रखते हैं, दो अशोकों के बीच घपला है—स० वं० गीगर का अनु० पृ lx

<sup>2.</sup> जिं वि उ रि सो i, 97

म० वं० का गीगर का अनुवाद, भूमिका, खंड 5 और 6।

हुल्श 218 की संख्या पर सन्देह प्रकट करता है, पृ० xxxiii।

<sup>5.</sup> जि० रा० ए० सो०, 1905, पु० 51

और उसके पड़ोसी राजाओं का हमको निश्चित ज्ञान है। ये हैं: सीरिया-नरेश यीओस ऐंटिओक्स द्वितीय (ई० पू० 261-246), मिस्न-नरेश टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस (ई० पू० 285-247), मैसीडोनिया-नरेश ऐंटिगोनर्स गोनाटस (ई० पू० 276-239), साइरीन का मगस (ई० पू० लगभग 300-250), तथा कीरिय का अलेक्जेंडर (ई० पू० 2522 से लग० 244)। इस अभिलेख का समय अभिषेक के तेरह वर्ष वाद है। इससे वह समय ई० पू० 252 और 250 के वीच का होना चाहिए जब उपर्युक्त सभी राजे जीवित थे। इसलिए अशोक के अभिषेक का वर्ष ई० पू० 265 और 263 के वीच पड़ेगा। उसके राज्य प्राप्त करने का वर्ष ई० पू० 269 और 267 के वीच होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों सरणियों के प्रमाण एक दूसरे का समर्थन और पुष्टि करते हैं।

कुछ लेखक अलिकमुन्दर की पहचान कोरिय के अलेक्जेंडर से न करके, जो उतना प्रस्थात नहीं था, एपिरस के अलेक्जेंडर से करना अधिक ठीक समझते हैं। इस एपिरस के अलेक्जेंडर की मृत्यु ई० पू० 255 में हुई थी। इस प्रकार चट्टान आदेशलेख सं० 13 का वर्ष भी वही रखते हैं।

यह निश्चित हो चुका है कि पहले 'लघु चट्टान आदेश लेख' में जो 256 की संख्या आती है उसका चाहे और जो कुछ तात्पर्य हो, वह बुद्ध-वर्प की कोई तिथि नहीं है। ऐसा भी लगता है कि यह अशोक के राज्य-काल के अन्तिम वर्षों का नहीं, वरन् प्रारम्भिक वर्षों का एक लेख है।

फ्लोट ने अशोक के अभिलेखों में आये हुए तिप्य दिवस की ओर ध्यान आकर्षित किया है। यह मानकर कि अशोक का अभिषेक इसी दिन हुआ या और बुद्ध के निर्वाण की तिथि ई० पू० 13 अक्तूबर, 463 है, उसने ई० पू० 25 अप्रैल, 264 की अशोक के अभिषेक का दिन निरिचत किया है। किन्तु इस प्रकार स्पष्ट निर्णय के लिए उसने जिन आवारों का सहारा लिया है वे प्रमाणित नहीं हैं। अत: इसे स्वीकार करना किन है।

<sup>1.</sup> यदि एपिरस के सिकन्दर (272 से लगभग 255) की कल्पना करें तो अन्तर काफी वदल जाएगा। चन्द्रगुप्त के अन्तर्गत कालक्षम देखि छेल्पक, हैं । च रायचीवरी।

<sup>2.</sup> Acta Orientalia, 1940, खंड ii

<sup>3.</sup> जि॰ रा॰ ए॰ सो॰, 1909 पृ॰ 26 और 28-34

#### 2. नाम

"अज्ञोक" नाम अभिलेखों में दो वार आया है। एक वार मास्की के अभिलेख में देवनांपियस अशोकस से प्रारम्भ होता है। इसका अनुसंघान सर्वप्रथम 1915 ई॰ में हुआ था। फिर गुजर्रा के लेख में भी उसका नाम आया है। अव तक का अनुमान इससे वास्तविक सिद्ध हो गया कि अभिलेखों का पियदिस वही है जो बीद्ध ग्रंथों में अशोक और पुराणों के अशोकवर्द्धन नामों से वर्णित है। रुद्र दामन (150 ई०) की गिरनार प्रशस्ति में मौर्य अशोक का उल्लेख है। कलकत्ता-वैराट अभिलेख में अशोक ने 'पियदिस लाजा मागवे' मगय का राजा प्रियदिस के नाम से अपना उल्लेख किया है। इसके अधिक सामान्य पद "देवानांपिय" जो देवताओं का प्रिय हो-को अज्ञोक के समय और बहुत वाद तक भी राजा उपायि-रूप से वारण करते थे। इसका कभी-कभी राजन के पर्याय के रूप में प्रयोग होता था। मालूम नहीं कैसे इसका प्रयोग "मूर्ख" के अर्थ में भी इवर हाल में होने लगा था। वीपवंश में अशोक का वीव कराने के लिए अनेक वार "पियदिस" और "पियदस्सन" पदों का प्रयोग मिलता है। रामायण के नायक ने लिए भी वाल्मीकि ने इस विशेषण का प्रयोग किया है। सातवाहनों और मध्य एशिया के कतिपय शासकों ने भी इस उपाधि को अपनाया था। मुद्राराक्षस में यह पद चन्द्रगुप्त मौर्य के लिए आया है। इस पद के दो अर्थ हैं: देखने में सुन्दर और जो प्यार से देखता है। पियदसी उसका असली नाम था और अशोक विरुद्ध था, अथवा अशोक उसका वास्त-विक नाम था और पियदसी विरुद, यह निश्चय करना कठिन है। जो हो, इस महान राजा को इतिहास में तो सर्वदा 'अशोक' ही कहा जायेगा ।

<sup>1.</sup> हुन्ताः xxix-xxx तथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका 46.2 पृ० 135-46, वाण (ह० च० पृ० 28, 268 अनु० 20, 239) ने इस शब्द का प्रयोग अच्छे अर्थ में किया है। किन्तु वेदान्त के महान् आचार्य शंकर इसका प्रयोग व्याजीनदा के लिए करते हैं (ब्र० सू० 1, 2.8) पाणिनि ii, 4,56 की व्याख्या में पतंजिल इसका प्रयोग निंदा के लिए नहीं करते।

<sup>2.</sup> रामायण के प्रारम्भ में ही वाल्मीकि नारद से प्रश्न करते हैं : कश्चैकप्रियदर्शन (I, 1,3) और भी Valle-Poussain;  $L'Inde\ aux\ temps$  des Mauryas, pp. 79-8

## 3. प्रारम्भिक जीवन

अशोक के जन्म तथा प्रारम्भिक जीवन के विषय में परम्पराएँ भी प्रायः मीन हैं। दिव्यावदान के अनुसार उसकी माता "जनपद कल्याणी" थी (अन्यत्र "सुभद्रांगी" भी कही गयी है) जो चम्पा के एक ब्राह्मण की रूपवती कन्या थी। विन्दुसार की अन्य रानियों के पड्यन्त्र से वह कुछ काल के लिए अधिकार वंचित कर दी गई थी, परन्तु अंततोगत्वा राजा का प्रेम फिर से प्राप्त कर लेने में वह सफल हो गई और उसने दो राजकुमारों — अशोक और विगताशोक — को जन्म दिया। कतिपय आधुनिक विद्वान् अशोक को एक यूनानी राजकुमारी का पुत्र बतलाते हैं। वह राजकुमारी पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्युकस की कन्या थी जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त और सेल्युकस के संघि की शर्तों के अनुसार तत्कालीन युवराज विन्दुसार की पत्नी वनी थी। <sup>1</sup> यह सच है कि इस अंतर्जातीय विवाह से उत्पन्न राजकुमार का उस समय में वह विरोध नहीं हुआ होगा जो उसके वाद के कालों में होने लगा था। इससे इन वातों का भी खुलासा हो सकता है कि अशोक ने क्यों वीद-वर्म ग्रहण किया और उसका प्रचार किया, यूनानी राजाओं से उसके घनिष्ट सम्बन्ध क्यों ये और अशोक को राज्य-प्राप्ति के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा। किन्तु इस मत के समर्थन में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है।

परम्पराएं तक्षशिला और उज्जियनी के उपराजा के रूप में अशोक का उल्लेख करती हैं। अभिलेखों से हमें पता चलता है कि उक्त प्रदेशों के उपराज पद पर राजकुमार नियुक्त थे। उज्जियनी के उपराजत्व काल के प्रारम्भ में युवक अशोक के जीवन में एक प्रेम घटना घटी। प्रादेशिक राजधानी की ओर यात्रा करते हुए वह विदिशा में ठहरा था, और वहीं एक श्रेष्ठी की रूपवती कन्या से, जिसका नाम देवी था, उनका प्रेम हो गया। अशोक ने उससे विवाह कर लिया। इस सम्बन्ध में उसे दो संतितयां हुईं, कुमार महेन्द्र और कुमारी संधमित्रा। इन्होंने संसार का परित्याग कर वौद्ध-धमं ग्रहण कर लिया था।

<sup>1.</sup> के॰ एच॰ घ्रुव-ज॰ वि॰ उ॰ रि॰ सो॰ xvi, पृ॰ 35, नौ॰ 28; टार्न: दि ग्रीक्स इन वैषिट्या एण्ड इण्डिया, पृ॰ 152

<sup>2.</sup> पृथवा चट्टान लेख I, AA-BB

लंका को बीद्ध बनाने का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है। सम्भव है कि अशोक ने सांची में स्तूप का निर्माण और संघाराम की स्थापना रूपवती देवी के जन्म-स्थान के साथ अपनी मघुर स्मृतियों को सुरक्षित करने के लिए ही की हो।

रुगण विदुसार की आसन्न मृत्यु का समाचार पाकर अशोक उज्जयिनी से रवाना होकर पुष्पपुर-पाटलिपुत्र पहुँचा और उसने साम्राज्य के शासन की वागडोर अपने हाथों में ले ली। कुछ कयाओं के अनुसार अपने उत्तरा-िषकार के सम्बन्ध में विन्दुसार की यह इच्छा नहीं थी। इसीलिए विन्दुसार के अन्त और अशोक के औपचारिक अभिषेक के मध्य चार वर्षों का व्यवधान हो गया। अभिलेखों में राज्य वर्षों की गणना इसी अभिषेक से की गई है।

<sup>1.</sup> म॰ वं॰ xiii 8-11, दी॰ वं॰ vi, 15-17। पिता के अभिषेक के छ: वर्ष वाद महिंद की उम्र 20 वर्ष की थी (दी॰ वं॰, 6, 21-2; 7, 21-2 और 24) उसका जन्म अशोक के राज्यारोहण के 10 वर्ष पूर्व हुआ होगा। इससे हमें अशोक के युवराज की अविध का अंदाज हो जाता है। स्मिथ (अशोक, पृ॰ 48-50) ने युवाङ्कच्वाङ् के इस कथन को मान लिया है कि महेन्द्र अशोक का भाई था, पुत्र नहीं। वह ओल्डेनवर्ग की भांति संघिमत्रा के अस्तित्व में सन्देह प्रकट करता है।

<sup>2.</sup> सिंहल की दंतकथाओं में दो परस्पर-विरोधी कथन मिलते हैं—एक यह कि राजा वनने से पूर्व अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार डाला था (म० वं० v, 20, दी० वं० vi, 21-2), दूसरा यह कि पिता की मृत्यु पर उसने पुष्पपुर के सिंहासन पर अधिकार करने से पूर्व अपने सबसे वड़े भाई की हत्या कर दी थी। दिच्यावदान का कथन है कि जब विदुसार मृत्युशैया पर था तो उसने अपने पुत्र सुसीम के अभिषेक का आदेश दिया, पर मंत्रियों ने अशोक का अभिषेक कर दिया। मृत्यु के पूर्व जब विन्दुसार को इस छल का पता चला तो वह वड़ा ऋढ हुआ। इस पर अशोक ने देवताओं से प्रार्थना की कि यदि सिंहासन पर मेरा अधिकार है, तो वे उसके सिर पर मुकुट रखें। अशोक की प्रार्थना सफल हुई (पृ० 372-3) किन्तु इसी ग्रंथ में अन्यत्र कहा है कि अशोक ने सिंहासन पाने से पूर्व अपने शत्रुओं का वत्र किया था (पृ० 387-400)।

यह अधिक सम्भव जान पड़ता है कि अशोक को राजिंसहासन विना किसी संघर्ष के नहीं मिला था। किन्तु अशोक द्वारा अपने सभी भाइयों का वय कर देने के वारे में जितनी कहानियाँ प्रचिलत हैं, वे सभी निराघार हैं। स्वयं अशोक के अभिलेखों से वध की कहानियों का खंडन हो जाता है।

## 4. बौद्ध धर्म का ग्रहण

अपने शासन के आरम्भ में अपने पिता विदुसार की भांति अशोक भी वैदिक धर्म का ही अनुयायी या। दीपवंश के अनुसार जब धर्म की ओर अशोक की वृत्ति हुई तो उसने सभी मतों के भीतर सत्य का अनुसंधान आरम्भ किया। सत्यासत्य निर्णय के लिये उसने सभी मतों के आचार्यों को आमन्त्रित किया, उनको पुरस्कृत किया और उनसे प्रश्न किये। जो उत्तर उसको मिले उनमें से किसी से उसको संतोप नहीं हुआ। एक दिन जब वह अपने महल के वातायन पर खड़ा था, उसने समण निग्रोध को भिक्षाटन के लिये सड़क पर जाते हुए देखा। वह उसकी और आफुष्ट हो गया। निग्रोध अशोक के बड़े भाई सुमन का पुत्र था, जिसके जन्म से कुछ ही समय पहले सुमन की मृत्यु हो चुकी थी। स्वयं अशोक ने ही सिहासन लेने के लिये सुमन का वय कर डाला था। निग्रोध के ही धार्मिक उपदेश से प्रभावित हो अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। यह धर्म-परिवर्तन की घटना अभिषेक के चीथे वर्ष की है।

<sup>1.</sup> म० वं० v, 34-38 और 62-72 में दी० वं० vi, 25-99 की ही कथा कुछ परिवर्तनों के साथ संक्षेप में कही गई है। बाद के विवरण में कथा का वह भाग नहीं है जिसमें धार्मिक-पिपासा की चर्चा है। यहां भोजन दान में ब्राह्मणों के संयम के अभाव पर जोर है जिससे नाराज होकर राजा ने दूसरे साम्प्रदायिकों को बुळवाया। दिच्यावदान (xxvi) में अशोक के धर्म-परिवर्तन की दूसरी ही कथा मिळती है। इसमें यह कथा आती है कि अशोक ने पाटिलपुत्र में एक ऐसे कारागृह का निर्माण कराया था जिसमें छोगों को तरह-तरह की यातनाएं दी जाती थीं। इस कारागृह के अधिकारी का नाम गिरिक था। श्रावस्ती का एक मिक्षु समुद्र जो प्रवज्या से पूर्व बहुत बड़ा सेठ था, इस कारागृह में भेजा गया। किन्तु अपनी देवी-शक्ति से वह कारागार की यातनाओं से वच निकला। अशोक को जब इसका पता चला तो उसने उक्त भिक्षु को बुलाया। अशोक के सम्मुख भी उसने अनेक करिश्में दिखलाये।

सत्य यह है कि यह धर्मपरिवर्तन अभिलेखों में उल्लिखित अशोक के शासनकाल की पहली महत्वपूर्ण घटना अर्थात् कलिंग-विजय से सम्बद्ध है। अशोक ने स्वयं अपने तेरहवें चट्टान आदेशलेख में इसका उल्लेख किया है। उसका कथन है कि अभिषेक के आठ वर्षों वाद उसने कॉलग की विजय की । उस अविजित प्रदेश को विजित करने में हत्या, मृत्यु और निर्वासन की इतनी घटनाएं हुईं कि जिनका उसे हार्दिक परिताप हुआ । स्वयं अशोक के अनुसार 1,50,000 लोग निर्वासित किये गये थे, 1,00,000 युद्ध में मारे गये थे, और इससे कई गुना मरे। वल देकर वह कहता है कि सद्गुणी ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रिय-जनों का अनिष्ट हुआ। विजय के इन दुष्परिणामों के अनुशोचन से धम्म के अध्ययन, धम्म-प्रेम और धम्म के अनुशासन में उसका पराक्रम बढ़ने लगा। अशोक की घार्मिक उन्नति के अनेक सोपानों को हम उसके अभिलेखों से जान सकते हैं। उनमें इसके सम्बन्ध में अनेक संकेत विखरे पड़े हैं। लघु चट्टान अभिलेख के प्रारम्भ में अशोक का कथन है कि अपने को वृद्ध-शाक्य घोषित करने के एक साल से ऊपर तक उसने पूरी तरह उद्योग नहीं किया (मास्की)। प्रस्तुत अभिलेख को प्रचलित करने के समय एक वर्ष से अधिक हो चुका था जब वह संघ में आया था तबसे धम्म के अनुष्ठान में उसने पूरी तरह पराक्रम किया था। इस लेख के जारी करने और उसके घर्म-परिवर्तन की घटना के वीच अढ़ाई वर्प का अन्तर वतलाया गया है। अभिषेक के दस वर्ष वाद सम्बोधि की उसकी धर्मयात्रा (आठवाँ चट्टान आदेशलेख) को हम उसके धर्म-परिवर्तन का सुचक मान सकते हैं।

इस प्रकार अशोक ने अपने राज्याभिपेक के नवें और दसवें वर्षों में किलग विजय की (लगभग ई॰ पू॰ 256-5)। किलग-युद्ध के अनुताप से अभिपेक के ग्यारहवें वर्ष में उसने बौद्ध मत को अपना धर्म बनाया, गया (संबोधि) की यात्रा की, उपासक बना और प्राचीन काल से आती हुई विहार-यात्राओं की

तदन्तर अशोक का भी मत-परिवर्त्तन हो गया। देखि॰ वैटर्स, II, 88-91 भी। सेनार्ट ने इ० ए० xx पृ० 235 में सिंहली कथाओं के आघार पर अशोक के मत-परिवर्तन की प्राक्तर तिथि की सम्भावना का प्रतिपादन किया है।

<sup>1.</sup> हुल्का ने पृ० xlvi, और सेनार्ट ने इं० ऐ० xx, 229-31 पर इनका विवेचन किया है।

परिपाटी बन्द कर दी जिनमें शिकार और इसी तरह के दूसरे आमोद-प्रमीद होते थे। व इसके अनन्तर एक वर्ष तक कोई विशेष घटना नहीं घटी। तव वह संघ में गया, उपदेश लिया और घम्म के विषय में अधिक पराक्रम दिखाने लगा। तबसे उसने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। रात्रि में एकान्तवास करते-करते जब 256 रातें बीत गयीं, तब उसने अपने अनुभवों को और लोगों के प्रति इस उपदेश को लिपिबद्ध कराया कि छोटे-बड़े सभी सदर्भ के लिये इसी प्रकार पराक्रम करें (लघु चट्टान आदेश)। उसी के आस-पास (ई० पू० 253 में) संघ को अपने मन की बात बतलाते हुए उसने एक पत्र लिखा जो वैराट (राजस्थान) की एक चट्टान पर खुदा हुआ है। इस पत्र में वह कहता है कि बुद्ध, घम्म और संघ में उसकी जितनी श्रद्धा और भिन्त है वह भिक्षुओं को विदित ही है। आगे चल्कर वह बौद्ध-आगमों में से सात चुने हुए ग्रंथों का नामोल्लेख करता है और आशा करता है कि भिक्षु

<sup>1.</sup> चट्टान-लेख vilic-हुल्श पृ० 15 और टि०, मिला० म० वं० xi, 34 से भी।

<sup>2.</sup> फ्लीट का सुझाव है (जि० रा० ए० सो० 1910, पृ० 1308) कि 256 की संख्या निर्वाण-संवत् की सूचक है। यदि हम उसका सम्बन्ध बुद्ध के परिनिर्वाण से न जोड़कर बोधि से जोड़े तो यह सही मालूम पड़ता है। अशोक ने अपने मत-परिवर्तन के तुरन्त बाद बोधगया की तीर्थ-यात्रा की थी। अतः यह अनुमान असंभाव्य नहीं है।

<sup>3.</sup> इन प्रत्यों की पहचान के लिए देखि॰ इ॰ ऐ॰ xli, (1912) पृ॰ 37-40 और ज॰ रा॰ ए॰ सो॰ 1913, पृ॰ 387; तथा स्मिय कृत अशोक पृ॰ 156-7 और हुत्हा, पृ॰ 174 टि॰ २ भी। ये ग्रन्य हैं (1) विनय समुक्स—सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम प्रवचन (उदान v-3); (2) अलिय-वसानि—अंगुत्तर पृ॰ 27; (3) अनागतभयानि अंगुत्तर 111, पृ॰ 103, सुत्त 78; (4) मुनिगाथा—सुत्त निपात, i, 12, पृ॰ 36; (5) मोनेय मुते—यही, iii, ii, पृ॰ 131-4; (6) उपतिस पितने—यही, iv, 16, पृ॰ 76-9; (7) लघुलो वादे—मिष्झम निकाय, ii, 2, 1, पंड 1, पृ॰ 414 और भी देपि॰ विटरनित्स; हिस्ट्री आफ इंडि॰ लिटरे, कलकत्ता, 1933, ii, परिविष्ट iii, पृ॰ 606.9, इस सम्बन्ध में इसी पुस्तक में धर्म वाला अध्याय भी देखिये।

और भिक्षुणियाँ वार-वार इनका श्रवण करेंगी और इन्हें मन में घारण करेंगी। उसके मत से ऐसा करने से सद्धमं चिरस्थाई होगा। साथ ही उसने खलतिक पर्वत में, जिसको आज वरावर पहाड़ियाँ कहते हैं, दो गुफायें आजीविक भिक्षुओं को दान दीं, जिनके भीतरी भागों में पालिश है। ये गुफाएँ दिक्षणी विहार में हैं। सात साल वाद अशोक ने उसी पहाड़ी में एक तीसरे गुहावास का भी दान दिया, परन्तु अभिलेखों में यह निदिष्ट नहीं है कि यह किनके लिये था।

## 5. चट्टान आदेश-लेख

राज्याभिषेक के तेरहवें और चौदहवें वर्ष (ई० पू० 252-1) विशेष रूप से स्मरणीय है, क्योंकि उनमें सारे शासन-काल की सबसे महत्त्वपूर्ण घोषणाएं की गयीं जो 14 चट्टान आदेश-लेखों और किलग-के दो आदेश लेखों में खुदी हुई हैं। किलग के ये अभिलेख वहाँ 11 से 13वें आदेशलेखों का स्थान लेते हैं। इनमें नविविजत किलग के शासन-विषयक आदेश हैं। चट्टान आदेश-लेखों में, जो समूचे साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में खुदवाये गये हैं, अशोक धम्म के सिद्धान्तों को ध्यक्त किया है, और यह चाहा है कि अधिकारी तथा प्रजा, जिनके ऊपर कर्मचारी शासन करते हैं, दोनों घ्यान से उनके अनुकूल आचरण करें। उसने इनमें यह भी वतलाया है कि किन-किन साधनों से उनका पालन कराया जा सकता है, और विदेशों से उनका प्रचार किया जा सकता है। हम आगे चलकर इन पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे।

## 6. धर्मयात्रायें

नैपाल की तराई के निगाली सागर में कोणकमन स्तूप को अञ्चोक ने अभिपेक के पन्द्रहवें वर्ष (ई० पू० 250) में परिवद्धित किया और मूल से उसको दुगुना वड़ा वनवा दिया। उसके छः वर्ष वाद वह स्वयं वहां पूजा के

आजीवक, एकदंडी शैव हो सकते हैं। इनका समय गोसाल से पूर्व का है, जिसके अनुयायी ये कहे जाते हैं। जिल्ला ए० सोल 1913, पृठ 669-74 में चारपेंटियर का लेख देखें।

लिये गया और इन दोनों घटनाओं को एक स्तम्भ पर अंकित कराया। कोणकमन जिसके दो और रूप कोणागमन और कनकमुनि हैं, एक पौराणिक वृद्ध है, जो बृद्ध शाक्य मुनि के पूर्व हो चृके थे। युवाङ्च्वाङ् का कथन है कि अपनी यात्रा के सिलसिले में उसने एक स्तूप को देखा था जिसमें कनकमुनि वृद्ध की घातु रखी थी और उसके सामने 20 फुट लँचा पत्थर का एक स्तंभ था जिसके शीर्प पर एक सिंह की मूर्ति वनी हुई थी। स्तंभ पर लेख भी खुदा हुआ था। उसने लोगों से सुना कि वह स्तंभ अशोक ने वहाँ स्थापित कराया था।

अशोक ने अन्य स्थानों की यात्रायें (ई० पू० 244) भी की होंगी। हिम्मनदेई के छोटे स्तंभ पर जो लेख खुदा है उसमें कहा गया है कि अशोक ने लुम्बिनिवन की यात्रा की और उस स्थान पर पूजा की जहाँ "बुद्ध शाक्य मुनि" का जन्म हुआ था, और यह सूचित करने के छिये कि वहाँ भगवान का जन्म हुआ था उसने एक स्मारक स्तंभ भी स्थापित कराया। लुंबिनि ग्राम को करमुक्त (उबलिक) घोपित किया, जिससे अधिक न लेकर केवल उपज का अध्टांश लिया जायेगा (अठभागिये कते)। दिच्याबदान में इस बात का वर्णन है एक उपगुष्त के मार्ग-दर्शन में अशोक ने तीर्थ-यात्रा की थी। यह भी वर्णन है कि उपगुष्त को अशोक ने उन सभी तीर्थ-स्थानों की यात्रा कराने तथा स्मारक चिह्न छोड़ने की प्रार्थना की थी, जिनका बुद्ध भगवान के जीवन से सम्बन्च था। जिन-जिन स्थानों में उपगुष्त बुद्ध को ले गया उनमें लुम्बिनिवन का प्रथम स्थान है।

## 7. अन्य आदेश-लेख

ई॰ पू॰ 238 में अशोक ने स्तम्भों पर आदेश-लेख जारी करने का कार्य

<sup>1.</sup> दिव्यावदान, पृ० 389-96, कहते हैं कि उपगुप्त ने अशोक से बीद्ध अहंतों के स्तूपों की भी पूजा करायी थी। अशोक जहां भी गया उसने वड़े वड़े दान किये। उसका एकमात्र अपवाद वक्कुल का स्तूप था जहां उसने एक काकणी ही दान में दी क्योंकि वक्कुल ने अपने साथियों की दूसरों की मांति अमित सेवा नहीं की थी। रुम्मिनदेह के हिद बुधे जते सक्यमुनि और हिद भगवान् जतेति लेख से अशोक के प्रति उपगुप्त के वचनः अस्मिन् महाराज प्रदेशे भगवान् जातः (दिव्यावदान, पृ० 389) की तुलना कीजिए।

आरम्भ किया। ये स्तम्भ-लेख और दूसरे चीदह चट्टान आदेशलेख उसके राज-काल के सबसे महत्वपूर्ण लिखित प्रमाण हैं। पहले उसने छः स्तम्भ-लेखों की माला जारी की जिनमें सिद्धान्तों का विस्तार और प्रशासकीय साधनों का भी निर्देश किया गया है जिनके द्वारा उक्त सिद्धान्तों को लोकमान्य बनाया जा सके। यह आदेश भी है कि जहाँ आवश्यक दिखाई दे वहाँ साम्राज्य के अधिकारी उनको लागू करें। एक साल बाद ई० पू० 237 में एक और आदेश-लेख जारी किया गया जो इस कम का सबसे बड़ा अभिलेख है। यह अभिलेख केवल एक स्तम्भ पर है, जिसमें घम्म के प्रचार के लिये किये गए सभी उपायों के साथ-साथ उनके मंतव्यों का भी निर्देश है जिनसे प्रेरित होकर वे राजशासन प्रचलित किये गए। उनसे अशोक को उन प्रयत्नों में जो सफलता मिली थी उसका तथा आगे की उसकी आशा का भी संकेत मिलता है।

सातवें स्तम्भ आदेशलेख को जारी करने के अनन्तर दस वर्ष तक अशोक शासन करता रहा। इन अन्तिम दस वर्षों में अभिलेखों की वैसी ही कमी है जैसी प्रारम्भ के दस वर्ष के विषय में है। अशोक के दो अभिलेख ऐसे हैं जिनपर कोई तिथि अंकित नहीं है। कदाचित ये इन अंतिम दस वर्षों के काल के ही हैं। जनमें से एक में 'महामात्रों' को आदेश है कि यदि कोई भिक्षु व भिक्षुणी संघ में भेद फैलावे तो उसको श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से निकाल हें। संघ से निकासित भिक्षु-भिक्षुणियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर विहार से वाहर वहां रख दिया जाता था जो भिक्षुओं या भिक्षुणियों के योग्य नहीं होता था। महामात्रों को आदेश था कि राजा की यह आज्ञा सभी भिक्षु-भिक्षुणियों और उपासकों को विधिवत वतला दें। अधिकारियों तथा उपासकों को 'उपोसय' के दिन इस अनुदेश को चरितार्थ करने में सहयोग देने की आज्ञा थी। दूसरे अभिलेख में राजा अपनी दूसरी रानी तिवलमाता कालुवािक की इस प्रार्थना को पूरी करने का आदेश देता है। उनत रानी आम्र-वाटिका, आराम (वगीचे), दान-गृह या अन्य जो भी दान देती है, महामात्रा वह सभी उसके ही नाम में अंकित करें।

# 8. अनुष्युति: तीसरी संगीति

उपर्युवत थोड़े-से अभिलेखी-निर्देशों के अतिरिक्त अनुश्रुतियों से भी इस महान् राजा के कार्यो पर प्रकाश पड़ता है। परन्तु अनुश्रुतियों में कभी-कभी हास्यास्पद अतिरंजना मिलती है, और कहीं-कहीं तो विशुद्ध मनोनिर्माण हैं।

<sup>1.</sup> अशोक के सम्बन्ध की कतिपय कथाओं का पहले, विशेषकर पाद-टिप्पणियों में जिक किया गया है। कथाओं में अशोक के वारे में कहा गया है कि उसने अपने मंत्रियों को फलफूल वाले सभी वृक्षों को काटकर कटीले वृक्षों की सेवा करने का आदेश दिया। जब उन्होंने इस आदेश की अवहेलना की तो उसने 500 मंत्रियों के सिर अपने ही हाथों से काट डाले। जब महरू की 500 स्त्रियों ने अशोक वृक्ष को इस कारण ठूंठ कर दिया था क्योंकि वृक्ष और राजा का नाम एक ही या तो अशोक ने उन्हें जिन्दा जलवा दिया (दिन्यावदान, पृ० 373-4)। ये सब मनगढत कथाएँ हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य यह दिखलाना है कि धर्म-परिवर्तन के वाद अशोक में कितना परिवर्त्तन हो गया था। इनमें 500 की संख्या कथन को और गम्भीरता प्रदान करने के उद्देश्य से दी गई है। इसी प्रकार हम इन कथाओं का भी अक्षरशः विश्वास नहीं कर सकते कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था और वृद्ध की घातु का विभाजन कर इन स्तूपों में रखा गया था, (दिव्यावदान vi, 86-99) या रानी पद्मावती ने कुणाल को उसी दिन जन्म दिया था जिस दिन इन स्तूपों का निर्माण समाप्त हुआ (दिव्यावदान पृ० 405)। इसी प्रकार अशोक के भाई वीताशोक की कथा (दिव्यावदान xxviii, पृ० 419-29) भी कपोलकित्पत है जिसका कोई ऐतिहासिक आघार नहीं। उसके सम्बन्ध में कहा गया है कि पहले वह तीयों का भक्त या और बुद्ध के अनुयायियों की निन्दा करता या कि वे ऐहिक भोगों की कामना करते हैं। अशोक ने वीताशोक के मन्त्रियों के द्वारा उसे फुसलाकर सिंहासन हड़पने का जाल विछवाया। जब बीताशोक इस जाल में फंस गया तो अशोक ने उसे फाँसी की सजा दी। फांसी के पहले उसे सात दिनों का अन्तराल मिला, जिसमें उसे राजा के सभी भोग सुलभ कर दिये गये। पर मृत्यु के भय से उसने इनमें किसी की ओर घ्यान नहीं दिया। वीताशोक ने सोचा कि बुद्ध के अनुपायी जो सहस्रों प्राणियों की मृत्यु का चितन करते हैं, मुखों के पीछे कैसे भाग सकते हैं। उसकी आखें खुल गईं और वह भिक्षु वन गया। वाद में अशोक ने gंट्रवर्षन के सभी निग्नं थो को (इन्हें आजीविक भी कहते थे) जिन्होंने बुद्ध को निग्नं थ मृत्ति के सम्मुख साप्टांग प्रणाम करते चित्रित किया या, फांसी पर लटकवा

अयोक के शासन-काल में जो तीसरी वौद्ध संगीति हुई थी उसका सबसे प्रथम उल्लेख दीपवंश में मिलता है। उस शासक के आश्रय से बौद्ध संघ की

दिया। फांसी देने वाले सभी विवकों को पुरस्कार दिये गये; वीताशोक भी इस अत्याचार का शिकार हुआ क्योंकि उसे भी निर्म्न समझ लिया गया था । इस घटना से शोकाकुल होकर अशोक ने अपने राज्य में सभी प्राणियों को भय से मुक्ति की मुनादी करा दी। इस कहानी की रचना का उद्देश्य यही है कि अशोक ने अहिंसा बत घारण कर लिया या और वह अहिंसा को प्रोत्साहन देता था। कुणाल की प्रसिद्ध कथा भी जिसमें उसकी विमाता तिप्यरक्षिता उस पर आसक्त हो जाती है और जब कुणाल उसकी वासना की पूर्त्ति से इन्कार करता है तो वह उसकी आँखें निकलवा लेती और बाद में दैवी कृपा से उसकी आँखें लीट आती हैं, एक पुराण-कया ही है। साहित्य में 'प्रणय-वंचिता नारियों की प्रतिहिंसा' का चित्रण एक बहुप्रचलित अभिप्राय रहा है (पेंजर, बोशन आफ स्टोरी ii, पृ० 120)। तिप्यरक्षिता नाम भी सन्देहजनक है, हमें विश्वास है कि अशोक का जन्म अथवा अभिषेक तिष्य नक्षत्र में ही हुया था। ज॰ रा॰ ए॰ सो॰ 1909, पृ॰ 28-36)। यदि यह मत मान लिया जाय तो तिष्यरिक्षता का बोधिवृक्ष के प्रति द्वेप, उसका उसे नष्ट करने का प्रयत्न, और राजा के मन पर इसका प्रभाव और दोनों का पुनर्जन्म सभी पूराण कथा ही मालूम पड़ता है, यद्यपि सांची के तोरणों की उभरी मुत्तियों में इस कया के कतिपय दृश्य अंकित हैं (मार्शल और फुशरः मानुमैंट्स आफ सांची, प॰ 212-3)। इसी प्रकार अशोक की संघ को 100 करोड़ दान करने की प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए अपनी सारी सम्पत्ति, राजपाट तक दान देनां और इस पर युवराज सम्पदि और मंत्रियों का उद्दिग्न होकर अशोक के दान में वावा डालना और अशोक का कुक्कूटाराम को सम्पत्ति के रूप में वचे आदे आंवले का अंतिम दान देना, ये सब अशोक के दानी स्वरूप को प्रभासित करने के लिए गढ़ी गई पुराण कथाएं ही हैं।

1. दी० वं० 7, 34-59; म० वं० 5, 288-82; ओल्डेनवर्ग वि० पि० iii, पृ० 282 तथा विशेषकर पृ० 312 में पतित भिक्षुओं को सफेद वस्त्र के लिए समंतपासादिक। समृद्धि में वृद्धि और दूसरे मतावलंवियों की अपेक्षाकृत निर्धनता के कारण 60 हजार 'आजीवक' और अन्य सम्प्रदाय के साधु पीले वस्त्र धारण कर भिक्षुओं के संग 'अशोकाराम' में रहने लगे तािक उनको कुछ लाभ हो। वृद्धधमं के नाम पर वे अपने-अपने अपधमों का प्रचार करते थे। अनाचारों से संघ में वड़ी अन्यवस्था उत्पन्न हो गई थी। यह अन्यवस्था सात वर्षों तक जारी रही। इस काल में 'उपोसथ' विना गणपूर्ति के होते रहे। "पुण्यात्मा, विदग्ध और सदाचारी न्यक्तियों ने" उपोसथों में आना वंद कर दिया था। अशोक ने मोग्गलिपुत्त तिस्स को वुलवाया जो उन दिनों अशोकाराम की अन्यवस्था से परे एकांतवास कर रहे थे। तिस्स के सभापतित्व में वौद्धों की एक संगीति हुई जिसमें संघ में प्रच्छन्न रूप से रहने वाले अपधर्मी भिक्षुओं की प्रवज्या छीन ली गई और उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से वहिष्कृत कर दिया गया। 'थेरवाद' की दृढ़ता से स्थापना की गई। थेर तिस्स ने 'कथावत्य' का प्रचार किया जो अभिधम्म का ही एक अंग है। इस संगीति में एक हजार परम अहंतों ने भाग लिया था। यह संगीति राजा की संरक्षकता में हुई थी, और नौ महीने तक उसका अधिवेशन चला था।

अनुश्रुति के अनुसार यह संगीति बुद्ध के परिनिर्वाण के 236 वर्ष वाद (वीपवंश) और अशोक के सत्रहवें अभिषेक वर्ष में (महावंश) हुई थी। परन्तु सातवें स्तंभ आदेशलेख में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इससे कितपय विद्वानों ने तीसरी संगीति की वात को कपोल-किल्पत कहा है। परन्तु "संघभेद" के विषय की जो राजाज्ञा है उससे उक्त संगीति की वात की पर्याप्त पुष्टि होती है। कोशांवी के प्रस्तर स्तंभ पर इसके स्थान को देखते हुए ऐसा लगता है कि उपर्युक्त राजाज्ञा सातवें स्तंभ आदेशलेख के पश्चात् प्रसारित की गयी, और इस प्रकार यह अशोक के राजकाल के अन्तिम समय की ठहरती है। यह संगीति भी लगभग उसी समय के आसपास हुई होगी।

#### 9. बौद्ध प्रचारक मण्डल

उपर्युं क्त संगीति की समाप्ति के बाद मोग्गलिपुत्त तिस्स ने अनेक देशों में थेरों को घर्मोपदेश देने और घम्म की स्थापना करने के लिए भेजा। उन प्रचारकों के और जिन-जिन देशों में वे गये उनके नाम निम्नलिखित हैं:

मिंड्सितिक कश्मीर और गांचार महादेव महिष्मण्डल (मैसूर)

रिक्खत वनवासी (उत्तरी कनारा जिला)

योनधम्मरिक्वत अपरांतक (वम्बई समुद्र तट का उत्तरी

भाग)

महाघम्मरक्खित महरद्ठ

महारिक्खत योन (पश्चिमोत्तर भारत के यूनानी उप-

निवेश)

मज्झिम हिमालय देश सोन और उत्तर सुवण्णभूमि

महिन्द (महेन्द्र) और

चार अन्य लंका

दीपवंश में उल्लेख है कि हिमालय प्रदेश के प्रचारक मण्डल में मिल्झम के अतिरिक्त कस्सपगोत्त, दुंदुभिसार, सहदेव तथा मूलकदेव भी सिम्मिलित थे। इनमें से कुछ नाम साँची और उसके पास मिली धातु-मंजूषाओं पर भी अभिलिखित हैं। परन्तु इन लेखों का 'मोग्गलिपुत्त', 'मोग्गलिपुत्त तिस्स' नहीं हो सकता है। जैसा कि पहले सोचा जाता था, क्योंकि वह दुंदुभिसार के उत्तराधिकारी गोतिपुत्त का शिष्य था, और यह दुंदुभिसार तो वही हो सकता है जो हिमालय देश गया था। कस्सपगोत्त और मिल्झम के नाम भी मंजूपाओं पर मिले हैं, जहाँ कस्सपगोत्त को 'सव-हेमवत-आचारिय' की उपाधि दी गई है। थेरवादियों में एक हेमवत सम्प्रदाय भी था। हिमालय प्रदेश में कस्सपगोत्त ने जिन्हें वौद्ध वनाया था, संभवतः उन्हीं के मध्य इस सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई थी। दीपवंश में हिमवन्त के यक्षों के मध्य मेजे गये प्रचारकों के जो नाम दिये गये हैं, उस सूची में प्रथम नाम कस्पसगोत्त का है। ये अभिलेख स्पष्ट ही अशोक के समय के बाद के हैं। यह कदाचित् इसलिए है कि थेरों की मृत्यु के पश्चात् धातुओं का फिर से वितरण किया गया। 2 यह

<sup>1.</sup> दी वं viii; म o वं o xii, वं डैल ने मो. तिस्स की पहचान उप-गुप्त से की है। टामस भी इससे सहमत है (कैं हि इ o पृ o 506) किन्तु Pryzluski; La Legends खंड I, अध्याय 2 भी देखिये।

<sup>2.</sup> मानुमेंट्स आफ सांची, i, पृ० 291-4

व्यान देने की वात है कि बौद्ध-चर्म के इन आद्य प्रचारकों में एक विदेशी 'योन' का भी नाम आता है, जो यूनानी या ईरानी रहा होगा।

लंका के इतिवृत्त में विणत प्रचारक मण्डलों की यह वार्ता इस वात का प्रमाण है कि अपने अन्तिम वर्षों में भी वम्म-प्रचार में अशोक का वहीं उत्साह था जो पहले के वर्षों में था। आरम्भ के वर्षों में जो प्रयत्न हुए थे, उनका फल यह हुआ कि देश में और विदेशों में प्रचारक-मण्डलों का जाल विछ गया। तेरहवें चट्टान आदेशलेख में अशोक ने विजय की प्राप्ति के लिए युद्ध के मार्ग के परित्याग की घोषणा की है और कहा है कि वास्तविक विजय धम्म विजय है। इसके पश्चात् उसका यह लेख है:

"और यह (घम्म-विजय) देवताओं के प्रिय ने यहाँ (अपने राज्य में) और 600 योजन दूर उन सीमावर्ती राज्यों में प्राप्त की है, जहाँ (अंतियोक) यवन राजा (राज्य करता है) और इस अंतियोक से परे चार राजा राज्य करते हैं अर्थात् तुरुमय, अन्तिकिनि, मक और अलिकसुन्दर, और दक्षिण की ओर चोल पाण्ड्य और ताम्रपर्णी के राजा राज्य करते हैं।"

"इसी प्रकार यहां राजा के राज्य में थोनों और कंबोजों में, नामाकों और नाभीतियों (नाभपंक्तियों) में, भोजों और पिटिणिकों में, तथा अंद्यों और पिटिलें में सर्वत्र देवानांप्रिय के धर्मानुशासन का पालन हो रहा है।"

"जहां-जहाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं पहुँच सकते हैं, वहां-वहां देवताओं के प्रिय के वर्माचरण, वर्म-विवान और वर्मानुशासन सुनकर वर्म का आचरण करते हैं और भविष्य में करते रहेंगे।"

हमारे पास ऐसा कोई पक्का प्रमाण नहीं है, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि प्रचारकों को विदेशों में कितनी सफलता मिली। मिल में कुछ ऐसे पत्थर प्राप्त हुए हैं जिन पर स्पष्ट ही बौद्ध चिन्ह घमंचक और त्रिरत्न मिलते हैं, परन्तु उन पर कोई लेख नहीं खुदा है। अतः उनके समय का निर्णय नहीं हो सकता। संभवतः अशोक की प्रचारक मण्डली से उनका कोई सम्यन्य न हो। किन्तु मेंफिस में कुछ भारतीय मूर्तियां मिली हैं, जो सौंचों में ढली हुई हैं। इनका निर्माण-काल ई० पू० 200 है। ये मूर्तियां संभवतः इनके सम्बन्य की द्योतक हैं। उंका के इतिवृत्तों में उसके बौद्धमत ग्रहण करने का

भारतीय मुद्रा में पंजाब की बैठी आर्य महिला की मूर्ति जिसके बाएं कंचे से चादर लटक रही है। भूमच्य प्रदेश में यह भारतीयों का सबसे

महाकाव्य की पूर्णता से वर्णन हुआ है। परन्तु यहाँ भी वर्णन के व्योरों में सन्देह का स्थान है । देवानांप्रिय तिस्स लंका में अशोक का समकालीन था और यद्यपि ये दोनों राजा एक-दूसरे से मिले नहीं थे तथापि एक-दूसरे के मित्र थे। राज्य पाने के बाद शीव्र ही तिस्स ने अशोक के पास दूत-मण्डल भेजा जिसका नेता तिस्स का भतीजा अरिट्ट था, जो अशोक के लिए वहू-मूल्य उपहार लाया था। उक्त दूत-मण्डल ने समुद्र के मार्ग से जंब्रकोल से ताम्रलिप्ति की यात्रा 7 दिनों में पूरी की थी। ताम्रलिप्ति से पाटलिपुत्र आने में उसे सात दिन और लगे । इस दूत-मण्डल का वड़े सम्मान से स्त्रागत हुआ। यह मण्डल पाँच सप्ताह तक मौर्य-राजवानी में रहा, और तव लंका वापिस गया। प्रत्युपहार में यह मण्डल "वे सभी पदार्थ जो किसी राजा के अभिपेक के लिए आवश्यक होते हैं" ले गया। और इसमें सद्धर्म का अशोक का वहुमूल्य संदेश भी तिस्स के लिए था कि वह बौद्ध उपासक हो गया है। अशोक ने तिस्त को भी ऐसा ही करने का आह्वान किया या। दीपवंश के अनुसार तिस्स ने दूसरी वार फिर अपना अभिषेक कराया और इसके एक महीने वाद 'महिंद' वहां पहुँचा। उसके अनन्तर अरिट्ठ फिर पाटलिपूत्र आया। इस यात्रा का उद्देश्य लंका की महारानी अनुला और उसकी सहेलियों को वौद्ध दीला देने के लिए संघिमत्रा को लंका ले जाना था। अरिट्ठ को यह भी

पुराना अवशेप है। इस सम्पर्क का, जो मिल्ल और सीरिया से राजदूतों के आने या अशोक द्वारा यूनान और सिरीन में प्रचारकों के भेजने से सम्बन्ध रखता है, कोई भौतिक अवशेप अब तक नहीं मिला है। अब हम मैंफिस में भारतीय बस्ती के सम्पर्क में आ चुके हैं। अब यह आशा की जा सकती है कि इस सम्पर्क पर नया प्रकाश पड़ेगा जिसने उस समय पश्चिम की विचारवारा को प्रमावित किया था। मैंन viii (1909) सं० 71 में पैट्री; और भी पैट्री—सेवेन्टी इयर्स इन आर्कलाजी, पृ० 213 और ब्रिटिश स्कूल आफ आर्कलाजी इन ईजिप्ट एण्ड इजिप्स्यिन रिसर्च अकाउण्ट—फोर्टीन्य इयर 1908—पेट्री कृत मेंफिस (1908) अध्याय 8, इन सन्दर्भों के लिए मैं प्रैसिडैंसी कालेज, महास, के प्रो० टी० वालकृष्ण नायर का ऋणी हूं। टोलेमैक कब के पत्यर के लिए जिस पर धर्मचक और विरत्न के वौद्ध चिन्ह हैं, देखिये ज० रा० ए० सो० 1898, पृ० 875

आदेश था कि वह लंका में स्थापित करने के लिए बोघिवृक्ष की एक शाखा भी अपने साथ लावे। कुछ आधुनिक लेखकों ने इस वृत्तांत को अप्रामाणिक कहा है, परन्तु इसके असंभाव्य होने का कोई कारण नहीं है। अशोक ने अपने अभिलेखों में दो बार तंवपण्णि का उल्लेख किया है। इससे यह स्पष्टतः प्रकट होता है कि लंका के इतिवृत्तों में वास्तविक वृत्तांतों को ही अलंकृत शैली में उपस्थित कर दिया गया है।

किंग-विजय के वाद अशोक के साम्राज्य का प्राय: समस्त भारत में विस्तार हो गया । केवल सुदूर दक्षिण, जहाँ चोल, पांड्य, सितयपुत्त और केरल-पुत्त के राज्य थे, मीर्य साम्राज्य में नहीं था। वे स्वतंत्र थे, जैसाकि दूसरे चट्टान आदेश-लेख में अंकित है । युवाङ च्वाङ ने सारे भारत में छिटके उन वहुसंख्य स्तूपों का वर्णन किया है जिनके वारे में प्रसिद्धि थी कि इनका निर्माण अशोक ने कराया था। किन्तु इन वर्णनों से हम उसके साम्राज्य विस्तार की सीमा को स्थिर नहीं कर सकते हैं। इसमें संदेह नहीं कि उत्तर और पश्चिमोत्तर में वह साम्राज्य उससे अविक फैला हुआ था जहाँ तक अंग्रेजी भारत की सीमा थी। जो प्रदेश सेल्यूकस से संघि में प्राप्त हुए थे वे मौर्य साम्राज्य में वने रहे। अशोक जिस ढंग से ऐंटिओक्स का नामील्लेख करता है उससे प्रकट होता है कि दोनों के साम्राज्यों की सीमायें मिलती थीं। यह ऐंटिओक्स सीरिया का शासक था। इस प्रकार हिंदुकुंश तक दक्षिण का आया अफगानिस्तान और जो ब्रिटिश विलोचिस्तान कहा जाता था, वह सभी मौर्य साम्राज्य में सम्मि-लित या । वस्तुतः वही भारत की 'वैज्ञानिक सीमा' थी, जिसे अंग्रेजी सरकार उन्नीसवीं शती में भी प्राप्त न कर सकी। परम्परागत अनुश्रुतियों के अनुसार कश्मीर भी अशोक के राज्य में सम्मिलित था। अपने से पूर्व के प्रमाणों के आघार पर कश्मीर का इतिहासकार कल्हण कहता है2 कि अनेक शिवालयों और स्तुपों के अतिरिक्त, अशोक ने श्रीनगरी बसाई । शिवालयों में से दो

<sup>1.</sup> दी  $\circ$  नं  $\circ$  xi, 25-40; xii, 1-7; xv, 74-95; xvi, 1-7, 38-41 सीर xvii, 81-87 म $\circ$  नं  $\circ$  की कथा इससे सुव्यवस्थित है। xi, 18-42, xviii और xix. मैंने संघमित्रा के पुत्र सुमन के सम्बन्ध की बात छोड़ दी हैं।

I, 101-23 संपा० स्टीन । वैटर्स, युवाङ् च्वाङ I, 158-70; बील: लाइफ अध्याय 2; अलबरूनी (सेलाऊ) i, 207

को, अशोक के नाम पर, अशोकेश्वर भी कहा जाता था। अशोक के अनन्तर इस प्रदेश पर उसके पुत्र जलोक का शासन रहा, जिसने उन 'म्लेच्छों' को वहाँ से मार भगाया जो वहाँ चढ़ आए थे। अपने पिता की नीति का उसने भी पालन किया और शासन में अनेक सुवार किये। वर्तमान श्रीनगर से आगे तीन मील की दूरी पर पन्द्रेथान नामक ग्राम है जिसको कल्हण ने 'पुराणा- घिट्ठान' अर्थात् पुरानी राजधानी कहा है। अशोक के वसाये हुए नगर का यह नाम युवाङच्वाङ के समय तक प्रचलित था। उत्तर काल में कश्मीर श्रीवमत का गढ़ था। श्रीवमत की ओर अशोक का झुकाव नहीं था। राजतरंगिणी में अशोक द्वारा श्रीव-मंदिरों के निर्माण की कथा कश्मीर में श्रीवमत के प्राधान्य के कारण ही आई है। हम इसके पहले कह चुके हैं कि कश्मीर और गांधार में अशोक ने वन्म के प्रचार के लिए प्रचारक-मण्डल भेजे थे। युवाङ च्वाङ् ने अशोक के वनवाये हुए चार स्तूप कश्मीर में देखे थे। उसने स्थानीय महत्व की अनेक ज्ञानवर्धक अनुश्रुतियाँ लिपिवद्ध की हैं।

#### 10. खोतन

अनुश्रुतियाँ खोतन में राज्य की स्थापना का सम्वन्व कुनाल और तक्ष-शिला से जोड़ती हैं जहाँ वह उपराजा था। युवाड च्वाङ्, उसके चिरतकार और उत्तर काल के तिव्वती ग्रंथों में इस वारे में भिन्न-भिन्न रूपों में कहानियाँ मिलती हैं। इन कहानियों में आई दैवी घटनाओं को छोड़ दिया जाय, तब भी सभी गाथायें समान रूप से प्रकट करती हैं कि खेतन राज्य की स्थापना दो विस्तयों को लेकर हुई। एक वस्ती तक्षशिला से आये हुए भारतीयों ने वसाई थी, और दूसरी चीनियों ने। तक्षशिला के भारतीयों का नेता कुनाल था, तक्षशिला के वे राज्याविकारी थे जो कुनाल को अंघा करने के अपराध में वहाँ से निर्वासित कर दिये गये थे। चीनियों का नेता एक चीनी राजकुमार था। ये दोनों उपनिवेश एक ही समय में और एक-दूसरे के पड़ोस में वसे

<sup>1.</sup> राकहिल : लाइफ आफ दि बुद्ध, अध्याय viii, वील-बुद्धिस्ट रेकर्ड्स, i, पृ० 143, ii, पृ० 309, लाइफ पृ० 203; वैटर्स ii, पृ० 295-305 । स्टीन, ऐंशियंट खोतान (आक्सफोर्ड 1907) पृ० 158-66 और 368 कोनो, खोतान स्टडीज जे० रा० ए० सो० 1914, पृ० 344

ये। ये प्रायः एक-दूसरे से लड़ा करते थे। किन्तु दैवी प्रेरणा से उनके झगड़े बन्द हो गये। यह बताना मृज्ञिल है कि वास्तविक बात क्या थी, जिसे लेकर ये अनुश्रुतियाँ चल निकलीं । किन्तु खोतन के उपनिवेश के सजातीय और सांस्कृतिक इतिहास के जो तथ्य बाज ज्ञात हैं वे व्यान देने योग्य हैं। इस बनुश्रुति की ऐतिहासिकता से इनका अभिप्राय भी है। खोतन के प्राचीनतम लिखित प्रमाण जो बाज उपलब्ब हैं, वे प्रायः ईसा की तीसरी शती के मध्य के हैं। वे प्रचुर मात्रा में हैं और उनका सम्बन्य वहाँ के लोक-प्रशासन से या जनता के व्यक्तिगत जीवन से है। वे खरोष्ठी में लिखे गये हैं। इस लिपि का तक्षशिला के आसपास के स्थानों में ईसा के पूर्व और बाद की कतिपय श्रताब्दियों में प्रयोग होता था। अनुश्रुतियों में खोतन में भारतीय उपनिवेश वसाने वालों का मुल स्थान भी तक्षशिला ही वतलाया गया है। उन लेखों की भाषा भी निःसंदेह भारतीय भाषा है, जो पश्चिमोत्तर भारत की पुरानी प्राकृतों के परिवार की है।" (स्टीन)। इन विशिष्टताओं का कारण मात्र वीद्ध वर्म नहीं हो सकता। उत्तरी भारत के वीद्ध साहित्य की भाषा संस्कृत यी और लिपि ब्राह्मी थी। सजातीय दिष्ट से देखें तो खोतिनयों और कदमीरियों के चेहरे-मोहरे काफी मिलते जुलते हैं। इस ओर स्टीन का भी घ्यान गया था। खोतन के प्राचीनतम चित्रों और मृत्तियों के चेहरों की वनावट अर्घमंगोली है अन्यया वे पूरी तरह, भारतीय हैं। इस प्रकार प्राचीन खोतन के पुरावशेपों के सांस्कृतिक वातावरण का खुलासा खोतन और तक्षशिला के बीच प्राचीन सम्पर्क की उपवारणा के द्वारा ही कर सकते हैं। यह कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि इस सम्पर्क का आरम्भ अशोक के समय में हुआ।

#### 11. नेपाल

तिव्यत के इतिहासकार तारनाथ ने एक अनुधुति का उल्लेख किया है कि अशोक ने अपने पिता के राजकाल में नेपालों और खाश्यों के विद्रोहों को दवाया था। पे ये दोनों हिमालय की वन्य जातियाँ थीं। युद्ध के जन्मस्थान

द्यीफनर पृ० 27 : सि० छेवी-Le Nepal इन्हैक्स, अशोक ।

रुम्मिनदेई की अशोक की यात्रा और वहाँ के और निगाली सागर के अभिलिखित स्तंभ प्रमाणित करते हैं कि नेपाली तराई अशोक के साभ्राज्य में सिम्मिलित थी। नेपाली परम्परा में यह भी प्रसिद्ध है कि उपगुप्त के मार्गदर्शन में अशोक नेपाल के भीतरी भागों में भी गया और उसने वहाँ पाटन नाम का नगर वसाया, जो काठमांड से दक्षिण पूर्व दो मील की दूरी पर है। उसने वहाँ पाँच चैत्यों का भी निर्माण कराया था, जिनमें एक नए नगर के केन्द्र भाग में और शेष उसके चारों ओर प्रमुख स्थानों पर थे। ये चारों चैत्य भी वर्त्तमान हैं। उनका आकार-प्रकार साँची और गांघार शैली का है। परम्परा है कि पाटलिपुत्र से नेपाल जाने और वापिसी के मार्ग में भी अनेक स्तूप निर्मित हुए थे। नेपाल की यात्रा में अशोक के साय उसकी पुत्री चारुमती भी थी, और उसका विवाह नेपाल के ही देवपाल नामक एक क्षत्रिय राजकूमार से सम्पन्न हुआ था। चारुमती और देवपाल दोनों ने नेपाल में ही रहने का संकल्प किया और उन्होंने देवपाटन नामक एक नगर वसाया था, जिसकी गणना नेपाल के प्राचीनतम नगरों में की जाती है। अपनी वृद्धावस्था में चारुमती ने देवपाटन के उत्तर में चारुमती-विहार नामक एक विहार (आधुनिक छवहिल) भी बनवाया जहाँ भिक्षुणी होकर वह मृत्युपर्यन्त रही। 'आद्यबुद्ध' के नाम पर निर्मित पश्चिमी नेपाल का प्रसिद्ध 'स्त्रयंभूनाथ' मन्दिर भी परम्परा के अनुसार महान् सम्राट् अशोक का ही वनवाया कहा जाता है।

### 12. असम और बंगाल

कामरूप अशोक के साम्राज्य का अंग नहीं था। वहाँ अशोक निर्मित कोई स्मारक नहीं प्राप्त हुआ है। युवाङ् च्वाङ् ने भी ऐसा कोई स्मारक नहीं देखा था। उसका यह भी कथन है कि वहां कभी कोई वौद्ध विहार बना ही नहीं। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी अशोक के साम्राज्य की सीमा थी। 1931 ईस्वी में महास्थान अभिलेख की प्राप्ति हुई। यह ब्राह्मी लिपि में है और मौर्यकाल का है। इससे यह निश्चित हो जाता है कि बंगाल अशोक के साम्राज्य में सिम्मलित था। युवाङ् च्वाङ् ने समतट (पूर्वी बंगाल) और ताम्रलिप्त में अशोक के स्तूप देखे थे। लंका के इतिवृत्तों के अनुसार ताम्रलिप्त अशोक-काल का एक महत्वपूर्ण वन्दरगाह था। अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा उन स्तूपों से लक्षित होती है जिनको

युवाङ् च्वाङ् ने द्रविड़ देश में कांचीपुरम के पड़ोस में देखा था। मलकृट (पाँड्य) की राजवानी (मदुरा) के निकट का स्तूप अशोक ने नहीं विलक उसके भाई महेन्द्र ने वनवाया था।

### 13. जातियां

अभिलेखों में अनेक जातियों के नाम मिलते हैं, जिनकी निश्चयपूर्वक पहिचान करना कठिन है। यह भी निश्चय से नहीं कहा जा सकता है कि साम्राज्य से उनके राजनीतिक सम्बन्व का रूप क्या था। पांचवे चट्टान आदेश लेख में योन, कंबोज, गांघार, रिठक, पेतेणिक और अपरांत की अन्य जातियों का उल्लेख है। उसमें यह भी कहा गया है कि इन जातियों के वीच धर्म की स्थापना और वृद्धि के लिए उसने धर्ममहामात्र नामक नये राज-कर्मचारियों की नियुक्ति की थी। चट्टान आदेशलेख सं० 13 में अशोक 'इह राजनिषये' (यहां साम्राज्य भूमि में) के अन्तर्गत योन और कम्बोज, नाभक और नाभपंति (नाभिति-शव), भोज और पितिनिक, अन्घ्र और पारिन्दों का उल्लेख करता है । दोनों सूचियों में योन और कम्बोज समान हैं और अपरान्त अर्थात् पश्चिमी सीमा की जातियाँ निःसंदेह साम्राज्य के भीतर निवास करने वाली होंगी ।¹ इस काल में योनों से तात्पर्य युनानियों से था । पश्चिमोत्तर भागों में उनकी एक रियासत थी जिस पर यूनानी राजकुमारों का शासन था।" कांबोजों को कश्मीर के उत्तर पामीर प्रदेश में रखना होगा।" गांघारों का निवास पेद्यावर के आस-पास के क्षेत्रों में था । उसकी प्राचीनकाल में पुरुषपूर कहते थे। वह आज पाकिस्तान में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में है।

हुत्य पृ० xxxviii अन्त एक सन्देहास्पद पद है, इससे सीमांत पर बाहर और भीतर भी—रहने वाले का बोब होता है। अतः उसका अर्थ प्रसंग के अनुसार ही करना चाहिए।

<sup>2.</sup> हुल्या, पृ० xxxix और टार्न, ग्रीक्स इन बैक्ट्रिया एंड इंडिया, प्र 101

<sup>3.</sup> हुस्य का कथन है कावुल प्रदेश में। मैं जयचन्द्र विद्यालंकार का मत सही मानता हूँ, जो उन्होंने प्रोसी० सिक्स्य बाल इंडिया ओरि० कान्फ्रेंस, पृ० 102-9 में व्यक्त किये हैं।

अन्य जातियों के निवास-स्थानों को निश्चयपूर्वक बतलाना कठिन है। यदि रिठकों से तात्पर्य राष्ट्रिकों से हो तो इन्हें काठियावाड़ का निवासी कहा जा सकता है। चन्द्रगुप्त के राज्यकाल में यहां के राज्यपाल को राष्ट्रिय कहा जाता था। व्हटान आदेशलेख सं० 13 में भोजों के साथ ही पेतेणिक अथवा पितिनिकों का उल्लेख है। इसलिये इनकी खोज पश्चिम में ही करनी होगी। किन्तु पेतेणिक प्रतिष्ठान नहीं है। इसी प्रकार भोजों को वरार का निवासी नहीं कह सकते हैं। नाभक और नाभपंक्ति जातियाँ नेपाल की तराई की, और अन्य और पारिंद पूर्वी डेक्कन में रखी जा सकती हैं।

#### 14. प्रजासन

अभिलेखों में जो भौगोलिक निर्देश हैं उनसे हमको अशोक के साम्राज्य की प्रशासनिक योजना का अनुमान हो सकता है। जैसे उसके पितामह चन्द्रगुप्त के समय में पाटलिपुत्र राजधानी थीं, अशोक की भी वही राजधानी रहीं। कौशांती (इलाहाबाद से लगभग बीस मील ऊपर यमुना के तट पर कोसम), उन्जैनी, तक्षशिला, सुवर्णगिरि (जो कदाचित आधुनिक येर्गुडी के समीप का जोन्नागिरि है) जिसका इशिल (सिद्धापुर) एक प्रशासनीय भाग था, तोसलि (बौली), और कॉलग देश में सामपा (जीगड़ के समीप) साम्राज्य के प्रादेशिक प्रशासन के महत्वपूर्ण केन्द्र थे जिनका अभिलेखों में स्पष्ट उस्लेख है। अन्य ऐसे केन्द्र भी रहे होंगे। जैसे 150 ई० के एक आलेख में यवनराज तुपास्प को काठियाबाड़ में अशोक का प्रतिनिधि-अधिकारी कहा गया है। क्लिंग के अभिलेखों में तोसिल और उन्जिनी के उपराजीं को कुमार कहा

<sup>1.</sup> रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ए० इं० 8, पृ० 46 टि० 7

<sup>2.</sup> हुल्ग, पृ० xxxix। पुराणों के अनुसार पारद गंगा से सिचित पूर्वी भारत में रहते थे। ये अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध थे, पृ० ii 18, 50: 31, 83; मत्स्य, 121-45

<sup>3.</sup> हुला, पृ० ххх

<sup>4.</sup> न्यू० इं० ऐ० i, 596-71, हुल्य का भी सुझाव है कि यह भूतपूर्व निजाम के राज्य में कनकगिरि है।

गया है। मैसूर के आदेशलेखों में, जो ब्रह्मगिरि-सिद्धापुर में पाये गये हैं, सुवर्णगिरि के उपराज को 'आयपुत्त' (आर्यपुत्र) कहा गया है। ये सभी राजघराने के कुमार थे। प्रांतों के प्रधान अधिकारियों की सामान्य संज्ञा महामात्र है। उपर्युक्त दोनों कुमार कदाचित् सम्राट के पुत्र थे। चट्टान आदेशलेख सं० 5 में अशोक के भाइयों, बहनों तथा अन्य सम्बन्धियों के अन्तः पुरों का निर्देश है जो राजधानी में तथा अन्य नगरों में भी थे। उससे प्रकट होता है कि साम्राज्य के प्रशासनीय कार्यों में वह अपने सगे-सम्बन्धियों से पूरी सहायता लेता था।

. . -

अनेक श्रेणियों के अधिकारियों का नामोल्लेख मिलता है। उनमें 'राजुक' और 'महामात्र' उच्चतम प्रतीत होते हैं। कतिपय पंडितों का मत है कि 'राजूक' शब्द का सम्बन्घ राजा से है, परन्तु बूलर का मत अधिक मान्य है, जिसके अनुसार यह 'रज्जुग्राहक' का संक्षिप्त रूप है जो जातकों में आता है। इस वर्ग के अधिकारी "प्रारम्भ में अपने साथ एक रस्सी रखते थे जिससे राजस्व निर्घारण के लिये कृपकों के खेत नापे जाते थे।" राजस्व-प्रशासन उनके कर्त्तव्यों में प्रधान रूप से सिम्मलित रहा होगा। अशोक अपने एक लेख में कहता है कि जनपदस हित सुखाये (स्त० आ० छे० iv, I.] अर्थात् ग्राम-निवासियों के कल्याण और सुख के लिये उसने राजूकों की नियुक्ति की। अर्थशास्त्र में राष्ट्र (जनपद) के राजस्व के सावनों में, रज्जु तया चीररज्जु का वर्णन आया है। गाँव के एक अधिकारी के रूप में चोर-रज्ज़क का उल्लेख है। मेगास्यनीज ने agronomoi नामक गाँवों के एक उच्च वर्ग के अधिकारियों का वर्णन किया है, जिनके कर्त्तव्य प्रायः वे ही हैं जो अभिलेखों में राजुकों के कहे गये हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि अशोक ने यह कोई नया पद नहीं चलाया, वरन जो प्रवन्य पहले से था उसको फिर से ससंगठित कर दिया, जिससे ग्राम्य भागों का शासन अच्छी तरह हो । प्रत्येक राजूक का शासन लगभग लाखों की जनसंख्या पर होता था। वह अपने विवेक से लोगों को पुरस्कार अथवा दण्ड दे सकता था । अपने कार्यसंपादन में इस स्वतन्त्रता से वह आत्मविश्वास और निर्भयता का अनुभव करता था । अशोक इच्छा प्रकट 'करता है कि जैसे कोई चतुर वाय वच्चे की चिन्ता करती है वैसे ही उनत अधिकारी भी प्रजा की चिन्ता करें। राजुक को प्राणदण्ड और प्राणदान दोनों का अधिकार था। अशोक ने आदेश दे दिया था कि कारागार में पड़े जिन मनुष्यों को मृत्यु-दण्ड निश्चित हो चुका हो, उन्हें तीन दिन की मृहलत दी

जाये ताकि न्याय में कोई त्रुटि न हो, और राजूक स्वयं अपनी ओर से या मृत्यु-दण्ड पाये कैंदी के सम्विन्वयों की प्रार्थना पर अपनी आज्ञा में संज्ञोधन कर सकें और प्राण-दण्ड पाने वाले कैंदी अन्तकाल का ध्यान करते परलोक के लिए दान देंगे, उपवास करेंगे और प्रार्थना करेंगे और उनको वड़े आदेश थे कि ध्यवहार (विवादों की जांच आदि) और दण्ड (सजा) देने में पक्षपात न हो। यहीं नहीं, पुरुष (पुलिसा) नामक अधिकारियों द्वारा, जो सम्राट के विचारों से अवगत होते थे और सदा घूमते रहते थे, अधिकारियों को राजसंपर्क में रखा जाता था (स्त० आ० ले० iv.) उनको धम्म-प्रचार में भी सहयोग देना पड़ता था (स्त० आ० ले० vii.)। वे अपने अवीनस्य 'जानपदों" और "रिठकों" को सदा इस कार्य में सतर्क और सिक्रय रखते थे। (ल० च० आ० ले०, थेरंगुड़ि)।

अधिकारियों के पद-सोपान में महामात्रों का स्थान काफी ऊँचा था। प्रत्येक अधिकारी की उसके कत्तंच्यों को सूचित करती हुई विशिष्ट उपावियाँ होती थीं। जैसे वम्म-महामात्रों को लें। चट्टान आदेशलेख सं० 5 के अनुसार अशोक ने अपने अभिपेक के तेरह वर्ष बाद इनके पद पहली बार बनाये थे। इस अभिलेख में इनके कर्त्तव्यों का निर्देश कुछ विस्तार से है। ये घम्म महामात्र सब सम्प्रदायों के बीच धर्म में रत लोगों तथा योन, कम्बोज, गांबार और अपरांत की जातियों के बीच धर्म की स्थापना और वृद्धि, और उनके हित और सुख के लिये नियुक्त थे। वे स्वामी और सेवकों, ब्राह्मणों और वैश्यों, अनाथों और वृद्धों को उनकी कठिनाइयों में सहायता देने के लिये नियुक्त थे। वे न्यायालयों द्वारा दिये गये दण्डों पर पुनर्विचार करते थे। प्रत्येक मामले में परिस्थित विशेष को, जैसे अपराध के पीछे उद्देश्य क्या था, अपराधी के बच्चे हैं या नहीं, उसे दुष्प्रेरणा किसने दी और वह वृद्ध है या जवान, आदि को घ्यान में रखकर दण्ड कम कर देते या एकदम माफ कर देते थे। वे पाटलिप्त में और वाहर के नगरों में राजा के भाइयों, वहनों और अन्य रिश्तेदारों के अन्तः पुरों में नियुक्त थे। वे साम्राज्य में धर्म और दान का नियमन करते थे। सातवां स्तम्भ आदेश-लेख उनके कर्त्तव्यों पर और भी प्रकाश डालता है। इस अभिलेख में प्रारम्भ में इन महामात्रों के वारे में सामान्य वातें वताकर कि

मुझे इस दुरूह स्थल का हुन्य का अनुवाद अपर्याप्त लगा है, अतः
मैंने जायसवाल और स्मिथ का अनुगमन किया है।

इनका काम सभी सम्प्रदायों के परिव्राजकों और गृहस्थियों का उपकार करना है, अशोक आगे वतलाता है कि कुछ को मैंने संघों में, कुछ व्राह्मणों और आजीविकों में, कुछ को निर्यन्थों में, कुछ को विविध सम्प्रदायों के वीच नियुक्त किया है।"

इनके अतिरिक्त दूसरे महामात्र थे जो नगर व्यवहारक कहे जाते थे।
ये किलग के तोसिल तथा सामपा नगरों में और कदाचित् अन्यत्र भी बड़े
नगरों में होते थे। ये अधिकारी वे ही थे जिनको कौटिल्य ने "पौरव्यवहारिक"
कहा है। नगरों में न्याय-दान उनका कर्त्तव्य था। ग्राम-क्षेत्र के राजूकों के ये समानवर्मी थे। इनको भी आदेश था कि न्याय के कार्य में सर्वया निप्पक्ष रहें। यदि उनमें व्यक्तिगत त्रुटियाँ हों तो उनको दूर करने का प्रयत्न करें, जिससे न्याय करने में कोई वावा न उपस्थित हो। में सीमा-स्थित अधिकारियों को अन्तमहामात्र कहते थे। सीमा-प्रदेशों की वन्य जातियों (आटिवकों) तथा अन्य लोगों को सम्य वनाना तथा उनमें धम्म का प्रचार करना उनका कार्य था। ये जातियाँ मौर्य साम्राज्य की पूरी प्रजा नहीं थीं। इनकी आदिम स्वतन्त्रता बनी हुई थी और सम्राट हितकारी संरक्षक की दृष्टि से उन्हें देखता था। धर्म-महामात्रों का अन्तिम वर्ग स्त्री-अध्यक्ष-महामात्रों का था। जैसा उनकी पदवी से सूचित होता है, स्त्री जगत उनका कर्त्तव्य-क्षेत्र था। परन्तु उनके कर्त्तव्य क्या थे इसका ठीक-ठीक वर्णन नहीं मिलता है। मालूम होता है कि ये अर्थशास्त्र में वर्णित गणिकाध्यक्षों के ही अनुरूप थे।

## 15. युक्त

समय-समय पर महामात्र की परिपदें हुआ करती थीं जिनमें प्रशासन-सम्बन्धी सामान्य सरोकार की वातों पर विचार-विमर्श होता था। 'गणना'

स्त० ले० vii, X-AA धम्म महामात्रों के बारे मैं काम करने वाला एक भाग मानता हूं । मिला० स्मिथ० अशोक, पृ० 210, vi; हुत्य, पृ० 136 टि० 5 ।

<sup>2.</sup> हुल्श, पृ० 95 टि० 2

<sup>3.</sup> मिला॰ पृथक् आदेश लेख I, J-L और स्तम्भ लेख iv, K-N

<sup>4.</sup> पृथक् आदेशलेख I, MQ.

<sup>5.</sup> प्यक् आदेशलेख II, F-M (घीली) और स्तम्भलेख I, F।

(लेखा) विभाग के युक्तों पर उनका नियन्त्रण होता था जिन्हें उनका अनुदेश होता था कि वे सार्वजिनक व्यय में संयम रखें और राजकोप में अधिक से अधिक धन जमा करें। छठ चट्टान आदेशलेख में अशोक का एक आदेश है जिससे प्रशासकीय व्यवहारों की एक झांकी मिलती है। 'यदि (महामात्रों की) परिपद में दान या मेरी किसी मीखिक आझा या महामात्रों को सी पे किसी विषय को लेकर कोई विवाद उपस्थित हो या उसमें कोई संशोधन का प्रस्ताय आये, तो मैंने आज्ञा दे रखी है कि मुझे हर घड़ी और हर जगह पर मूचना दी जाय। भारतीय शासन व्यवस्था में मीखिक राजाज्ञायें सामान्य घटनायें थीं जिन्हें लेखबद्ध करना और कार्यान्वित करना मंत्रियों अथवा अन्य सम्बद्ध अधिकारियों का कर्तव्य होता था। अशोक विशेष ध्यान से वेखा करता था कि ऐसे आदेश ठीक-ठीक कार्यान्वित होते हैं या नहीं यह उसकी विशेषता थी। अभिलेखों में परिवा शब्द आता है वह अर्थज्ञास्त्र विहित मन्त्रिपरिपद ही है। 'परन्तु इसका न अभिलेखों में न अर्थज्ञास्त्र में ही उनके कर्तव्य क्या-नमा थे।

उच्चाधिकारी 'अनुसंयान' अर्थात् निरीक्षण कार्यो के लिये पाँच साल में एक बार दीरों पर जाते थे। उज्जियनी और तक्षितिला प्रदेशों में वह अविधितीन वर्षों की ही थी। ऐसे अधिकारियों में युक्त, राजूक और प्रादेशिक थे। युक्त एक सामान्य शब्द है और इसका प्रयोग अर्थशास्त्र में भी मिलता है। किंग-आदेशलेख सं० 2 में अशोक का कथन है कि प्रदेश के सभी देशों—(डिवीजनों) में आपुष्तिक (अधिकारी) होंगे जो सम्राट की नीति को कार्यरूप देंगे। प्रादेशिक अर्थशास्त्र का प्रदेखा मालूम होता है। उसका वही पद और कार्य था जो

<sup>1.</sup> चट्टान आदेशलेख III E । यहां मैंने त्यूचर्स और हुत्ला की अपेक्षा देवदत्त भंडारकर और त्मिथ का अनुमान किया है। इसमें सन्देह नहीं कि इस पाठ से सहसा एक नये विचार का प्रारम्भ मानना पड़ता है। पर ऐसे सहसा परिवर्तन आदेशलेखों में असामान्य घटना नहीं है। पूर्व वावय में व्यक्तियों को मित्तक्यियता और अपरिग्रह का उपदेश है, प्रशासन में भी इसी सिद्धान्त का पालन हो यह भाव विचार-शृंखला को आहत नहीं करता।

<sup>2.</sup> हुल्य, पृ० 5 टि० 7

आधुनिक जिलाधिकारियों (कलैक्टर) का होता है। हो सकता है कि महामात्र की पद-श्रेणी का वह अधिकारी रहा हो, किन्तु इसका निर्णय करना कठिन है। अधिकारियों में दौरों पर उन्हीं को भेजा जाता था जो संयत और मृद्ध स्वभाव के होते थे। उनके अन्य कार्य भी होते थे, विशेषतः न्यायकार्य का निरीक्षण। 1

पुरुषों (एजेन्टों) की अन्य श्रेणी थी, जिनके तीन विभाग होते थे। उनमें जो राजूकों और सम्प्राट के वीच सम्पक्तं अविकारी का कार्य करते थे उनका सर्वोच्च पद था। अशोक ने प्रतिवेदकों (रिपोर्टरों) की नई नियुक्ति की थी। ये भी समान श्रेणी के अधिकारी थे। जैसा कि अशोक का कथन है, उनका कर्तव्य यह था कि वह जहां-कहीं हो और जो कुछ भी कर रहा हो—भोजन कर रहा हो, अंतःपुर में हो, रिनवास में हो, गोशाला में हो या पालकी में जा रहा हो या उपवन में हो—सब समय प्रजा का हाल मुझे सुनावें। उनके नीचे मध्यम और भिन्न श्रेणी के 'पुरुष' भी होते थे। किन्तु हमको उनके कार्यों का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है। 2

अभिलेखों में जिन अन्य अधिकारियों का उल्लेख है उनमें वस्भूमिक भी थे। अवस्य ही ये वही थे जिनको अर्थशास्त्र में गो-अध्यक्ष कहा गया है, और इनके कत्तंव्यों में गोरक्षा मुख्य रहा होगा। इनके अतिरिक्त अधिकारियों के अन्य निकाय (वर्ग) होते थे, जिनका शिलालेखों में उल्लेख है, किन्तु उनके कर्त्तव्यों का विस्तार नहीं किया गया है। असातवें स्तंभ-लेख में भी, टामस के मतानुक्षार मुख्य अधिकारियों और विभागों का उल्लेख है, जो राजधानी और प्रदेशों में सम्राट, महारानी, राजकुमारों और दूसरी राजकुमारियों के पुत्रों— देवी कुमारों—के दान कार्यों का प्रवन्य व निरीक्षण करते थे। अस्व प्रत्यक्ष

<sup>1.</sup> चट्टान आदेशलेख iii-C; पृ० 66 आदेशलेख, घीली Z.C.C.; जीगड़ II, L; हुल्श पृ० 5 टि० 3; टामस (इ० ए० 1919, पृ० 97-112) प्रादेशिक की उत्पत्ति प्रदेश (=आदेश) से मानता है और कौटि० अयंशास्त्र, अवि० 39 के तेन प्रदेशेन की तूलना अशोक के एतेन व्यंजनेन से करता है।

<sup>2.</sup> स्तं० ले० I. E, IV, G, VII M के पुरुष चट्टानलेख VI B के प्रतिवेदक और भी हुल्या, पु० xli

<sup>3.</sup> चट्टानलेख vii M

<sup>4.</sup> स्तम्भलेख vii CC-DD

है कि अभिलेखों में खुदे हुए आदेश अथवा वर्णन सांगोपांग नहीं हैं। उनके निर्देशों में अनेक विषयों का उल्लेख नहीं मिलता है। अभिलेखों को प्रशासन का कमबद्ध संग्रह नहीं कहा जा सकता है।

# 16. अशोक की भूमिका

किन्तु अभिलेखों से यह निश्चित रूप से ज्ञात हो जाता है कि राज्य के दैनिक कार्यों में अशोक की भूमिका सबसे महत्व की थी और सम्राट के उपदेशों और आचरण से शासन-व्यवस्था का नैतिक स्तर काफी ऊपर उठ गया था। सम्राट् और अधिकारी दोनों सदा प्रजा-कल्याण में दत्त-चित्त रहते थे। उसमें कर्त्तव्य-निष्ठा का प्रवल भाव या और कर्त्तव्यों को पूरा करने में वह असाधारण शक्ति का प्रमाण देता था। उसकी निश्चायक घोपणा थी कि सम्पूर्ण प्रजा के कल्याण साधन से अधिक महत्व का कोई दूसरा कार्य नहीं है। उसके लिए ऐश्वर्य और यश का वहीं तक मूल्य था जहाँ तक उनके द्वारा लोगों में सदाचार, सद्भाव तथा सुख वढ़ाया जा सकता था। उसका साम्राज्य काफी विशाल था; तथापि उसके प्रत्येक भाग तथा प्रत्येक वर्ग की जनता से स्वयं सम्पर्क रखने को वह वहुत महत्व देता था। वह घोषित करता है कि "मैं जो कूछ पराक्रम करता हुँ वह उस ऋण को चुकाने के लिए हो जो सभी प्राणियों का मुझ पर है।" ऋण की इस परम्परागत भावना को अशोक वारम्वार दोहराता है। वह अपने अधिकारियों को भी सदा यही कहता था कि प्रजा की समुचित रक्षा करना उनका धर्म है। उस रक्षा के द्वारा ही वे अपने स्वामी के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। यद्यपि अशोक की यह पक्की घारणा थी कि नैतिक सुघारों के लिए वलप्रयोग के बदले समझाना-बुझाना श्रेष्ठतर मार्ग है, तथापि उसमें यह पैनी दृष्टि भी थी कि राज की पुलिस और यहाँ तक कि सैनिक शक्ति का भी सर्वथा त्याग अन्यावहारिक है। उसने साफ शब्दों में घोषित किया था कि एक सीमा तक के अपराघों को, जो क्षंतव्य होंगे, क्षमा कर दिया जायेगा, किन्तु उसने लोगों को स्पष्ट चेतावनी भी दे दी थी कि उनको ऐसे काम नहीं करने चाहिएँ जिनके लिए विवश होकर उसे दण्ड का प्रयोग करना पड़े। यद्यपि दण्ड के प्रयोग से उसको क्लेश और अनुताप होगा तथापि राजधर्म के पालन के लिए उसे दण्ड देना ही होगा । वर्ष में एक दिन वह वंदियों को मुक्त किया करता था। इससे यह प्रकट होता है कि वह उन प्राचीन प्रथाओं

को मानता था जो उसकी क्षमाशीलता और विचारशीलता के अनुकूट पड़ती थीं, कॉलग के अभियान में उसने स्वयं अपनी आँखों से युद्ध की विभीषिका देख ली थी। उससे उसको इतना गहरा अनुताप हुआ कि उसने युद्धनीति का सदा के लिए त्याग कर दिया। यही नहीं कि उसने स्वतः अन्य देशों की विजय का विचार छोड दिया वरन उसने अपने उत्तराधिकारियों के नाम भी वसीयत लिखी कि भविष्य में वे इसी नीति का पालन करें। किन्तु उसको यह पूरा विश्वास नहीं था कि उसके उत्तराधिकारी इस नीति का सर्वथा पालन करेगे। इसलिए उसने यह भी कहा कि यदि उनकी विजय करने की प्रवल कामना हो ही, तो इस कार्य में मृदु और दयावान हों और उन्हें यह न भूलना चाहिए कि आदर्श विजय घम्मविजय (धर्म के मार्ग पर चलकर पाई गई विजय) है, न कि वल से प्राप्त विजय । यह इस वात का प्रमाण है कि अशोक कोई कल्पनालोक का प्राणी नहीं था, जिसका वास्तविकता से सम्पर्क छूट गया हो। इसके विपरीत वह एक व्यवहार-क्रुशल राजमर्मज्ञ था जिसको मानव-स्वभाव का पूरा-पूरा ज्ञान था । असंभव आदर्शों के पीछे समाज और प्रशासन में सुवार की अवहेलना नहीं करता था। सातवें स्तम्भलेख में बड़े वास्तविक संतोप से वह लिपिवद्ध करता है कि "मेरे व्यक्तिगत उदाहरण मेरे जीवन में ही फल देने लगे", "मुझसे जो सत्कर्म वन पड़े हैं उनका प्रजा ने अनुकरण किया है, और उनका वह अनुसरण भी कर रही है।"1

<sup>1.</sup> स्तं० छे० vii GG राजा के अध्यवसाय के लिए देखि० चट्टान छेख VI.H.K.N. यश और कीत्ति के सम्बन्ध में उसके विचार के लिए देखि० चट्टानछेख x A-C स्तं० छे vi F अपने ऊपर ऋण के शिद्धान्त लागू करने के लिए दे० चट्टानछेख VIL कलिंग छेख II H; अफसरों के लिए दे० किंगछेख I Q.U, IIL, क्षमा के लिए देखि० चट्टानछेख XIII, L.N स्तंभछेख VL में जो उसके छ्ट्यीसवें वर्ष का है, उसके 25 बार केंदियों के छोड़ने का जिक है और देखि० हुन्स पृ० 128 टि० 8: शस्त्रों के परित्याग के लिए देखि० चट्टान छेख XIII O-AA (शाहबाजगढ़ी) राजा के उदाहरण का मूल्य स्तं० छे० VII GG से स्पष्ट है। अशोक की घम्मविजय की नीति का विवेचन मेंने किंचित विस्तार से दि फलकत्ता रिच्यू, फरवरी 1943 पृ० 114-23 में किया है।

#### 17. घार्मिक नीति

अय तक हमने अशोक को जासक, प्रशासक और राजममैं ज के रूपों में देखा है। अभिलेखों के आघार पर अब इस पर भी विचार करना चाहिए कि वीद्धवर्म के प्रनि उसका क्या दृष्टिकोण या और उसकी इन दृष्टि का उसकी प्रजा, माम्राज्य और स्वतः बीद्ध-वर्म पर क्या प्रभाव पड़ा ? राजसिंहासन पर वैठने के समय वह ब्राह्मण घर्म का अनुयायी या । कट्टर ब्राह्मण वर्म के बाहर जितने मत प्रचलित थे और जनता तथा राज की संरक्षकता की अपेक्षा कर रहे थे, उनमें बौद्धमत निःसन्देह मुख्य था । आरम्भ से ही, दो संगीतियों के द्वारा अनुमोदित परम्पराओं वाला, बौद्ध संघ एक सुसंगठित समाज था । बौद्ध आगम के अविकांश ने आकार ग्रहण कर लिया या और इनमें जो न्युनलायें थीं उनको अशोक की संरक्षा में तिस्स ने कयावत्यु की रचना द्वारा पूर्ण कर दिया। स्तुपों के निर्माण तया बोबिसत्त्वों की पूजा का प्रचार हो चला था। पहले-पहल सेनार्ट ने यह दिखाया कि अशोक के आदेशलेखों तथा अम्मपद के नैतिक विचारों में समता है। उसने यह भी दिखाया कि दोतों में समान पदों का समान अर्थों में प्रयोग है। इससे यह प्रकट है कि दोनों में वीढ सिढांतों और नैतिक विकास का एक ही सोपान है। किन्तु हुल्श का मत भिन्न है। उसका तर्क यह है कि चुँकि आदेशलेखों में निर्वाण का निद्रा नहीं है इसलिए वे धम्मपद की अपेक्षा बौद्धणास्त्र या धर्मदर्शन के विकास के प्राचीनतर स्तर को प्रतिविधित करते हैं। किन्तु यह असंभव है कि निर्वाण की जो कल्पना आगम के आद्यंशों में वर्तमान है उससे वीद्ध समाज अशोक के समय में अनिभिज्ञ था, और वह कल्पना उत्तरकाल में विकसित हुई। सच वात तो यह है कि बड़ी साववानी से अशोक ने आदेशलेखों में बौद्ध वर्म के मुलभूत सिद्धान्तों को नहीं आने दिया। उदाहरण के लिए इनमें आर्य सत्यचतुष्टय, प्रतीत्यसम्त्पाद तथा आर्य अप्टांगिक मार्ग का कहीं उल्लेख नहीं है, जबकि इनके अतिरियत निर्वाण की कल्पना का भी अशोक-काल के पूर्व ही पूर्ण विकास अवस्य हो चुका था। इनको छोड़ देने और वारम्वार ऋण

पृ० liii आगम साहित्य के विकास के लिए इसी पुस्तक में प्रो० वागची लिखित वर्म का अध्याय देखिए।

सिद्धांत, स्वर्ग तथा इहलोक के सत्कर्मी से स्वर्ग में सुख पाने की कल्पनाओं के उल्लेख से भ्रम में पड़कर कुछ लोग यह कहते हैं कि अशोक ने कभी बौद्ध धर्म को स्वीकार ही नहीं किया था और वह आजीवन वैदिक धर्म का अनुयायी ही बना रहा। दूसरों ने इसी को आघार बनाकर उसको आदर से बौद्ध धर्म का सुधारक कहा है, जिसका यह दृढ़ संकल्प था कि वौद्ध-धर्म को अपने साम्राज्य में ही नहीं वरन् दूर देशों में भी फैलाया जाय, और उसके प्रचार के लिए उसमें समयानुकूल परिवर्तन करना उसके लिए आवश्यक था। ऐसे प्रसार के लिए बुद्ध का वर्म, अपने आदस्वरूप में अत्यंत सीमित और संघपरक तया नियमनिष्ट था। उसने इसको उदार बनाया। उसने इसे एक प्रकार से स्तूप और धातु (स्मृतिचिन्ह) पूजक बनाया। वस्तुतः इस नये रूप में इसमें कुछ ऐसी बातें भी आ गईं जो वृद्ध के उपदेशों के विरुद्ध थीं। किन्तु उनके द्वारा संघ को इस वर्म को सभी जातियों और वर्गों के लोगों के योग्य व्यापक वनाने में सहायता मिली। अभिलेखों में वारम्वार सदाचार का निर्देश आता है। उनमें जिस वर्म का प्रतिपादन है वह नीतिमुलक एवं सर्वमान्य हो गया है। बुद्ध का धर्म पहले एक शुष्क ज्ञानमार्गी मत था। उसको अशोक ने रंजित एवं भावात्मक भिक्त का रूप दिया, जो साधारण जनता को रुचने वाला हो गया। किन्तु अशोक के प्रयत्नों को इस रूप में देखना स्प्रम है, क्योंकि इससे उसके कार्यों में जितने सज्ञान प्रयोजन का आरोप हो जाता है, वास्तव में वह था नहीं। उक्त विचार से यह भी प्रतीत होने लगता है कि वौद्धधर्म का महायान संप्रदाय उसके ही राजकाल में आद्योपान्त विकसित हुआ और वह घर्म जो पहले ज्ञानमार्गी था अब भक्तिमार्गी हो गया, जिस भिक्त भावना का बुद्धवर्म के आरंभिक सिद्धान्तों में कोई स्थान ही नहीं था। इसमें आद्य वौद्ध वर्म के सैद्धान्तिक और शास्त्रीय पक्ष पर अधिक जोर पड़ जाता है और इसके मैतिक स्वरूप को भुला दिया जाता है जो काफी बलवान था।

वौद्ध धमं के प्रति अशोक की भावना क्या थी, इसकी सूचना उसके अभिलेख सबसे सुन्दर रूप से करते हैं। उन लेखों के अध्ययन से यह निश्चित हो जाता है कि बुद्ध के धमं को अशोक ने मानववादी की दृष्टि से देखा और समझा था। उसकी भावना अत्यन्त ब्यावहारिक, सोद्देश्य और गहन नैतिक थी। क्लिंग युद्ध से उसका कोमल मानव-हृदय जड़ मे हिल उठा। उसका ध्यान उस मत की और गया जो अपने नैतिक एवं मानववादी स्वरूप के

लिये पहले से प्रख्यात चला आ रहा था। आरम्भ में उसके एक नये जीवन की प्रगति घीमी थी, किन्तु शीघ ही बगोक में प्रगाह उत्साह आ गया। वह संघ में गया और बुद्धमन में दीक्षित हुआ। समय से उसने उन स्वानों की तीर्थयात्रा की जो भगवान के वासों से पावन हो गये थे। अपनी यात्राओं की स्मृति स्थिर रखने के लिये उसने वहाँ-वहाँ दान दिये, स्मारक निर्मित कराये, वर्म-गालायें स्यापित कीं और स्तंभीं पर लेख खुदवाये। युद्ध और स्तुपों में सुरक्षित उनकी वातुओं की पूजा पहले से होती आ रही थी। जब उस महान मीर्य सम्राट ने बीद वर्म ग्रहण कर लिया तो उसके विशाल साम्राज्य के सभी भीतिक सामनों का उपयोग इस वमं के प्रचार में हुआ। स्तूपों और विहारों की संख्या बढ़ गई नयोंकि उसने बौद्ध-वर्म के प्रतीकों और स्मारकों की बढ़ाने में जो कूछ उससे हो सकता था वह किया। साम्राज्य भर में ये प्रतीक फैल गये । उसके उदाहरण का प्रभाव उन पर भी पड़ा जो उसके समीपस्य थे और उन व्यक्तियों ने भी सम्राट का अनुकरण किया। परन्तु इस बात का प्रमाण नहीं मिलता है कि अशोक ने वर्म परिवर्तन कर लोगों को बौद्ध बनाया या जानवृझकर उसने इस वर्म में ऐसे सुवार किये जिनसे वह सर्वसाधारण के लिए अधिक मान्य हो जाय । वास्तव में उसने अपने नये कार्य की स्पष्ट रेखा खींच दी थी कि धर्म-सम्बन्धी यह मेरा प्रयत्न परम्परागत अन्य राजकर्मी (पुराण पिकति) से कहां अलग है। हां ! अपने व्यक्तित्व के द्वारा उसने पुराण पिकति में भी नये जीवन का संचार किया और वह उनकी इस प्रकार से पूरा करता था, जिससे प्रजा के नैतिक उत्थान का उसका उद्देश्य भी सवता जाय । अशोक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण नवीनता, जिसके लिए वह सर्वीविक श्रेय का दावा करता है, यह श्री कि अपेक्षाकृत उपेक्षित वर्म के क्षादर्श का उसने उद्घार किया और राष्ट्रीय जीवन में उसकी प्रमुख स्थान दिया। यही धर्मादर्श उसके जीवन के कर्त्तव्यों की कसीटी था। उसका क्षादर्श उतना वार्मिक नहीं या जितना नैतिक और सामाजिक। यद्यपि जिस शक्ति से उसने इसका प्रसार किया वह उसके निजी वर्ष के रूप में वौद्धवर्ष को अपनाने का ही प्रत्यक्ष फल था, तथापि उसके आदर्श का ऐसा सर्वगत आधार था जिस पर सभी मत और धर्म मिलते थे। उसने सातर्वे चट्टान आदेशळेख में स्वयं कहा है, "सभी वर्मो में मन की शुद्धता तया आत्म-संयम की कामना की जाती है।" वर्म के आचार और विधि के विषय में उसने स्पष्ट रूप में कहा कि मुझे इसकी चिन्ता नहीं कि कौन किस धर्म विशेष

का अनुयायी हैर, किन्तु मैं यह अवश्य कहता हूँ कि सभी एक-दूसरे का आदर करें, मैत्री और शान्ति का जीवन विताएँ तया सामाजिक सदाचार का अन्यास करें। अशोक ने सभी राजशिनतयों को लगाकर सदाचार के इसी आदर्श को चरितार्थ करने का प्रयास केवल अपने साम्राज्य में ही नहीं वरन् उसकी सीमा के वाहर भी किया। उसको हम एक महान् राजमर्मज इसलिए कहते हैं कि उसने प्रत्येक प्रकार का प्रयत्न उस सार्वभौम आधार का अनुसंघान करने में किया जो उसकी सभी जातियों और वर्गों की प्रजा को मान्य हो। उसी विशाल आघार पर उसकी नीति निर्वारित थी। अकवर के पूर्व अशोक पहला शासक था जिसने भारतीय राष्ट्र की एकता की समस्या का सामना किया। इसमें उसको अकवर से अधिक सफलता भी मिली थी। इसका कारण यह था कि उसको मानव-प्रकृति का बेहतर ज्ञान था । एक नया वर्म बनाने या अपने धर्म को बलात् सबसे स्वीकार कराने के स्थान पर उसने सुस्थिर धर्म व्यवस्था को स्वीकार किया और एक ऐसे मार्ग का अनुसरण किया जिससे स्वस्य और सुव्यवस्थित विकास की आशा थी। सहिष्णुता के मार्ग से वह कभी विचलित नहीं हुआ। इस सामान्य नीति के केवल दो अपवाद हैं: एक जिसमें उसने पशुयजों को निषिद्ध किया और दूसरा जिसमें उसने कष्टसाध्य कर्म-विधियों की हेयता प्रकट की । किन्तु इन दोनों अपवाद कर्मों का सामान्य उददेश्य ऑहसा को प्रश्रय देना था, जो प्रायः सभी वर्गो को मान्य था।

अब विस्तारपूर्वक हम इसका विचार करेंगे कि उसके धम्म का आंतरिक रूप क्या या और उसने किन-किन सावनों से इसको प्रचारित किया। प्रशासकीय तथा राजकीय आजाओं को शिलामुखों पर खुदवाकर उनको प्रकाशित करने एवं लोकप्रिय बनाने की प्रथा अखमनी कालीन ईरान में प्रचलित थी। ऐसा होता है कि अखमनियों से प्रेरणा लेकर अशोक ने धम के प्रचार के लिए उनकी ही प्रथा का अनुसरण किया था और अभिलेख खुदवाये थे और वह उन्हें 'धम्म-लिपि' कहता है। अशोक के अनेक आदेशलेखों का प्रारंभ "देवान पिय पियदिस राजा एवं आह" (देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने इस प्रकार कहा) से होता है और लेखों के मध्य में भी इस पदावली का प्रयोग होता है। फिर सहसा शैली बदल जाती है और अन्य पुरुष के स्थान पर प्रथम पुरुष का प्रयोग होने लगता है। यह शैली तत्कालीन अखमनी अभिलेखों का स्मरण दिलाती है। फिर अशोक के अभिलेखों में दिषि और निषट्ट शब्दों का जो प्रयोग है वह प्राचीन ईरानी भाषा से लिया गया है। जैसा कि रुद्रदामन

के एक अभिलेख से ज्ञात होता है, गिरनार में तुपास्प सम्राट अशोक का गवर्नर था। यह तुपास्प निःसंदेह ईरानी था। अशोक की राजसेवा में, विशेषतः साम्राज्य के पश्चिमोत्तर भाग में, और भी अनेक ईरानी रहे होंगे। सिकन्दर के आक्रमण के पूर्व ईरानी उस भूभाग पर काफी समय तक शासन कर चुके थे। खरोष्ठी लिपि तथा अशोक स्तंभ के शीपों की शैली भी ईरान से ली गई थी।

चीदह चट्टान थादेशलेखों, कलिंग के दो आदेशलेखों तथा सात स्तंभ-लेखों में मुख्यत: यम्म के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन है। ये उस कार्यक्रम के अनुसार हैं जिसको अशोक ने रूपनाथ के लघु आदेश लेख को जारी करते समय अपने लिए निश्चित किया था। यह उसका पहला राजकीय लेख है। यह लेख उसके तुरंत बाद जारी किया गया था जब अगोक ने बीद्ध-वर्म के सिद्धांतों के अनुगमन और उसके प्रचार में उत्साह दिखाना प्रारंभ किया या। इसमें अज्ञोक दावा करता है कि घम्म-प्रचार के प्रयत्नों में उसे अच्छी सफलता मिली है और जंबूद्वीप में देवगण मानवों से हिल-मिलकर रहने लगे हैं जैसा पूर्वकाल में कभी नहीं हुआ था। 'इस क्यन का ठीक-ठीक क्या तात्पर्य है' वह अब तक खुल नहीं पाया है। इसके दो अर्थ किये गये हैं। स्मिय के अनुसार इसका यह तात्पर्य हैं कि घर्मानुष्ठान से मनुष्य देवता हो जाता है। हुला ने चौथे चट्टान आदेश-लेख को देखते हुए इसका यह अर्थ किया है, जो पहले से अधिक समीचीन है कि अशोक यहां उन "वार्मिक तमाशों का निर्देश करता है जिनको उसने अपनी प्रजा को यह दिलाने के लिए प्रदिश्ति किया था कि उत्साहपूर्वक वर्म के अभ्यास -पराक्रम से उन्हें ऐसे ही लोकों की प्राप्ति होंगी।" आगे चलकर सम्राट का यह वक्तव्य है कि उसकी सफलता उसके पराक्रम (प्रक्रम)का फल है और फिर यह बारवासन है कि इस प्रकार के "प्रकम से छोटे-वड़े सभी वर्ग के लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है।" वह अपना संकल्प प्रकट करता है कि "मैं घर्म की व्यविकाधिक वृद्धि करूंगा और धर्मसंदेशों को लोक में प्रसारित करने के लिए यिळामुखों एवं स्तंभों पर **उन्हें खुदवाऊंगा ।" अंत में सभी प्रा**देशिक अविकारियों को वह आदेश देता है कि बम्म-प्रचार के लिए लोगों को अपने क्षेत्र के सभी भागों में भेजें। बारंभ में जिस कार्यक्रम का निश्चय इस लेख में है उसी के

l. हुत्स पुर xlii

<sup>2.</sup> वहीं, पृ० 168, पा० टि० 3

अनुसार दो वर्गों के चट्टान और स्तंभ-छेखों में उन्हें कार्य रूप दिया गया है। ये छेख उसके प्रारंभिक संकल्प को पूरा करते हैं। इनमें उसने अनेक बार यह कहा है कि, उपादेयता स्वीकार करते हुए भी जिस नैतिक उत्यान के जिन कार्यों को गताब्दियों से नहीं किया गया था, जिनके प्रति शासन उदासीन रहते आये थे, उस न्यूनता को पूर्ण करने के छिए धम्म-प्रचार का उसका यह नया प्रयास था, उसने यह नई प्रया चलायी थी।

#### 18. अशोक का धर्म

अशोक का वर्म मुख्यतः नैतिक सामाजिक आचार है, और उसके दया-वर्म के क्षेत्र में पशु-जगत् भी सम्मिलित है। येर्गुड़ो के गाँड़ आदेग लेख के अन्त में हमको यह कथन मिलता है, "माता-पिता और वैसे ही वड़ों की आजाओं का पालन अवस्य करना चाहिए। सभी मानवों के प्रति दया प्रकट करनी चाहिए। सत्य वोलना चाहिए। इन नैतिक गुणों का-"धम्मगुणा"-का अवस्य पालन करना चाहिए। प्राचीन रीति (पौराण पिकिति) के अनुसार शिष्य को गुरु का आदर करना चाहिए। प्राचीन रीति (पौराण पिकिति) के अनुसार शिष्य को गुरु का आदर करना चाहिए। '' फिर तीसरे चट्टान आदेशलेख में वह कहता है, 'माता-पिता की आजाओं का पालन अच्छा (साधु) है। मित्रों, परिचितों, वंधु-वांववों, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना अच्छा है। प्राणियों की हिंसा से बचना अच्छा है। अल्प व्यय और अल्प संचय अच्छा है। प्राणियों की हिंसा से बचना अच्छा है। अल्प व्यय और अल्प संचय अच्छा है। प्राणियों की हिंसा से वचना अच्छा है। अल्प व्यय और अल्प संचय अच्छा है। प्राणियों की हिंसा से वचना अच्छा है। कल्प व्यय और अल्प संचय अच्छा है। प्राणियों की हिंसा ने वचना लेख में मानिसक गुणों (भाव-शुद्धि) पर जोर दिया गया है। यदि कोई दानशील है, किन्तु उसमें संयम, चित्त-शुद्धि, कृतज्ञता तथा दृढ़-भिन्त नहीं ई. तो वह पितत है, अवम है। प्रारहवें और तेरहवें चट्टान आदेशलेखों में "दासों" और परिचारिकों (भतकों) के प्रति उदार व्यवहार पर बहुत वल दिया गया है। दूसरे स्तंभ-लेख में वम्म के विषय में सम्राट की यह सर्घां गीण

l. चट्टानलेख iv A; स्तं० ले० vii B-E

<sup>2.</sup> बा॰ स॰ ई॰ 1928-29, पॄ॰ 165-7, मि॰ ब्रह्मगिरि N-P (हुत्य, पृ॰ 178)

<sup>3.</sup> हुल्स पृ० 5; चट्टान्लेख III. D; मिला० चट्टान्लेख IV C

<sup>4.</sup> वही, पृ o 14, VII E

<sup>5.</sup> वही, पृ॰ 19 xı C; पृ॰ 47, xiii G।

एवं हृदयहारी उक्ति है, "वर्म करना अच्छा है। पर धर्म क्या है? धर्म यही है कि पाप से दूर रहें; वहुत से अच्छे काम करें; दया, दान, सत्य, शौच का पालन करें। मेंने अनेक प्रकार से लोगों को 'चक्खुदान' अर्थात् आध्यात्मिक दृष्टि का दान दिया है।"

धम्म के दो विशेष रूपों पर सम्राट का विशेष ध्यान था—सभी धर्मावलिम्वयों के वीच सिहण्णुता तथा मैंत्री के भावों को वढ़ाना और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव। वारहवें चट्टान आदेशलेख में धार्मिक सिहण्णुता के सिद्धान्तों का वड़े स्पष्ट शब्दों में वर्णन है। मानव-इतिहास का वह उदात्ततम लेख है। यहाँ उसका अविकल अनुवाद देना सर्वथा उचित होगा।<sup>2</sup>

"देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा सभी वार्मिक सम्प्रदायों (पापंडा) प्रव्राजितों और गृहस्थों का दान से और विविध प्रकार की पूजाओं से सम्मान करता है। किन्तु देवताओं का प्रिय दान या पूजा की उतनी परवाह नहीं करता जितनी इस बात की कि सभी सम्प्रदायों की सार-वृद्धि हो। सार-वृद्धि कई प्रकार से होती है। किन्तु इसका मूल वचोगुप्ति अर्थात् वाक् संयम से कम है। वचोगुप्ति क्या है? केवल अपने ही संप्रदाय का आदर न करना, विना अवसर दूसरे संप्रदायों की निन्दा न करना या सदा संयम से काम लेना चाहिए, सदा दूसरे संप्रदायों का आदर करना चाहिए।

"ऐसा करने से मनुष्य अपने संप्रदाय की उन्नित और दूसरे संप्रदायों का उपकार करता है। जो अन्यया करता है वह अपने संप्रदाय की क्षित करता है और दूसरे संप्रदायों का भी उपकार करता है। क्योंकि जो कोई अपने संप्रदाय की भिक्त में आकर कि मेरे संप्रदाय का गौरव बढ़े अपने संप्रदाय की तो प्रशंसा करता है और दूसरे संप्रदायों की निन्दा करता है वह ऐसा करके वास्तव में अपने संप्रदाय की ही और गहरी क्षित पहुँचाता है।

"इसलिए समवाय अर्थात् मेल-जोल से रहना ही अच्छा है। यह समवाय क्या है ? लोग एक दूसरे के धर्म की वार्ते ध्यान से सुनें और सेवा

वही, पृ० 121, स्तं ० ल० ii, B—D, मिला० स्तं ० ले० vii EE और उसके वाद के H. H. से वर्म के बारे में पूरी कल्पना हो जाती है।

<sup>2.</sup> बही, पृ० 21

करें। क्योंकि देवताओं के प्रिय की यही इच्छा है कि सभी संप्रदाय वाले बहुश्रुत और पवित्र सिद्धान्तों वाले (कल्याणागमाः) हों।

"इसलिए जो लोग अपने ही सम्प्रदायों में अनुरक्त हों उनसे कहना चाहिये कि देवताओं का प्रिय दान या पूजा को उतना महत्व नहीं होता जितना इसको कि सभी सम्प्रदायों के सार की वृद्धि हो। इस कार्य के लिये धर्म-महामात्र, स्त्री महामात्र, ज्ञजभूमिक तथा अन्य ऐसे ही राजकर्मचारी नियुक्त हैं। और इसका फल यह है कि अपने सम्प्रदाय की उन्नति होती है और धर्म की उन्नति (धर्मस्य च दीयना) होती है।"

अशोक की सहिष्णुता सार्वदेशिक थी, और वह अच्छी तरह जानता था कि उसकी नीति का मानव-प्रकृति से कितना पालन हो सकता है और कितना नहीं। उसकी नीति की सफलता मानवीय सीमाओं के भीतर ही संभव थी। मतवें चट्टान-आदेशलेख में उसका यह भाव अच्छी तरह से व्यक्त होता है। "देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा चाहता है कि सव जगह सब संप्रदाय के लोग निवास करें। क्योंकि सभी संप्रदाय संयम और चित्त-शुद्धि चाहते हैं। किन्तु मनुष्यों की प्रवृत्ति और रुचि भिन्त-भिन्न होती है। वे या तो सम्पूर्ण रूप से या आँशिक रूप से (धर्म का) पालन करेंगे।" सातवें स्तम्भ-लेख में इसका स्पष्ट निदेश है कि किन-किन अधिकारियों को किन-किन धार्मिक संप्रदायों के प्रति क्या-क्या करना चाहिये। इसका हम महामात्रों के कर्त्तेच्य निरूपण के प्रसंग में पहले ही वर्णन कर चुके हैं। "

नीवें चट्टान आदेशलेख में अशोक ने क्षुद्रक और निरयंक रीति-रिवाजों को हेय कहा है, विशेषकर स्त्रियों की उन प्रयाओं को जिनकों वे रोगावस्था में, विवाह था प्रसूति के अवसरों पर या यात्रा पर निकलने के समय करती है। वह चाहता है कि इन निष्कल "मंगलों" को न्यूनतम किया जाय और वर्म-मंगल को जो वास्तविक मंगल है, अधिकाधिक करें।

अयोक जितना यह चाहता था कि सभी लोगों की मैत्री का भाव रहे

वही, पृ० 14 vii A-D मि० स्तं० लेख० vi D-E; वही, पृ० 129

<sup>2.</sup> पूर्व पु० 225, टि० 2

<sup>3.</sup> हुत्स पृ० 38-9, जायसवाल के मत से मंगलों में पशुपक्षियों की विल दी जाती थी (ज० वि० उ० रि० सो० iv, पृ० 144-7)।

उतना ही यह भी चाहता था कि लोग पशुओं के साथ दया का व्यवहार करें श्रीर व्यर्थ ही उनको कष्ट न पहुँचावें। वह अहिंसा वर्म का पूर्ण भनत हो गया था । उसने इस अहिंसा को वढ़ाने के लिये अनेक योजनायें वनाईं, जिनमें वे भी सम्मिलित थीं, जिनसे पगुओं के प्रति लोगों की निर्दयता कम हो। पहले चट्टान आदेशलेख में अशोक कहता है कि उसने अपने साम्राज्य भर में, पशुवय और पशुयजों का निपेव कर दिया है। कतिपय समाजों को छोडकर जिन्हें वह अच्छा समझता था, उसने गेप समाजों का भी निपेव किया। उसका यह भी कथन है कि जहाँ राजकीय पाकशाला में नित्य सुपायीय — शोरवे के लिये--हजारों पशुओं का वध होता था, इस समय (जब उक्त लेख उत्कीर्ण कराया गया था) केवल तीन पशु मारे जाते हैं, दो मोर और एक हिरन । पर हिरन का मारा जाना निश्चित नहीं है । किन्तू भविष्य में ये तीनों प्राणी भी नहीं मारे जायेंगे। स्पष्ट यह है कि अशोक दूसरों पर ऐसे प्रतिबन्ध नहीं लगाता था जिसका वह स्वयं पालन नहीं करता था। उपर्युक्त लेख में शाकाहार को प्रोत्साहित करने का, जिसका प्रचार जैन समाज के वाहर नहीं था, यह ठोस कदम है। कुछ लेखकों ने पशुवय निपेच को ब्राह्मण-घर्म के प्रति असिहण्युता कहा है । इसमें संदेह नहीं कि वैदिक यज्ञों में पशुओं का वय होता था और उक्त राजाज्ञा से उनका निषेय हुआ। उस अर्थ में वह क्षाज्ञा वैदिक धर्माचार के विरोध में थी। किन्तु इस प्रकार के कथन में अतिरंजना है। इसमें संदेह नहीं कि अशोक के काल में सारे भारत में वैदिक वर्म की वह प्रधानता नहीं थी जो उसके बाद के काल में हुई। स्वतः वैदिक वर्मावलंबियों में यह विवाद आरम्भ हो चुका था कि इन यज्ञों के स्वरूप की जिनमें जीवित पशुओं का वय होता है वदल देना चाहिए । चाहे जो भी हो इतना तो सत्य है ही कि पशुयज्ञों की संख्या कभी वड़ी न रही होगी, क्योंकि छोटे-से-छोटे पशुषाग में भी बहुत व्यय होता था। अतः पशुबचनिपेच से कोई वड़ी व्यावहारिक असुविचा नहीं हुई होगी। यह भी है कि जहाँ ब्राह्मण यज्ञ में एक पशु का वध होता था वहाँ सैकड़ों पशुओं की बिल आम जनता की पूजाओं में होती थी, जिनमें पूजा की अपेक्षाकृत आदिम प्रया प्रचलित थी । इस निर्देय का उन्हीं पर अविक प्रभाव पड़ा होगा । उच्च स्तर के समाज और धर्म पर इसका प्रभाव वहत न्यून था। इसी प्रकार उन समाजों का

<sup>1.</sup> हुल्स, पृ० 2

निषेष हुआ था जिनमें एकिवन जनसमूह आमोद-प्रमोद करते थे और वड़े समुदाय के भोजनार्थ वड़ी संख्या में पशुओं का वब होता था। अग्रोक ने उन समाजों को प्रोत्साहित किया जिनमें वार्मिक एवं सामाजिक नाटकीय प्रदर्गन किये जाते थे और आकाशीय रय, हाथी, अनिस्कंच तथा अन्य देवों की मूर्तियों का प्रदर्शन होता था, जिनसे एकिवत जनसमूह को उपदेश मिलता था और उनका वारिविक उत्थान होता था। अतः पहले बद्धन आदेशलेख के निषेष का केवल इतना ही प्रयोजन था कि पशुवयों की संख्या कम हो, हिंसा कम हो।

दूसरे चट्टान आदेशलेख में उन प्रवन्त्रों का सविस्तर वर्णन है जिनकों अशोक ने अपने साम्राज्य के मीतर और उसके बाहर मानव तथा पश्चुओं की सुविद्या के लिये किया था। उन प्रवन्त्रों में प्रमृत्व सभी प्राणियों के लिये चिकित्सा और जड़ी-वृदियों के बन लगाने की योजना थी। इम विषय की अभिलेख की यह उक्ति है, 'दिवताओं के प्रिय प्रियदर्गी राजा के साम्राज्य में सर्वत्र और सीमान्त क्षेत्रों में, जैसे चोल, पाण्ड्य, सितयपुत, केतलपुत, ताम्नपर्णी तक, योनराज अंतिओक के राज्य में प्रवेत क्षेत्र राज्यों में भी, ये प्रवन्त्र किये गये हैं।' इन राज्यों में सितयपुत की स्थिति अभी हाल तक अनिश्चित यो। किन्तु अभी हाल ही में पर्याप्त पुट्ट मापा-वैज्ञानिक प्रभावों के आधार पर इसकी पहचान सलेम जिले में धर्मपुरी के आस-पास के अदिगमान राज्य से हो गई हैं।' किन्तु केरलपुत—, मानसहरा

मिला० स्मिय: अशोक, प० 159 और चट्टान लेख सं० iv B, हुत्य प्० 7

<sup>2.</sup> स्मिय का अनुमान या कि सितयपुत के बारे में सर्वाविक मम्भावना है कि यह सत्यमंगलम् तालुक, कीयंबट्टर है, किन्तु उसके लिए उन्होंने जो कारण वतलाये हैं (अशोक पृ० 161) वे अगाह्य हैं। मंडारकर के मत से इनके वर्तमान वंशज सातपुटे हैं। यह अधिक पुष्ट मालूम पड़ता है। किन्तु अशोक का सितयपुत्र दक्षिण का कोई राज था। अतः मेरी समझ से यह राज्य महाराष्ट्र या उसके आसपास नहीं हो सकता। मिला० हुन्य पृ० 3 टि० 7 और भी देखि० दक्षिण भारत और लंका नामक इसी पुत्तक का अध्याय। अदिगमान से उसकी पहचान के लिए देखि० BSOAS xii (1948) पृ० 136-7 और 146-7

लेख में जिसे केरलपूत्र कहा गया है, तो अवश्य ही मालावार प्रदेश है। सर्वत्र चिकित्सा की व्यवस्था के अतिरिक्त सड़कों पर आठ-आठ कोस (जो लगभग नी मील होता है) की दूरी पर कुंए खुदे हुए ये जिनमें जल तक पहुँचने के लिये सीढ़ियाँ थीं। वटवृक्ष तथा आम के वाग लगाये हुए थे जिनमें मानव और रशु दोनों वर्ग के जीव विश्राम कर सकें। इन सभी के अतिरिक्त आपानों (प्याऊ) की भी बहुत से स्थानों में व्यवस्था थी।

अशोक ने राजकीय शिकार की भी पुरानी प्रथा बंद कर दी थी, जिसके विषय में हमको मेगास्थनीज का सिवस्तर वर्णन मिलता है। अशोक की अहिंसा-नीति ने घीरे-घीरे नियमन और निपेच की पूरी संहिता का ही रूप घारण कर लिया जिसके अनुसार पिक्षयों और प्राणियों के वध और अंग-भंग पर रोक लगा दी गई। उसके लिए कठोर नियम वन गये। यह संहिता पाँचवें स्तंभ-लेख में है जिसके अंत में कहा गया है कि अशोक ने तव तक राज्याभिषेक के 26 वर्षों के अंतर्गत 25 बार कारागारों से बंदियों की सालाना मुक्ति की थी। यह प्रथा पहले भी थी। अर्थशास्त्र में उपर्युक्त दोनों विषयों का उल्लेख है। सूनाध्यक्ष (वधगृह के अध्यक्ष) तथा लब्धप्रशमनम् (नविविजित देशों के परितोष) के प्रकरणों में उक्त निर्देश आते हैं। अशोक ने उन नियमों को परिवर्धित कर दिया। अशोक की संहिता के आरंभ में पशु-पिक्षयों की एक वड़ी सूची है जिसका वय सर्वथा निषिद्ध कर दिया गया है। ऐसे जीवों में तोते, संड़, (उन्मुक्त छूटै) के

<sup>1.</sup> चट्टानलेख II (पृ०4); स्तं० लेख vii, R-T (पृ०134-5) और II E (प्०121)

<sup>2.</sup> चट्टान लेख vii A-D; हुल्श प्० 37

<sup>3.</sup> हुल्श पृ० 127-8 और टि॰ 8, पृ॰ 128 पर और भी देखि॰ क्षर्यशास्त्र II, 26 और xiii, 5

<sup>4.</sup> स्पष्ट है कि अन्य साँड और गायों अवध्यों की सूची में शामिल नहीं हैं। किन्तु अर्थशास्त्र में सभी गाय-वैलों को अवध्य करार दिया गया है। कौटि० कहता है: बत्सो वृषो धेनुइचैषाम् अवध्याः ध्नातूः पञ्चशत्को, दंडः, विलष्टधातम् ध्नातयतश्च अर्थात् बड़े, बैल और गायों का वध नहीं होगा, जो इन्हें मारेगा या मरवायेगा उसे 500 पण दंड लगेगा। स्पष्ट ही गोमांस भक्षण के बारे में मीर्य-काल में मतैक्य नहीं हो पाया था। अर्थशास्त्र इसका निपेच करता है, किन्तु अशोक ऐसा करता नहीं प्रतीत होता और भी देखि० हुल्श, पृ० 127, टि० 7 और स्मिथ: अशोक, पृ० 206-7।

गाभिन या दूय पिलाती वकरियां, भेंड्रें या नूबर या इनके वच्चे जो छः महीने तक के हों, बामिल ये। आगे चलकर इसमें कहा गया है "मुर्गो को विषया नहीं करना चाहिए। जीवित प्राणी सहित भूसी को नहीं जलाना चाहिए। बनर्य के लिए या प्राणियों की हिसा के लिए बनों में आग नहीं लगानी चाहिए। एक पशु को मारकर दूसरे पशु को नहीं खिलाना चाहिए।" इस निषेत्र मूची के अनन्तर उन पर्वो का उल्लेख है जब कोई बब न हो । "प्रति चार महीने की तीन ऋतुओं की तीन पूर्णमासी के दिन, चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा के दिन तया प्रत्येक उपवास के दिन न मछली मारना चाहिए, न वेवना चाहिए। इन सव दिनों में नाग (हाथियों के) वनों में और रिक्रत तालावों (कैंवर्त-भोग) में किसी भी दूसरे प्रकार के जीव न मारे जाएं।" अन्त में पर्व-दिनों पर वैलों, वकरों, मेंड़ों और सूअरों का विषया करना भी निषिद्ध या । उन्त तिषियों के दिन बैलों एवं घोडों को दागना भी निषद्ध था। अयोक जानता था कि इन प्रयाओं को सर्वथा वंद करना व्यावहारिक न होगा। इस संहिता का आधार प्राचीन प्रया में या, तथापि इस पर अशोक के मानस की छाप है, और यह अशोक के समस्त साम्राज्य में लागू थी। इसके सभी नियमों की कठीरता से लागू करना एक कठिन कार्य रहा होगा । इसमें आजाओं का वैसा विघान नहीं है जैसा अर्थशास्त्र में है। तयापि यह संहिता सम्राट की पूत-कामना मात्र न थी। उसने इसे कार्य-रूप में परिणित करने के लिए ठोस कदम भी उठाये होंगे। वास्तव में देश के व्यवहारों को ही इसमें नियमों का मुन्दर और सर्वो गपूर्ण रूप दिया गया था । उनसे किसी को यह नहीं लगा होगा कि उसके दैनिक जीवन में कोई उद्देगकर हस्तक्षेप किया जा रहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि बशोक का घमं सामाजिक नीति-यास्त्र की एक ब्यावहारिक संहिता था। घमं अथवा दर्शन (theology) से उसका कोई मतलब नहीं था। सम्राट ने अनेक प्रकार से यह व्यक्त कर दिया था कि जिन सद्गुणों को प्रजा को उद्दिष्ट करके उसने सराहा था, उनका व्यवहार ही उसकी दृष्टि में महत्तम विषय था। वह शील पर अधिक जोर देता है। कुमार्ग पर जाना वड़ा सरल है, किन्तु सभी के लिये और विशेषकर वड़े लोगों के लिए सदाचारी बना रहना बड़ा कठिन है। वह कुत्सित वासनाओं की, जैसे कूरता, निष्ठुरता, कोष, घमंड और हेप की निन्दा करता है और सभी को सबेत करता है कि इनके वशीभूत होकर दुष्कमों के जाल में न पड़े। घमंदान को सभी दोनों में थेष्ठ मानकर वह उसकी प्रशंसा करता

है, और मित्रों, सम्बन्धियों तथा पड़ोसियों से भी आग्रह करता है कि वे एक दूसरे से समय-समय पर सका वर्णन किया करें। यह पारस्परिक सहायता है। ऐसा करना साब है और करणीय है। एक पूरे राष्ट्र का नैतिक उत्यान करना महान् कार्य है, वह इसको स्वीकार करता है और चट्टान आदेश-लेखों के अन्त में कहता है कि मेरा साम्राज्य वहुत विस्तृत है। वहुत लेख खुदवाये गये हैं और भी खुदवाये जायेंगे। विषय की मनोहारिता के कारण एक ही वात को वारवार भी कहा गया है, ताकि लोग उनके अनुसार आचरण करें। वह यह भी स्त्रीकार करता है कि प्रशासकीय नियमों की अपेक्षा नैतिक उपदेशों के द्वारा किया गया विचार-परिवर्तन अधिक श्रेष्ठ है। इससे नैतिक उत्थान होता है। सातवें स्तंभ-लेख में वह अपने विश्वास को इस प्रकार व्यक्त करता है, "मैंने दो मार्गों से प्रजा की यह धर्म-वृद्धि की है : धम्मनियम (नियमन) से और निझती (विचारपरिवर्त्तन) से । किन्तु इन दोनों में वर्म-नियम का मूल्य नहीं के बरावर है, किन्तु विचार-परिवर्त्तन से वर्म-वृद्धि कहीं अधिक होती है।" इन सभी प्रयत्नों और मार्गों के ऊपर उसका अथक वैयक्तिक जदाहरण था । उसने आमोद-प्रमोद की यात्राएं (बिहार-यात्रा) छोड़ दीं जिसमें मुगया भी सम्मिलित थी, और उनके स्थान पर धर्मयात्राएँ आरंभ कीं। इन चर्मयात्राओं को वह इस प्रकार समझाता है, "इन यात्राओं में यह होता है: ब्राह्मणों और श्रमणों के दर्शन करना और उनको दान देना; वृद्धों के दर्शन करना और उन्हें स्वर्णदान देना, ग्रामीण-जनों के दर्शन और उनको घर्मोपदेश देना और उनसे घार्मिक वार्त्तालाप करना।'' वह वारम्वार यह आशा

<sup>1.</sup> देखि॰ शील पर वल देने के लिए चट्टानलेख iv, H, F; धर्माचरण की किटनाइयों के लिए चट्टानलेख v B-C, स्तम्भलेख IC उच्चवर्गों के लिए विशेपतः स्तम्भलेख x E-F; पाप आसान है, स्तम्भलेख v G; राग के कारण पाप, स्तम्भलेख iii, F, धर्मदान की प्रशंसा चट्टान लेख ix J-L; B,D,E चट्टानलेख viii A-D का परिजिष्ट, योक बनाम मत परिवर्तन स्तं लेल vii JJ-NN, धर्म-यात्राएं, चट्टान लेख viii A-D; पुत्रपीत, चट्टान लेख iv F, VE, VI M और भी, निम्नलिखित अंग भी रोयक हैं: स्तं लेल vi B जिसमें कहा गया है कि धम्मलिपियों का खुदाना अशोक के अभिपेक के तेरहवें वर्ष से शुरु हुआ, वही C में राजा का अपने सम्बन्धियों का घ्यान रखना, स्तं लेल vii J-L और P में जनता में धर्म के प्रचार के कार्यों का उन्लेख है।

प्रकट करता है कि उसके पुत्र तथा पीत्र उसके मार्ग का अनुसरण करेंगे और लोगों में घर्म का प्रचार करेंगे।

तो, इस प्रकार हम देखते हैं कि अशोक एक महान् नरेश था। उसका शासनकाल राष्ट्रों के इतिहास में असामान्य तथा देदीप्यमान युग था जिसमें प्रजा को यदि सुख का पूर्ण लाभ नहीं तो कम से कम उसकी एक झलक तो अवश्य मिली। उसकी महत्ता इसमें थी कि आरंभ में ही उसने स्पष्ट रूप से यह जान लिया कि मानव-जीवन का मूल्य क्या है, और आजीवन इसके लिये कठिन परिश्रम करता रहा कि लोगों को जीवन के नैतिक संदेश, जो उसके द्वारा व्यक्त हुए थे, सुनने के लिये जागृत करें। उसने बौद्ध धर्म के लिये वड़े कार्य किये, और जहां-कहीं बौद्ध परंपरा है, वहां उसकी स्मृति अव तक ताजी है। ईसा की तेरहवीं शती के अन्तिम चरण में वर्मा के निवासियों ने बोब-गया में एक चैत्य की पहिचान की थी। यह चैत्य उन 84,000 चैत्यों में से था जिनको सिरिधम्माशोक' ने वुद्ध भगवान् के निर्वाण के 218 वर्ष अनन्तर निर्मित कराया था।

क्या अशोक सम्राट और भिक्षु दोनों ही था ? क्या वौद्ध संघ का वह प्रधान गुरु हो गया था और तदनुसार व्यवहार करता था ? क्या यह कहना ठीक होगा कि वह उतना वड़ा धार्मिक सम्राट नहीं था, जितना वड़ा धर्मगृरु था जिसकी लौकिक सत्ता भी असामान्य थी ? ऐसे कथन निराधार हैं। इनकी उत्पत्ति मिथ्या तुलनाओं और कुछ अंशों में उसके अभिलेखों का ठीक मर्म न समझने के कारण हुई है। अशोक के आदेशलेखों का वड़ा मूल्य और महत्व है, किन्तु इसिलये नहीं कि उनमें सार्वजिनक मामलों का उल्लेख है, वरन् इसिलए कि उनमें अशोक के राज-काल के एक महान् कार्य अर्थात् धम्म-वृद्धि का उल्लेख है। वास्तव में ये 'धम्म-लिपियां' हैं जैसा इन्हें वह स्वयं कहता है। इसमें संदेह नहीं कि वौद्ध धर्म ग्रहण करने के वाद ही उसमें यह धार्मिक उत्साह आया, क्योंकि बौद्ध धर्म के नैतिक स्वरूप का, जो सर्वया व्यावहारिक है, उस पर अवश्य ही प्रभाव पड़ा था। तथापि इस धर्म की

एपि इंडि xi, पृ० 119

<sup>2.</sup> स्मिय: अशोक (3) पृ० 35-36; एलियट, हिन्दूइन्म एण्ड चुद्धिन्म i, पृ० 265

विशेषताओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये विशेषताएं बौद्ध धर्म की ही नहीं हैं, अपितु किसी भी भारतीय वर्म में मिलेंगी। दूसरी वात यह है कि बौद्ध संघ को चर्च (संघ) नहीं कहा जा सकता है जिसका एक प्रयान यमीं व्यक्ष होता है जिसकी अयीनता में अनेक गुरु होते हैं जो उसकी आजा मानते हैं। बीढ़ी संघ एक ऐसा संगठन था जिसमें असंख्य स्वतन्त्र विहार थे जो समान रूप ने केवल त्रिरत्न—त्रुद्ध, बम्म और संघ—को मानते थे, किन्तु जो "घम्म ' और 'विनय" के अनुसार अपने-अपने जीवन के व्यवहारों को चलाते थे। इसमें किसी संवाधिपति (Head of the Church) की गुंजाइद्य नहीं थी । संघ के नाम अशोक के पत्र (कलकत्ता-वैराट अभिलेख या जिसे भात्रू आदेशळेख कहते हैं) में संघ का व्यान सात धर्म-ग्रंथों की ओर आकृष्ट किया गया है। किन्तु उसकी व्विन राजाज्ञा की नहीं है। उसमें अत्यन्त आदरयुक्त पदावली का प्रयोग हुआ है। उसका अन्तिम कथन यह है-"भंते, में चाहता हूँ कि अनेक भिक्षु और भिक्षुणियाँ इन ''वम्म"-त्र्याष्ट्याओं को वारम्बार सुनें और मन में वारण करें। इसी प्रकार उपासक और उपा-सिकाएं भी इनका श्रवण करें और मन में वारण करें। भंते ! मैं यह लेख इस-लिए खुदवा रहा हूँ कि लोग मेरा अभिप्राय जानें। उक्त मत उस महाराजा ने यम्म का अध्ययन और संघ की सहायता के लिए मनन करने के जपरान्त व्यक्त किया था। वे मत आदर के योग्य थे और लोगों ने इसी आदर से उनको प्रहण भी किया होगा। इनसे न शासक का, न धर्मगुरु का अधिकार-भाव सूचित होता है। संबभेद वाले आदेशलेख को राजकीय अधि-कार से युक्त कहें तो अधिक उचित होगा। उसमें स्पष्ट शब्दों में सिविल अविकारियों को आदेश दिया गया है कि अपने-अपने अविकार-क्षेत्र में वे भेद उत्पन्न करने वाले भिक्षुओं को संघ से निष्कासित करें, स्वेनवस्त्र घारण करने के लिये उन्हें विवय करें और उन्हें "अवासों" में रखें। परन्तु इस थादेश के लिये संघ का अनुनय प्रतीत होता है, क्योंकि उनको उन अवांछित लोगों के भीतर बाजाने से जिनकी सच्ची श्रद्धा संघ के नियमों में नहीं थी, कठिनाइयां होने लगी थीं। वीद्ध-संगीति हो चुकी थी और संघ के कार्यों की

<sup>1.</sup> हुल्श पु॰ 175

<sup>2.</sup> बहो, पृ॰ 163-4 और शुद्धि-पत्र

नई व्यवस्था कर दी गई थी। किन्तु उन व्यवस्था का पाउन करा सकता संघ के बद्य की बाद नहीं थी। बदः नंघ को विबद्य होकर छौकिक सुद्धा की सहायता लिनी पड़ी । उसने सहायता के लिये प्रार्थना की और राज्य से सहायता मिली भी । अद्योक ने इन परिस्थितियों में जो सहायता संव को दी थी उसे वह किसी भी बन्य संगठित निकाय को देता दो बाहरी लोगों से उस प्रकार बाकांत होती । अन्त में यह भी क्यतीय है कि इन बात का पर्योग्त प्रमाण नहीं है कि लगोक ने पन्यस्ता ने की थी। लबु चट्टान आदेश-नेत में संघम्डप-ई, परावली लाई है किन्तु उससे उसके मिलु-वर्म प्रहान कर छेने का प्रमाण बड़ा निर्वेत हैं। अगोक के समय उक "पब्दागा" की प्रयादक हो चुकी होगी। प्राचीन एकतन्त्र के सिद्धान्तों के सन्दन्य में हमारी जो बारमा है उससे इस परिस्थिति का मेरु नहीं खाता कि कोई राजा मिश्रु ही बाब और साय ही राजा के सभी विधेषाविकारों का भी उपयोग करता रहे । महावंग का कयन है कि अधोक ने लंकाविषति को भेड़े गये अपने संवेश में कहा या कि शास्त्र-पुत्र के वर्न का में उपासक हो गया हूँ। यदि लघू चट्टान आदेश-छेत के अस्तप्ट निर्देश को छोड़ दिया जाय हो इसरा कोई प्रमाण उसके मिस् होने का नहीं है। हाँ, अनेक शतियों के अनन्तर का इन्सिंग का वर्णन उकर है कि उसने मिलू वेश में बन्नाट की एक मूर्ति देवी थी। किन्तू उस मूर्ति के दो समावान हो सकते हैं। सैंव में जाकर धम्म का उपदेश मुनने के अवसरों पर मिल्ज़ीं के प्रति जादर दिलाने के लिये अयोक मिल्ज़ों का वस्त्र बारण कर लेता रहा होगा, और उसी अवसर की स्मृति को लागृत रखने के लिये वह मूर्ति बनाई गई होगी या, अपने शासन-काल के अन्तिम वर्षों में अगोक ने साम्राज्य का त्यान कर यति जीवन को प्रहम कर जिया या. क्योंकि इस विषय की बुद्ध भगवान की एक मिविष्यवानी का दिव्यावदान के लगोक-बढ़ेनाबदान (क्यें) प्रकरण में इल्डेन निख्ता है।

#### लशोक के उत्तराविकारी

अयोक के राज्यकाल के अनन्तर मौर्य माझाज्य के इतिहास पर एक अमेब अंबकार छा जाता है। केवल एक बात निश्चित है। वह यह है कि जिस

म०वं० प्रां, हुन्स पुर प्रोंप-प्रोप

<sup>2.</sup> दिञ्या० पृ० 140-1

साम्राज्य की स्थापना चन्द्रगुप्त ने की थी और जिसको उसके पुत्र बीर पौत्र ने बढ़ाया और पूर्ण ऐश्वर्य में सुरक्षित रखा था, वह बहुत काल तक नहीं चल सका। तीवर ही एकमात्र पुत्र है जिसका अशोक के अभिलेखों में नामोल्लेख है। किन्तु उसके सम्बन्ध की फिर कोई वार्ता नहीं मिलती है। कदाचित् पिता के जीवन-काल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। पुराण अवदान तथा जैन वार्ताएं विभिन्न कथाएं कहती हैं। उत्तरकालीन कश्मीरी कल्हण और तिब्बती तारनाथ ने इस सम्बन्ध के जो वर्णन दिये हैं वे भी एक दूसरे से भिन्न हैं। इन परस्पर विरोधी वर्णनों को समन्वित करने का कोई साधन नहीं है। केवल यह माना जा सकता है कि अशोक के निधन के उपरान्त उनके बचे हुए कुमारों में साम्राज्य विभक्त हो गया, और उपलब्ध ग्रंथ केवल अपने-अपने स्थानों का विवरण देते हैं। आज हमारी जितनी जानकारी है उसके आधार पर अशोक के उपरान्त मौर्य साम्राज्य का कमागत इतिहास लिखना असम्भव है। हम केवल इतना ही कर सकते हैं कि उपलब्ध प्रमाणों में जिन-जिन शासकों का उल्लेख मिलता है उनके नाम और राज-काल यहाँ दे दें।

# पुराणों के अनुसार

- 1. कुनाल--- 8 वर्ष
- 2. वन्धुपालित (पुत्र-1) 8 वर्ष
- 3. इन्द्रपालित,<sup>2</sup> दायाद (बन्धुपालित का भाई?)–10 वर्ष
- 4. दशोन, नप्ता (वन्युपालित का पौत्र)-7 वर्ष
- 5. दशरथ (दशीन का पुत्र)-8 वर्ष
- 6. सम्प्रति (दशरथ का पुत्र)-9 वर्ष
- 7. शालिश्क-13 वर्ष
- 8. देवधर्मन-7 वर्ष
- 9. शतवनुष (देवधर्मन का पुत्र)-8 वर्ष
- 10. बृहद्रथ 7 वर्ष
- 1. पुराणों के लिए दे॰ पाजिटर : डाइनेस्टीज आफ किल एज, पृ॰ 27-30; दिव्या॰ संपा॰ कावेल और नील (1886), पृ॰ 430 : तारनाय : हिस्ट्री आफ बुद्धिज्म, अनु॰ शीफनेर, पृ॰ 48
  - 2. कुछ सूचियों में ही उल्लिखित

# दिव्यावदान के अनुसार

- कुनाल (इसने राज्य नहीं किया)
- 2. सम्पदि (कुनाल का पुत्र)
- 3. वृहस्पति (सम्पदि का पुत्र)
- 4. वृपसेन (वृहस्पति का पुत्र)
- 5. पुष्यधर्मन (वृपसेन का पुत्र)
- 6. पुष्यमित्र (पुष्यधर्मन का पुत्र)

## तारनाय के अनुसार

- 1. कुनाल
- 2. विगताशोक
- 3. वीरसेन

यचिष सभी पुराण इस विषय में सहमत हैं कि नी मीर्य शासकों ने 137 वर्ष तक राज्य किया तो भी किसी भी पुराण में पूरे व्यौरे के साय प्रत्येक के काल का विस्तार नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त शासन-काल मगय और साम्राज्य के पूर्वी लाग्ने भाग का है। इन सभी सूचियों में जितने नाम आये हैं उनमें केवल दशरय के बारे में ही पुरालिषिक प्रमाण उपलब्ध हैं। परन्तु बौद्ध और जैन विवरणों में उसका नाम नहीं आता है। अभिषेक के बाद नागार्जु नी पहाड़ियों में उसने आजीवकों को तीन गुफाओं के दान दिये थे जिनका उल्लेख अभिलेखों में आता है। इन अभिलेखों की लिप और शैली वरावर पहाड़ियों में पाये जाने वाले पड़ोस के अशोक के अभिलेखों से मिलती है। शेष नामों का आधार केवल परम्परागत अनुश्रुति है। यह भी कहा जा सकता है कि जो इतिहास में लुप्त हो गया है, उसको अनुश्रुतियाँ सुरक्षित रखती हैं।

सम्पद्दि अथवा सम्प्रति का नाम बौद्ध और जैन साहित्य में प्रस्थात है। दिव्यावदान के अनुसार वह कुनाल का पुत्र था। मगध राज्य के सिंहासन पर उसको मन्त्रियों ने विचित्र स्थिति में स्थापित किया था। अशोक ने संघ को एक सौ करोड़ के दान की प्रतिज्ञा की थी। अपने शासनकाल में वह केवल 96 करोड़ दे पाया था। शेप चार करोड़ के वदले उनने अपना राज्य ही संघ को सम्पित कर दिया। मन्त्रियों ने प्रयत्न करके ये चार करोड़ इकट्टें कर लिये। संघ को वह धन देकर राज्य को बंधक से छुड़ा लिया और सम्प्रति को सिहासन पर विठा दिया। अनि विवरणों के अनुसार भी सम्प्रति ही अशोक का उत्तराधिकारी था। मुहन्ति ने संप्रति को जैन धमं की दीक्षा

<sup>1.</sup> इं० एं० पृ० 1891 पृ० 361

<sup>2.</sup> दिव्या०, वही: इसी कथा में पहले यह कहा गया है कि सम्प्रति और उसके मंत्रियों ने राज्य और प्रजा के हित की दृष्टि से अशोक को संय को दान करने से वारित किया था।

दी, और दीक्षा के बाद सम्प्रति ने जैन धर्म के लिये वे सभी कार्य किये जो अधोक ने बुद्ध धर्म के लिए किये थे। उसने मन्दिर बनवाये, उसने प्रभूत सम्पत्ति दान दी और जैन धर्म का प्रचार दूर अनार्य देशों में भी किया। पाटलिपुत्र को उसकी राजधानी कहा जाता है। परन्तु अन्य विवरणों में उसको उज्जैन का धासक कहा गथा है। इसकी ही अधिक सम्भावना प्रतीत होती है। यदि अधोक का पौत्र संप्रति उज्जैन में धासन करता था तो उसका दूसरा पौत्र दशरय पाटलिपुत्र का राजा रहा होगा। यह निश्चय करना कठिन है कि बन्धु-पालित (बायू) और विगताधोक (तारनाय) संप्रति के ही अपर नाम थे या वे सम्प्रति के भाई थे।

हम देख चुके हैं कि कश्मीर का इतिहासकार कल्हण अशोक के एक पुत्र जलीक को प्राचीन वार्ताओं के आधार पर उसके बाद कश्मीर का राजा होना बनलाता है। कहा गया है कि जलीक ने म्लेच्छों (यूनानियों?) से अपने राज्य को मुक्त किया और कन्नीज तक उसका विस्तार किया। वह शैव वर्म का विशिष्ट संरक्षक था।

यालियुक का नाम वायु पुराण और विष्णुपुराण में ही नहीं, अपितु गार्गी संहिता के 'युग पुराण' खंड में भी उल्लिखित है, जहाँ कहा गया है कि उसने जैन वर्म के प्रचारार्थ बहुत कुछ किया, यहां तक बल-प्रयोग भी।

तारनाय ने जिस बीरसेन का उल्लेख किया है वह गांवार में राज्य करता था। वह उस सुभागसेन का कोई सम्बन्धी रहा होगा, जिससे सीरिया के ऐंटिजीक्स ने ई० पू० 206 में फिर से मित्रता स्थापित की थी। पीलिवियूस ऐंटिजीक्स के सम्बन्ध में कहता है—''काकेशस को पार कर वह भारत में प्रविष्ट हुआ और भारतीय महाराजा मुभागसेन से नई संधि कर ली। यहाँ इसने और हाथी प्राप्त किये, जिससे उसकी सेना में एक सी पचास हाथी हो गयं। अपनी सेना में अन्त-वितरण करने के बाद वह अपनी सेना के साथ वापस रवाना हो गया, और साइजिक्स के ऐंड्रास्थिनीज को उस खजाने की वसूल

<sup>1.</sup> वाँचे गजे दियसं I, i, पृ० 14-5

<sup>2.</sup> पूर्व पृ० 219

<sup>3.</sup> हिस्ट्रोज xi, 39, खंड 4, 302, (लोएव क्लासिकल लाइब्रेरी अनु० ढळ्यू आर० पैटन)

करने के लिए वहीं छोड़ दिया जिसकी वावत भारतीय नरेश से करार हुआ था।" नि:संदेह यह उस मैत्री का नवनिर्माण था जो सेल्यूकस के वंशजों और मौर्यों के बीच पहले हो चुकी थी, जबिक दोनों साम्राज्यों की स्थापना हुई थी। जैसा उस समय हुआ करता था, यूनानी शासक ने अपनी सेना के लिये हाथियों की याचना और प्राप्ति की। सुभागसेन मौर्य हो सकता है।

दिव्यावदान में पुष्यिमित्र की गणना मौर्यो में की गई है, वह ठीक नहीं है। अन्य सभी वार्ताओं में वह शुंग-वंश का पहला शासक कहा गया है, जो पहले अन्तिम मौर्य शासक वृहद्रथ का सेनापित था और बाद को स्वयं सत्ताघारी हो गया। वाण ने अपने ह्यंचिरत्र में जहाँ कपटपूर्ण हत्याओं का वर्णन किया है वहाँ उसकी उक्ति है—"कपटी सेनापित पुष्यिमित्र ने यह वहाना करके कि महाराजा को समस्त सेना का निरीक्षण कराया जायेगा, अपने प्रतिज्ञादुवंल (वृद्धिहीन) मौर्य स्वामी वृहद्रथ की हत्या कर दी।" इसी प्रकार विष्णु-पुराण में भी कथन है कि, "सेनापित पुष्यिमित्र वृहद्रथ को निर्मूल कर देगा और राज्य का छत्तीस वर्षो तक शासन करेगा। व वृहद्रथ के वध से मौर्य साम्राज्य का भी अन्त हो गया। यह ईसापूर्व 185 के लगभग की घटना है।

इसमें संदेह नहीं कि पुष्यिमित्र ब्राह्मण था। किलग के चेत और सात-वाहन, जो मीर्य साम्राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में मीर्यो के उत्तराधिकारी हुए, ब्राह्मण ही थे। कि किया जाता है कि अञोक की बौद्धपक्षीय और सम्भवत: उसके उत्तराधिकारियों की जैन-पक्षीय नीतियों की प्रतिक्रिया स्वरूप

<sup>1.</sup> मि॰हे॰च॰ रायचीवुरी : पोलिटिकल हिस्ट्री(4) पृ॰ 300-1 : टार्न : दी ग्रीक्स इन वैक्ट्रिया एण्ड इंडिया, पृ॰ 130 और 154

<sup>2.</sup> बाण के पाठ में प्रज्ञादुर्बलम् के स्थान पर प्रतिज्ञादुर्बलम् पड़ना (ह॰ च॰ वम्बई नि॰ सा॰ प्रेस, 1897, पृ॰ 198-9) और उसके आबार पर बड़े-बड़े निष्कर्प निकालना (दे॰ स्मिय॰ अ॰ हि॰ ई॰ 4, पृ॰ 208) मुझे अनावस्यक जान पड़ता है। वि॰ प्र॰ के लिए देखि॰ पाजिटर पूर्वोद्धृत पृ॰ 31 और 70

<sup>3.</sup> स्मिय अ० हि० इं० (4) पृ० 204 और टि० 2 हे० च० रायचीयरी ने पो० हि० इं० (4) पृ० 294 तथा आगे में हरप्रसाद शास्त्री के कथन की विस्तृत परीक्षा की है।

ब्राह्मणवाद ने विद्रोह कर दिया, जिससे मौर्यो का पतन हो गया। अशोक के शासन-काल का जो वर्णन हमने दिया है उसमें दिखाया है कि अशोक की वौद्ध-नीति संकीर्ण नहीं थी। उसकी वार्मिक नीति विश्वात्मक सहिष्णुता एवं विविध धर्मों में मैत्री स्थापित करने की थी। जो आदर-सम्मान श्रमणों का होता था, वही ब्राह्मणों का भी होता था। इसका तनिक भी प्रमाण नहीं मिलता है कि अशोक में किसी प्रकार की ब्राह्मण-विरोधी भावना थी। सच वात तो यह है कि हमको इसका ज्ञान नहीं है कि अशोक के शासन के अनन्तर क्या हुआ। यह भी विचारणीय है कि पुष्यमित्र, चैत और सातवाहन अशोक-काल के वहुत वाद के हैं। यह सम्भव नहीं कि उन्होंने अशोक की वीद्ध-पक्षीय नीति का बाह्मणीय मंच से विरोध किया हो। मौर्य साम्राज्य के पतन के दो अन्य कारण भी सुझाये जाते हैं। मीर्य साम्राज्य के सूदों के अधिकारी अत्याचारी हो गये थे और उधर अशोक की नीति शांति-प्रवान थी । दिव्यावदान की गाथाओं में दुष्ट अमात्यों का निर्देश है, किन्तू उसके आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि सामान्य रूप से अशोक के साम्राज्य में अत्याचार फैला हुआ था। इस संदर्भ में प्राय: किंतग अभिलेखों को उद्यृत किया जाता है, किन्तु उनमें इसके कथन के समर्थन में कोई उक्ति नहीं है। अशोक की नीति शांति की थी, उसने युद्ध की नीति का त्याग कर दिया था, उसका अपने उत्तराधिकारियों के लिये भी यही आदेश या कि वे उसका अनुसरण करेंगे-यह सभी ठीक है, परन्तु इसमें उसका दृष्टिकोण अव्यावहारिक न था । सब कुछ सीमा के भीतर हो गया था । इनमें मानव-प्रकृति का घ्यान और ज्ञान था, उसकी जटिल स्थितियों एवं वासनाओं को घ्यान में रखा गया था। उसका कोई प्रमाण नहीं है कि उसने सैन्य-शक्ति को घटाया अथवा साम्राज्य की रक्षा-व्यवस्था को कमजोर किया।

जब कोई राज-बंश अपना साम्राज्य स्थापित करता है तो उसकी स्थिरता और सातत्य के हेतु वंश में सुयोग्य शासकों की अपेक्षा होती है। अशोक प्रत्येक अर्थ में महान् था। वह मौर्यों में ही प्रवान नहीं था, वरन् विश्व के योग्यतम शासकों में एक महान् शासक था। स्पष्ट है कि उसके पुत्रों में इतनी योग्यता नहीं थी कि उसके विशाल साम्राज्य को वे सुसंगठित रख सकते। विघटन का खतरा जो स्वयं उसके राज्याभिपेक के समय मंडरा रहा था, उसकी मृत्यु के अनन्तर चरितार्थ हो गया और उसका साम्राज्य विभक्त हो गया। किन्तु भारतवर्प में साम्राज्यों के उत्थान और पतन से केवल युगों की अविध सूचित

होती है कि एक यूग गया और दूसरा आया। उनसे राष्ट्र के साँस्कृतिक जीवन पर वह गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है जो अन्य देशों में पड़ता है। भारतीय साम्राज्यवाद में प्रशासन कभी केन्द्रस्य नहीं रहा । विना किसी अपवाद के भारत के सभी साम्राज्य विभिन्न इकाइयों को एक शियिल संघ (confederation) मात्र कहते आये हैं, जिनमें प्रायः प्रत्येक राज, नगर या जाति. अपनी स्वतन्त्रता सूरिक्षत रखती थी । इनमें एकता का बन्वन सम्प्राट के प्रति निष्ठा के भाव का होना था, यदि उसमें इतनी शक्ति हो कि वह इन्हें एक रख सके। सम्प्राट कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके स्थानीय शासक या संस्थाएँ पूर्ववत् वनी रहती थी । अतः यहाँ साम्राज्यों के अव्यवस्थित या छिन्त-भिन्न होने से पुनर्गठन की वह कठोर समस्या नहीं उठती थी जो किसी केन्द्रस्य पद्धति के छिन्न-भिन्न होने से उठती है। समृद्धि के समय में साम्राज्य से वंशों का नाम, यश और कींति, राष्ट्रीय जीवन के सभी विभागों में, **बास-पास के उन** छोट राज्यों की अपेक्षा अधिक उज्ज्वल होती थी जो देश में सदा ही वड़ी संख्या में होते थे। किन्तु उस साम्राज्य के नष्ट हो जाने से राष्ट्रीय जीवन में अव्यवस्था या वर्वरता नहीं आती थी। भारत की प्राचीन संस्कृति भारतीय समाज की कृति थी, भारतीय राज्य की नहीं। साम्प्राज्य उस संस्कृति को अवस्य अधिक चमका देता था।

मीर्य साम्राज्य के पतन के अनन्तर अनेक शितयों तक मीर्य वंशजों का पता मिलता है, केवल राजधानी के ही आस-पास नहीं, विस्क देश के सुंदूरस्य कीनों में भी । युवाड च्वाड ने किसी पूर्णवर्मन का नाम लिया है जो अशोक का उत्तराधिकारी और मगध का अधिपति था। अहैतवादी महान् दार्गनिक शंकर का कथन है "पूर्णवर्मन के पश्चात् सावंभीम सम्राट नहीं हुए।" इसमें सम्भवतः वह इसी पूर्णवर्मन का उल्लेख कर रहा है। कोंकण के मीर्यों की राजधानी पुरी थी जो वम्बई के निकट एलिफेंटा हीप पर उन दिनों एक समृद्ध नगरी थी। आगे चलकर छठी शताब्दी में वादामी के चालुक्यों ने उस पर अधिकार कर लिया। राजस्थान के कोश जिले के कनस्वा विभलेख में, जो 738-9 ईस्वी का है, किसी 'धवल' का नामोल्लेख है। गोविंदराज नाम के एक अन्य मौर्य राजा का नाम खानदेश से प्राप्त ग्यारहवीं शताब्दी के एक अभिलेख में मिलता है। वह यादव 'सिजणचन्द्र' द्वितीय का अधीनस्य था।

<sup>1.</sup> वैटर्स II, पृ० 115; शंकर० त्र० सू० II, 1, 18; वां० ग० I, ii,

कुंतल में भी मीर्य शासन की स्मृतियाँ वहुत काल तक वनी रहीं। कर्णाटक के सातवीं शती के एक अभिलेख में इनकी ओर इशारा है।

पृ० 282-4, पुरी की स्थिति के लिए देखि ए एस गदरे इम्पी इन्स्कि फाम बड़ोदा स्टेट (1943) पृ० 44-5 देखि

# दित्रा भारत ग्रीर श्रीलंका

मैसूर राज्य के ब्रह्मगिरि और सिद्धापुर में अशोक के अभिलेख मिले हैं। स्पष्ट ही ये मौर्य साम्प्राज्य की दक्षिणी सीमा मूचित करते हैं, यद्यपि यह सम्भव है कि ठीक सीमा कुछ उसके दक्षिण में उस रेखा तक रही हो जिसे आय्निक मद्रास की अक्षांश रेखा जाती है। दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दियों के जो कन्नड़ अभिलेख मैसूर राज्य से प्राप्त हुए, हैं, उनमें उन भागों में नन्दों के शासन की घुंचली स्मृति सुरक्षित है। परन्तु इस परम्परा की पुष्टि किसी प्रकट सावन से नहीं होती है सिवाय इसके कि दक्षिण भारत और लंका में सर्वत्र आहत पुराण सिक्के मिलते हैं। यदि इन्हें उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्राचीन कालीन सम्पर्क का प्रमाण मान लें तो बात दूसरी है, पर इस सम्पर्क के भी ब्यौरे अब सदा के लिये लुप्त हो चुके हैं। अपेक्षाकृत काफी वाद की अनेकरूपिणी तया वहुचित एक जैन-गाथा भी है, जिसके अनुसार चन्द्रगुप्त ने 'श्रवण बेलगोला' के लिए प्रस्थान किया था, जबिक जैनाचार्य भद्रवाह ने भविष्यवाणी की थी कि वारह वर्ष-व्यापी दुर्भिक्ष पड़ने वाला है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त जैन मुनि के रूप में श्रवण बेलगोला में भद्रवाह के पास अनेक वर्षों तक रहा, वहीं 'सल्लेखन' ४ रीति से उसकी मृत्यु हुई थी। यह गाथा विश्वसनीय नहीं मालूम होती है। निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि गाया का चन्द्रगुप्त कीन या। एक उत्तरकालीन पत्लव शासन-पत्र में अशोकवर्मा को काँची के प्राचीनतम शासकों में गिनाया गया है। यह विचारणीय है कि यह अशोकवर्मा मीर्य अशोक तो नहीं है।

मीर्य काल में दक्षिण भारत और लंका की स्थिति के बारे में प्रत्यक्षतम संकेत मेगास्थनीज के दक्षिणी राज्यों के उल्लेखों, अशोक के अभिलेखों और प्राकृतिक गुफाओं से मिलने वाले उन छोटे-छोटे ब्राह्मी अभिलेखों में हैं। गुफाओं में शिलाओं को काट कर बनाये हुए शयनासन समस्त दक्षिण भारत में, और मदुरा और तिन्नेवेली जिलों में फैले हुए हैं। लंका द्वीप में तो वे और भी वड़ी संख्या में मिलते हैं। इन्ही गुफाओं में ये लेख खुदे हैं। तमिल साहित्य का प्राप्त प्राचीनतम भाग उतना प्राचीन तो नहीं है, तथापि उसमें नन्द और मीर्य राजाओं के उल्लेख मिलते हैं। उचित स्थान में उसकी समीक्षा होगी, जो आवश्यक प्रतीत होता है क्योंकि उसी को आधार बनाकर कुछ लेखकों ने दक्षिण भारत पर मीर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जबिक अन्य लेखकों का यह मत है कि तमिल साहित्य में उल्लिखित मीर्य कोंकण के मीर्य हैं। अन्ततः, यह भी विचारणीय है कि महावंश में लंका की अनेक वार्ताएं बड़े व्योरेवार ढंग से सुरक्षित हैं। इस इतिवृत्त का आधार प्राचीनतम सामग्री है, और जिन ब्राह्मी अभिलेखों का ऊपर उल्लेख किया गया है, उनसे इनके कतिपय व्योरों की पुष्टि होती है। इन सभी से इस काल के लंका के संबंव में हमारा ज्ञान दक्षिण भारत की अपेक्षा कहीं अविक है।

अशोक के दूसरे और ''तेरहवें चट्टान आदेशलेखों में दक्षिणी भारत के राज्यों और लंका का उल्लेख है। दूसरे आदेशलेख की सूची अधिक पूर्ण है। उसमें चोल, पाण्ड्य, सितयपुत, केरलपुत तथा ताम्वपण्णि के नामों का उल्लेख है। ये सभी राज्य अशोक के साम्राज्य से वाहर थे। किन्तु अशोक को उनसे ऐसा मैत्री-संत्रंघ था कि उनमें उसने मानवों और पशुओं की चिकित्सा का प्रवंग किया और वहां उपयोगी जड़ी-बृटियाँ भिजवायीं और उन्हें वहाँ रोपवाया भी । उन राज्यों के लोगों में घम्म-प्रचार के लिए उसने प्रचारक मण्डलों को भी भेजा । इस प्रकार उक्त पड़ोसी राज्यों की भौतिक एवं नैतिक उन्नति की अशोक की चिंता प्रकट होती है। आज ऐसे विषयों के उल्लेख मात्र से ऐसा समझा जाता है कि ये अतीव उन्नत संस्कृति एवं जीवन-काल के उत्थान के परिचायक हैं। अशोक के आदेशलेखों से कूछ दशक पूर्व तिमल और सिंहली दोनों जातियों की शासन-व्यवस्था सुनिश्चित थी और वे सुशासित राज्यों में रहती थीं। सिंहल द्वीप के न्यापार और पाण्ड्य राजशासन-व्यवस्था के विषय में मैगास्थनीज कुछ सुन चुका था। उसको यह मालूम था कि लंका में भारत से अधिक सोना और वड़े-वड़े मोती पाये जाते हैं। लंका का अधिक भाग जंगलों में ढका या जिनमें वन्य पशु रहते थे । उनमें विशालकाय हाथी भी होते थे। पाण्ड्य राज्य के उसके

के॰ ए॰ नीलकंठ शास्त्री फारेन नोटिसेज, पृ० 41

वर्णन में सत्य और किल्पत कथा का मिश्रण है। वह कहता है कि हिरैक्लीज की पाण्डिया नाम की एक पुत्री थी जिसको उसने भारत के दूर दक्षिण का भाग दिया था, जिसमें कुल 365 ग्राम थे। प्रत्येक गांव वारी-वारी से प्रति दिन अपना कर राजकीप में लाता था। जिसको कर कहा गया है वह कदा चित् राजप्रासाद के लिए एक दिन की खाने-पीने की सामग्री थी। मैगास्थनीज के सात या आठ शताब्दियों के वाद का एक ग्रन्थ शिल्पपदिकारम् है जिसमें यह लेख है कि मदुरा की राजधानी में ग्वालों के अनेक घराने थे जो राजप्रासाद में नित्य घी पहुंचाया करते थे।

"सितयपुत" नाम को लेकर बहुत विवाद हुआ है और अदिगमान से इसकी पहचान कर काफी बुद्धिमानी का परिचय दिया गया है, महत्त्व की दृष्टि से तीन तिमल राज्यों, अर्थात् पाण्ड्य, चोल और चेर (केरल) के बाद तगदूर (घर्मपुरी, सलेमिलला) के अदिगमान राजाओं का ही संगम-कालीन तिमल साहित्य से पर्याप्त वर्णन मिलता है। तिमल देश के राजनीतिक विभागों के प्राचीनतम उल्लेखों में उनकी गणना बहुत सम्भव है।

तिमल देश की सांस्कृतिक उन्नित की स्थित का प्रमाण मेगास्थनीज के उद्धरणों और अशोक के अभिलेखों से तो मिलता ही है, किन्तु उसके लिए कुछ अन्य प्रमाण भी हैं। कौटिल्य इसका उल्लेख करता है कि पाण्ड्य-कवाट मन्नार की खाड़ी के भारतीय प्रदेश में मुक्ता-क्षेत्र था। यहाँ के मोती बड़े प्रसिद्ध होते थे और उनका निर्यात किया जाता था। और उसी प्रकार पाण्ड्य की राजधानी मधुरा भारत भर में इसी नाम के अपने बारीक सूती वस्त्रों के लिए प्रख्यात थी। गुफावासों में प्राप्त ब्राह्मी अभिलेख लंका के ऐसे अभिलेखों से कई बातों में समानता रखते हैं। ये अभिलेख तिमल देश के प्राचीनतम लेख-बद्ध प्रमाण हैं जिनका किचित् विश्वास से काल निश्चित किया जा सकता है। इनकी लिपि भट्टिप्रोलु की ब्राह्मी से बहुत मिलती-जुलती है। इनमें कुछ का समय ईसापूर्व दूसरी शती कहा जा सकता है और कुछ

<sup>1.</sup> xvii, 1.7

<sup>2.</sup> BSOAS, xii (1948) पू॰ 136-7 और 146-7

<sup>3.</sup> কীo সাo II, 11

ईसा की दूसरी-तीसरी शती के भी हो सकते हैं। यद्यपि उन अभिलेखों की अभी तक पूरी तरह व्याख्या नहीं हो पाई है, तथापि जितना मालूम हो सका है उसके आधार पर निःसन्देह कहा जा सकता है कि वे या तो दान-लेख हैं अथवा उन भिक्षुओं के नाम हैं जो इन शिलासनों पर सोते थे या उन गुफाओं में रहते थे। दक्षिण भारत और लंका के इन लेखों और स्मारकों में घनिष्ट सादृश्य है। गृद्धकूट का तमिल नाम 'कळुगुमलइ' है। यह उन स्थानों में से एक है जहाँ ऐसी अभिलिखित गुफाएं हैं। इनसे यह निष्कर्प निकाला गया है कि ये स्मारक बौद्धमूलक हैं। किन्तु अत्यन्त निश्चय के साथ ऐसा कहने का अभी समय नहीं आया है। नये गुफावासों और नये अभिलेखों की खोजें होती जा रही हैं जैसे मेल्लोर जिले में मालकोंडा में और कोयंबटूर जिले में अरिक्कलूर नामक स्थान पर हाल ही में ऐसी प्राकृतिक गुफाएं मिली हैं जिनमें अभिलेख खुदे हैं। परम्परा के अनुसार जैन-वर्म का दक्षिण में प्रवेश बौद्धम के कुछ पूर्व नहीं तो साथ साथ जरूर हुआ होगा।

अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि उपर्युक्त स्मारक वीद्धों के हैं या जैनों के अथवा दोनों के। किन्तु उनके अब तक के अध्ययन से यह कहना ही ठीक मालूम होता है कि उनकी भाषा तिमल का आद्य रूप है, जब वह अपना रूप धारण कर रही थी, यद्यपि उनकी लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। वह वर्णमाला वाली लिपि थी। और ड़, ळ, ळ और ण जैसी विशिष्ट द्रविड़ ध्वनियों के चिन्ह वन चुके थे। उनके अन्य विशिष्ट लक्षण ये हैं: उनमें स्वरिक व्यंजन भी पाये जाते हैं जो दो चिन्हों से व्यक्त किये जाते थे, पहला चिन्ह व्यंजन के लिए और दूसरा पूरे स्वर का चिन्ह होता था। दृष्टांत के लिए यु को य्+उ से प्रकट करते थे। ये विकास और अन्य विशिष्ट लक्षण जिनका यहाँ विस्तार नहीं कर सकते हैं, वहुत ही दीर्घ काल के प्रयत्नों और परीक्षणों के फल रहे होंगे, जो कई पीढियों तक चला होगा।

अभिलेखों की अंतर्वस्तु का अब तक ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो पाया है। किन्तु उनके प्रयोगात्मक अध्ययन से अनेक निष्कर्ष निकलते हैं। एक अभिलेख

<sup>1.</sup> का॰ रि॰ रि॰ 1937-8, II, 1, सिलवर जुवली वाल्यूम, आर्कलाजिकल सोसायटी आफ साउथ इंडिया, 1962।

<sup>2.</sup> प्रोसी० थर्ड ओरियन्टल कान्फ्रेंस, पृ० 275

में लंका (ईळ) के एक कुटुम्बिक का दाता के रूप में उल्लेख है, और दूसरों में कर्णी जाति की एक नारी और विणकों का दाता के रूप में उल्लिखित है। ये सभी लेख छोटे हैं, किन्तु उनसे यह प्रमाणित होता है कि जो भिक्षु-भिक्षुणियां दिव्य जीवन की खोज में निर्जन वनों और पहाड़ों में अपने दिन विताती थीं उनका भरण-पोषण समाज के सभी वर्गों के उपासक करते हैं।

अव हम प्रारम्भिक तमिल साहित्य में आये नन्दवंशीयों तथा मौयों के निर्देशों पर विचार करेंगे। उनके नामों के उल्लेख पाँच कविताओं में हैं। उनमें से तीन का रचयिता एक ही व्यक्ति मामूलनार है, जिसके कथन सबसे स्पष्ट हैं। दूसरों के दो अन्य रचियता हैं। संगमयुग के कवियों का परस्पर कालकम ठीक-ठीक निश्चित नहीं हो पाया है। समस्त संगमयुगीन तिमल साहित्य ईसा की प्रथम तीन शताब्दियों की कृति है। इस प्रकार इन कविताओं में नन्द और मौर्य राजाओं का उल्लेख समसामयिक नहीं है। वे उल्लेख उन घटनाओं के हैं जिन्हें लोगों ने स्मृति या अन्य साघनों द्वारा सुरक्षित रखा था, जिनका आज हमें पता नहीं है। मामुलनार के अतिरिक्त जो दो कवियों के निर्देश हैं वे उससे अस्पष्ट हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि वे ऐतिहासिक मौर्यो का नामोल्लेख करते हैं अथवा किन्हीं पौराणिक पुरुषों का । किन्तु यह निश्चित है कि उन दोनों में जिन-जिन तथ्यों और पुराणकयाओं का उल्लेख है वे एक ही या समान हैं। उनकी पदावली भी एक ही है। हाँ, यह अवस्य है कि उनमें से एक कळिळ आत्तिरैयनार ने अधिक विवरण दिये हैं। और दूसरे-पारंगोरंनार ने अपेक्षाकृत कम । किळल आत्तिरंयनार के वर्णन में मोरियर, उनके विजयी भालों, उनके गगनचुम्बी छत्र और उनके ध्वजयुक्त रथों के जल्लेख के अनन्तर यह वर्णन आता है कि उनके चमकीली किरणों वाला चक पृथ्वी के सीमांत के पर्वत को काटते हुए सुर्य चक्र के पार भी चला गया, जो कटे हुए पर्वती दर्रे में कीलित हो गया। भाष्यकार ने कुछ अपने मन से जोड़कर उपर्युक्त वर्णनों का अर्थ निकाला है कि मोरियर ने समस्त भतल पर शासन किया और जिस पर्वत को उन लोगों ने काटा था वह रजतमेर या जो इस लोक को दूसरे लोक से अलग करता था।

<sup>1.</sup> पुड़म् 175

<sup>2.</sup> अहम् 69

सूर्य के चक को दर्रे के पास देवों ने कीलित किया था। उसका यह भी कथन है कि मोरियर चक्रवाले सम्राट् थे अथवा विद्याघर और नाग थे। यह भाष्य ऐतिहासिक 'मोरियर' के दूसरे पाठ ओरियर के अधिक अनुकूल है। किन्तु दूसरे पाठ पर अधिक वल देने की आवश्यकता नहीं है। पर्वतों को काटने और चक्र के आगे वढ़ने का वर्णन हमको मामूलनार के मौर्यों के उल्लेखों में भी स्पष्ट रूप से मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि दूसरे दोनों कवियों ने भी मौर्यों का ही निर्देश किया है, तो उनका ज्ञान युंचला ही था और उन्होंने मौर्यों को और उनके कृत्यों को अतिमानवीय रूप दे दिया, भारतीय पुराणों में सृष्टि के आदि से अनेक कल्पों तक के ऐसे अतिमानवों के आख्यान चलते हैं।

मामूलनार को नन्दों और मौर्यों का अपेक्षाकृत अधिक ज्ञान या और उसके कथन अविक यथातय और विश्वसनीय हैं, यद्यपि उसने भी अपने वर्णनों को अर्घ-पौराणिक रूप दिया है। किन्तु अन्य दोनों के वर्णनों में मौर्यों को पूरा पीराणिक आवरण दे दिया गया है। मामूलनार ने नन्दों का वर्णन किया है और उनके अतुल बनराशि का भी, जिसका उन्होंने संग्रह किया था । इस वर्णन का संदर्भ बड़ा प्रभावपूर्ण है। एक वियोगिनी युवती पूछती है "वह क्या पदार्थ है जिसने मेरे प्रेमी को मेरी सुन्दरता से अधिक आकृष्ट कर लिया है ? अनेक कित्पित उत्तरों में यह है,<sup>1</sup> क्या पाटलिपुत्र में संचित कोप तो नहीं है, जिसको सुप्रथित और जेता नन्दराजाओं ने, गंगा की जल-राशि में छिपा रखा है?" अन्य स्रोतों से नंदों के वारे में जो ज्ञान है उसकी पुष्टि होती है; इसमें एक नयी वात भी मिलती है कि नंदों ने गंगा की जलराशि में अपना कोप छिपा रखा था। इससे आठवीं शताब्दी के अरव-यात्रियों के उन कथनों का स्मरण हो आता है जिनमें कहा गया है कि जबग के महाराजा भी कोपों को इसी प्रकार छिपा कर रखते थे। मामूलनार ने जहाँ मौर्यो का नामोल्लेख किया है वहाँ अन्य ऐतिहासिक घटनाओं का यथातय और स्पष्ट संकेत भी है। अहनानुडु के दो अंशों पर हमको विचार करना है। एक का<sup>2</sup> आरम्भ यह कहकर होता है कि यदि उस प्रेमी

<sup>1.</sup> वही, 265

<sup>2.</sup> वही, 251

को नन्दों का धन भी मिल जाय तो भी वह वहाँ नहीं रुकेगा । इसके अनन्तर यह वर्णन है कि विजयष्वज वाले कोशरों ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की और उनमें से अनेक को जीत लिया। किन्तु मोहूर लोगों ने हार नहीं मानी। तव विशाल सेना वाले मोरियों ने उन पर चढ़ाई कर दी। यहां यह भी वर्णन है कि मीरियारों का रथचक पर्वत के कटे हए दर्रे से गया। संभवतः मौर्य साम्राज्य और कोशर राज्यों में ऐसी मैत्री थी कि मौर्य सरकार कोशरों की ओर से उनके शत्रुओं से लड़ने को तैयार हो गई। इससे मीर्य साम्राज्य की नीति का एक स्वरूप प्रकट होता है कि मीर्य-सरकार तिमल देश की राजनीति में भी हस्तक्षेप करती थी। उनकी नीति के इस पहलुपर अब तक पूरा घ्यान नहीं दिया गया है। मामूलनार का जो अन्तिम उल्लेख है<sup>1</sup> उसमें कुछ और वार्ते मिलती हैं । इसके अनुसार अब मोरियार दक्षिण की ओर मुड़े तो दुर्वर्ष वडुगर उनकी अग्रिम पंक्ति में थे और जिस पर्वत को रथों को ले जाने के लिए मार्ग वनाने को काटा गया या वह गगनचुम्बी हिमाच्छादित पर्वत था, जो हिमालय रहा होगा । इस कथन से यह प्रकट होता है कि मामूलनार में भी मीयों के पौराणिक आख्यान की प्रवृत्ति थी और अन्य दो तिमल कवियों की तो वह शैली ही थी। मामूलनार हम को कुछ वास्तविक घटनायें भी वता देता है । तिमल में वडुगर पद का प्रयोग किसी निश्चित अर्थ में नहीं होता है। इसका शाब्दिक अर्थ तो औदीच्य है, पर दक्षिणपूर्वी डेक्कन के कन्नड़ और तेलुगु लोगों को सूचित करने के लिये सामान्यतया इसका प्रयोग होता था। ये लोग मौर्य साम्राज्य में थे। संभव है कि मौयों के दक्षिण के अभियानों में ये लोग उनके आगे आगे चले हों।

नन्दों का एक अंतिम उल्लेख है, जो सरल और स्पष्ट है। यह कुडुं डोगईं में है और इसके अनुसार पाटलिपुत्र में अपार स्वर्णराशि थी। इसमें यह भी कहा गया है कि पाटलिपुत्र के हाथी सोन नदी में नहलाये जाते थे।

ये तिमल ग्रंथ मौर्यकाल से पाँच शितयों तक बाद के हैं। यदि आधुनिक युग की राजनीतिक शब्दावली में कहें तो इनसे यह प्रकट होता है कि तिमल राज्य मौर्यों के प्रभाव क्षेत्र में थे। यह तो कहा ही गया है कि कम-से-कम

<sup>1.</sup> वही, 281

<sup>2.</sup> कविता सं ० 75

एक वार तो मौर्यों ने कोशरों की सहायता की ही, जिससे वे अपने विद्रोही सरदार मोहूर को दवा सकें, बडुगर ने उस सैनिक अभियान में सहयोग दिया था।

अव थोड़ी चर्चा उस पौराणिक घटना की भी होनी चाहिए जिसमें रथ के पहियों को निकालने के लिए पर्वत काटने की वात कही गई है। निश्चय ही इसमें चक्रवर्ती सम्राट की कल्पना की अनुगूंज है। चक्रवर्ती के रत्नों (उपकरण) में चक्र भी है, दिग्वजय में यह चक्र आगे चलता था। इसके अनेक रहस्यमय गुण कहे गये हैं। अशोक को ऐसा ही चक्रवर्ती नरेश कहा जाता था। महावंश तथा अन्य ग्रंथों में उनको चक्रवर्ती ही संबोधित किया गया है। यह विचारणीय है कि उक्त चक्र के जितने भी उल्लेख आये हैं उनमें अधिकांश में यह नहीं स्पष्ट है कि वह रथ का चक्र है या साम्राज्य का प्रतीक चक्र। मामूलनार ने केवल एक वार साफ तौर से उसको रथ चक्र ही कहा है। चाहे जो हो उक्त चक्र की वार्ता ऐतिहासिक नहीं कहीं जा सकती है।

दक्षिण भारत की भांति लंका भी मेगास्थनीज और अशोक के अभिलेखों के उल्लेखों से ही इतिहास के प्रकाश में आती है। किन्तु दोनों में उसका नाम तांवपण्णि आया है, जिसे आगे चलकर युनानी लेखक ने 'तप्रवने' कहकर संवीधित किया है। महावंश के प्रारम्भिक प्रकरणों में वृद्ध की लंका-यात्रा के उपदेश-पूर्ण विवरण हैं। उसमें वहाँ विजय के आगमन और कुवपणा, (अन्यत्र कुवेणि) से उसकी मुठभेड़ तथा पाण्ड्य की एक राजकूमारी से उसके विवाह की कहानी भी है। आयुनिक खोजों से यह प्रकट है कि लंका के आद्य निवासी वएड्ड ये, जो जंगलों में आखेट से अपना निर्वाह करते और प्राकृतिक गुफाओं या जंगलों में ही रहते ये । कदाचित् मलावार समुद्रतट से पहले पहल कुछ लोग वहाँ गये जो अपने को नाग वतलाते थे। इन्होंने ही द्वीप के उत्तरी भाग का नाम नागद्वीप रखा । ये नाग आज के मलावारी नायरों के पूर्वज थे । नाय संस्कृत नाग का ही प्राकृत रूप है। विजय-गाया, सिंहली भाषा और वाद्य अभिलेखों की ब्राह्मी लिपि - ये तीनों इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि समुद्र के मार्ग से उत्तरी भारत का प्रभाव लंका में पहुँच गया था और पाण्ड्य राजकुमारी से विजय की विवाहवार्त्ता से प्रकट होता है कि लंका और दक्षिण भारत में सम्पर्क वढ़ गया था। यह उस समय के पश्चात् हुआ होगा जविक दोनों ही आर्य-संस्कृति के रंग में रंगे जा चुके थे। लंका की जनस्मृति में अब तक विजय के वहां जाने के पूर्वकाल की बातें सुरक्षित हैं जबिक दक्षिण भारत से

हाथीदांत, मोम, सुगंचित द्रव्य, मोती और जवाहरात की खोज में व्यापारी जहाज वहाँ आते थे और कभी-कभी लंका के सम्द्र-तटों पर ध्वस्त हो जाते थे। इस प्रागैतिहासिक वार्ता का वहुलांश अनुमानाश्रित है। अतः घटनाओं के व्योरों की ऐतिहासिकता का निर्णय नहीं हो सकता है। किन्तु निश्चय ही भारत में जिस समय मौर्य-काल का आरम्भ हुआ उस समय तक लंका के अनेक भागों में अनेक उपनिवेश वस चुके थे और वहां की संस्कृति पर्याप्त रूप से ऊंची हो चुकी थी। उत्तरी मैदान जिसमें अनुराघपुर था, जो लंका की राजवानी थी, दक्षिण-पूर्वी भाग में रोहण तथा दक्षिण-पश्चिमी भाग में कल्याणी, कदाचित् उस काल की लंका के तीन वड़े-वड़े विभाग थे। कदाचित् आरम्भ में ये स्वतंत्र उपनिवेश थे जिनको भारत से विभिन्न आर्य-समुदायों ने स्थापित किया था। भारत से समुद्र मार्ग द्वारा वाहर गये आर्थों के ये प्रथम उपनिवेश थे। वैदिक काल से ही शुरू होने वाली, आर्यों की प्रसार यात्रा की प्रक्रिया का यह एक अंग था। बढ़ती हुई जन-संख्या के भरण-पोपण के लिए कृपि की जाती थी और अधिकतर घान उपजाया जाता था। निदयों में बांध बनाकर और उनसे नहरें निकालकर कृत्रिम जल-संचय की विधि व्यवहार में आ चुकी थी। वड़ी-वड़ी पकी ईंटों से मकान भी वनाये जाते थे।

जिस काल का इतिहास इस पुस्तक का वर्ण्य है, उस काल में महावंश के अनुसार, लंका के इतिहास में चार राजाओं के शासन-काल इस प्रकार सम्मिलत हैं: पंडुकाभय (ई० पू० 377 से 307) मुटसिव (ई० पू० 307 से 247), देवानांपिय तिस्स (ई० पू० 247 से 207), तथा उत्तिय (ई० पू० 207 से 197 तक)। पहले दो राजकालों के कम में संदेह हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन शासन-कालों को जान बूझकर इसलिए बढ़ाया गया है कि विजय को बुद्ध का समकालीन बनाया जा सके। महावंश में जो पंडुकाभय का शासन विणत है वह अधिकांश में पौराणिक है। परन्तु इन वर्णनों से यह अनुमान होता है कि पंडुकाभय को अपनी सत्ता स्थापित करने में अनेक सगे-संबंधियों से युद्ध करना पड़ा था, जो लंका के विभिन्न भागों में राज्य करते

<sup>1.</sup> गीगर, म० वं० (अनु०) पृ० xxi

<sup>2.</sup> वही, अध्याय x

ये, और अपने राज्य की राजवानी उसने अनुरावपुर में स्थापित की। यह भी ज्ञात होता है कि उसके शासन-काल में सिहली संस्कृति की अच्छी उन्नित हुई जिसमें स्थानीय 'वएद' (यक्ख) और भारतीय आर्य-तत्वों का मिश्रण था। भारतीय संस्कृति वहाँ विजय तथा उसके अनुयायियों द्वारा प्रविष्ट हुई थी । राजवानी सुयोजित थी । उसमें जलाशय थे, उद्यान थे, विभिन्न जलसमुदायों की अलग-अलग वस्तियां थीं, जिनमें योनों के निवास भी थे। राज-सहायता और संरक्षण पाने वालों में निर्यन्य, आजीवक, ब्राह्मण और अनेक अन्य मतावलंबी भी थे। मुटसिव के राजकाल का वर्णन यहुत संक्षिप्त है, जिसमें कहा गया है कि उसने महामेघवन नामक सुन्दर वाटिका लगवाई और परम सुन्दर अनुराधपुर से लंका की सुन्दर भूमि पर शासन किया। उसके दस पुत्र थे, जो एक-दूसरे के कल्याण का घ्यान रखते थे। उनकी दो कन्यार्थे भी थीं। दूसरा पुत्र देवानांपिय तिस्स सभी भाइयों से गुणवान और बुद्धिमान था, और अपने पिता के अनन्तर राजसिंहासन पर वैठा। अशोक के राज्य-शासन के विवरण में हमने तिस्स और अशोक के मैत्री-सम्बन्दों, राजदूतों के विनिमय और राजकीय जपायनों के आदान-प्रदान, महिन्द द्वारा लंका में वौद्धवर्म का प्रचार तथा वोधि-वृक्ष की एक शाखा का लंका ले जाकर आरोपित करने का वर्णन दे दिया है। उसके आगे, यह मानने का पूरा आचार है कि स्थानीय लोगों को समझा-बुझाकर वहां संस्कृति का विकास हो रहा था, वड़े-बड़े नगर वढ़ रहे थे, सड़कें बनाई जा रही थीं और कृषि की द्रुत गित से वृद्धि हो रही थी। लंकाद्वीप की प्राय: सभी पहाड़ियों की गुफाओं में जो वीसियों ब्राह्मी अभिलेख मिलते हैं (जिनका समय ईसापूर्व तीसरी शती का मध्य है अथवा पहली शती का आरम्भ) उनसे यह सिद्ध है कि महिन्द के वर्म-प्रचार के वाद वहां वड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां बनी थीं जो शान्ति से इन्हीं गुफाओं में रहती थीं। किन्तु बौद्ध धर्म की पूजाविधियों के साथ-साथ लंका के आदा मतों, जैसे वएड़ों की विधियां भी प्रचलित थीं। यह बहुत संभव है कि अनुरावपुर में जो आज घ्वस्त और खंडित दगोव और विहार मिलते हैं वे तिस्स के समय में निर्मित हुए हों<sup>1</sup> अथवा उसके उत्तराधिकारियों के समय में। बौद्ध वर्म के साय-साय जो भारतीय शिल्प-कला बहां प्रविष्ट हुई उसी की शैली पर वे निर्मित हुए थे। महिन्द के स्वागत में महारानी अनुला

<sup>1.</sup> म० वं अध्याय xx

तया उसके साय पाँच सौ अन्य महिलाओं का आना,1 संघमित्ता के आगमन के परचात् उन सभी का वौद्ध वर्म में दीक्षित होना? तया गुफा-लेखों में अन्य स्त्रियों का उल्लेख, यह सभी इस वात को सूचित करते हैं कि सिहली समाज में स्त्रियों को वड़ी स्वतंत्रता थी और उनका पर्याप्त प्रभाव था। लंका के सबसे पुराने सिक्के भारतीय सिक्कों की तरह थे अर्थात् वे 'पुराण' अथवा 'शलाक' ये, चांदी और तांबे के और गोल या चौकोनी शक्ल के बने होते थे । जनके आकार छोटे-बड़े होते थे, और एक ओर आहत किये होते थे । चांदी और तांवा लंका में नहीं पाया जाता है। यदि सिक्के नहीं, तो उनकी वातुएं तो भारत से ही वहां आयात की जाती होंगी । तिस्स के यठ्ठाल दगोव के घ्वंसावशेषों में सन् 1884 ई० में लाल का एक सुन्दर टुकड़ा मिला या जिस पर सिहासन जैसी रतनजटित कुर्सी पर बैठे हुए एक राजा की मूर्ति खुदी हुई है। पार्कर के मत से यह उत्तर भारत की प्राचीन मुर्तिकला और शिल्पकारी का नमूना है जिसका प्रचार यूनानी प्रभाव को दिशत करता है। उससे यह भी सिद्ध होता है कि महावंश में जो तिस्स तथा अशोक के पारस्परिक संपर्क की वार्ता मिलती है, वह ऐतिहासिक तथ्य है। उसका यह भी विचार है कि उक्त बैठी हुई मूर्ति महाराजा अशोक की है।<sup>3</sup>

तिस्स के कोई पुत्र नहीं था। उसके वाद उसका भाई उत्तिय राजिसहासन पर बैठा। उसके (उत्तिय के) ही राजकाल में महिन्द तथा संघिमता का निर्वाण हुआ, और उनके शवों की बड़े सम्मान के साथ दाह-क्रिया हुई और उनकी स्मृति में स्तूप निर्मित कराये गये।

<sup>1.</sup> वही, xv, 18

<sup>2.</sup> वही, xix 65

ऐंगि॰ सीलोन, पु॰ 494-8

# उद्योग, व्यापार त्र्रीर मुद्रा

### I. प्रस्ताविका

महापद्मनन्द ने नन्द वंश की स्थापना की थी । उसकी सबसे वड़ी सफलता यह थी कि उसने उत्तर भारत की राजनीतिक एकता को पूर्ण किया, जिसमें सिंवु की घाटी तो नहीं, किन्तु मालवा का पठार, कलिंग का समुद्रतट और कदाचित डेक्कन का एक अच्छा भाग सम्मिलित था। सम्भवतः अपने हीन जन्म के कारण उसे अपने समय के मुख्य-मुख्य सभी क्षत्रिय राजवंशों को नप्ट कर देने और पुराणों की भाषा में अपने को सार्वभीम राजा वनाने की प्रेरणा मिली । उत्तर भारत के इन छोटे-छोटे राज्यों के एक वड़े साम्राज्य में मिल जाने से निःसंदेह इनकी भौतिक उन्नति हुई । उत्तर भारत की भूमि उपजाऊ है, इसका जलवायु अनुकूल है, आवागमन के लिये वड़ी-बड़ी नदियाँ हैं, विस्तृत समुद्रतट है। इन प्राकृतिक सुविवाओं के कारण आर्थिक समृद्धि के लिए वहाँ सदा से सुअवसर प्राप्त रहा है। नन्दवंश के केन्द्रप्रधान एवं वलिष्ठ शासन से व्यापार और उद्योगों की वृद्धि अवश्यंभावी थी। नन्दों का दरवार अत्यन्त वैभवपूर्ण था, जैसाकि उत्तरकालीन परम्पराओं से ज्ञात होता है। उनका शासन संगठित था, जो आगे आने वाले मौर्य शासन का अग्रदूत बना। दरवार और शासन की आवश्यकताओं के कारण उद्योग और व्यापार के प्रयत्नों को वडा उत्साह मिला। नन्द राजाओं को व्यापारिक उन्नति प्रत्यक्ष रूप से अभीष्ट थी, इसका अनुमान काशिका<sup>2</sup> में उल्लिखित इस बात से होता है कि उन्होंने एक मानक माप का आविष्कार किया और उन्होंने पूराने चाँदी के सिक्कों का मानकीकरण किया जिसका आगे चलकर विचार किया जायेगा।

मिला—मुद्राराक्षस, अंक III, श्लो० 37 । यहाँ नंदों को नवनव-तिशतद्रव्यकोटीश्वरः कहा गया है ।

<sup>2.</sup> पाणिनि, ii, 4, 21 पर।

नन्द साम्राज्य की सीमा के पार सिंघु नदी की घाटी थी जिसे ईरान के अखमनी शासकों ने जीत लिया था, किन्तु जो इस समय (नन्दकाल में) छोटे-छोटे राज्यों और गणों में विभक्त हो गई थी। एक शती पूर्व बुद्ध के जीवन-काल में मध्यदेश जितना असंगठित था वैसे ही यह भाग भी राजनीतिक दृष्टि से तो अव्यवस्थित था, किन्तु था अत्यन्त समृद्ध। सिकन्दर के अधिकारियों के वर्णन से ज्ञात होता है कि पंजाव में न केवल बड़ी संख्या में समृद्ध तथा जनाकीण नगर थे वरन् राजदरवारों और गणराज्यों में भी अतुल धन था। सिकन्दर के आक्रमण का प्रभाव ध्वंसकारक था। जिन भागों को उसकी सेना ने विजित किया, उनकी आर्थिक स्थिति विगड़ गई। सिकन्दर ने यूनान और भारत के वीच व्यापार के लिये जो योजनाएँ बनाई थीं, उनमें तत्काल कोई भी फलवती नहीं हो पाई।

चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा पिश्चमोत्तर भारत की मुक्ति की घटना या तो अनितम नन्द शासक के पदच्युत होने के कुछ पूर्व ही या वाद की है। उसके अनन्तर उसकी एक के वाद दूसरी विजयें होती ही गईं, जिनके फलस्वरूप वह विशाल मौर्य साम्राज्य वना जिसकी सीमायें वंगाल की खाड़ी से लेकर अफगानिस्तान के पठारों तक और हिमालय से नर्मदा नदी के पार तक फैल गईं। विन्दुसार और अशोक की विजयों से वह नविर्मित साम्राज्य सुसंगठित और स्थिर तो हो ही गया, उसकी दक्षिणी सीमाएँ तिमल राज्यों तक भी फल गईं। संस्थापक से लेकर तीन पीढ़ियों के शासन से साम्राज्य में आंतरिक सुरक्षा और वाह्य आक्रमणों से अभय हो गया। अशोक के सोत्साह प्रचार कार्यों से भारतीय संस्कृति के प्रसार का मार्ग प्रस्तुत हो गया और वह सुदूर लंका और यूनानी राज्यों के छोर तक पहुँच गई। यह अनुमान असंगत नहीं है कि इन अनुकूल स्थितियों के कारण मौर्य शासनकाल में उद्योग तथा देशी और विदेशी व्यापारों में अभृतपूर्व उन्नित हुई।

#### 2. उद्योग

नन्द और मौर्य कालों की जिस प्रभूत औद्योगिक जन्नति का उल्लेख ऊपर किया गया है वह कृषि और खनिज सावनों की सम्पन्नता से ही सम्भव हुई। भारत के इन सावनों की यूनानी लेखकों ने वड़ी प्रशंसा की है। मेगा-स्थनीज के लेखों से उद्धरण देते हुए डायोडोरस (ii, 35-7) कहता है, "भारत में अनेक विशाल पर्वंत हैं, जिन पर प्रत्येक प्रकार के फलदार वृक्षों का प्राचुर्य

है। वहां अनेक सुविस्तृत मैदान भी हैं जो वड़े उर्वर हैं। वे सभी प्राय: सुन्दर भी हैं, और उन सभी में अनेक निदयाँ वहती हैं। पृथ्वी के ऊपर जैसे अनेक प्रकार के फल उपजते हैं वैसे ही उसके गर्भ में अनेक प्रकार की वातुओं की खानें हैं, जिनसे सोना, चाँदी पर्याप्त मात्रा में और तांवा और लोहा भी, कम पिरमाण में नहीं, निकलता है। उनमें टिन और दूसरे पदार्थ भी पाये जाते हैं। भारत की अनेक वड़ी-वड़ी निदयाँ ऐसी हैं जिनमें विशाल नावें चल सकती हैं। "1 यूनानियों की देखी आर्थिक उन्नित में यह बात भी सिम्मिलत थी कि भारतीय शिल्पयों ने अपने पुस्तैनी पेशों में असाधारण कौशल की प्राप्ति की। वे अव भी वर्तमान हैं। डायोडोरस के ही शब्दों में "यहाँ के निवासी शिल्पों में वड़े कुशल हैं।" स्ट्रैंवो की उयोग्रफी में उनकी वनायी हुई वस्तुओं के ठीक-ठीक नामों के वर्णन मिलते हैं। स्ट्रावो को निआकर्ष से उक्त वार्तायें प्राप्त हुई थीं।

कपड़े का व्यवसाय भारत के प्राचीनतम उद्योगों में है। ऋग्वेद और अयवंवेद में तंतु और ओतुर शब्द मिलते हैं, जिन्हें ताना वाना कहा जाता है। यजुःसंहिता और अन्य ग्रंथों में 'तसर' व 'वेमन' पद भी मिलते हैं, जो कमशः ढरकी और कर्षे को सूचित करते हैं। कपड़े के उद्योग में हई के वस्त्र प्रधान थे। उनकी विक्री देश में ही बहुत होती थी, जहाँ के लोगों की अनादि काल से परम्परागत प्रकृति दो सूती वस्त्रों को बारण करने की चली आ रही थी, जिनका उल्लेख आद्य बौद्ध ग्रंथों और यूनानी दर्शकों के वर्णनों में मिलता

<sup>1.</sup> उपर्युक्त वर्णन के अनुसार सोना, चांदी, तांवा और लोहा पर्याप्त मात्रा में और टिन तथा अन्य वातुएँ अपेक्षाकृत कम मात्रा में भारतीय खानों से ही निकाली जाती थीं। कौटिल्य के अर्थज्ञास्त्र (ii, 13) में सोने और चांदी के पाँच-पांच प्राप्ति-स्थान वताये गये हैं। इनमें गौड़ की पहचान ही निश्चित रूप से हो पाई है, अन्य स्थानों की पहचान अभी शेप है।

<sup>2.</sup> वतलाया गया है कि भारतीय कारीगरों ने जब मैसीडोनियनों को स्पंज का इस्तेमाल करते देखा तो महीन सूत और ऊन में उसकी नकल कर ली। उन्होंने यूनानी ऐथलीटों को स्कैंपरो और तेल के पलास्कों का इस्तेमाल करते देखा तो उसे भी तत्काल वनाना सीख लिया।

<sup>3.</sup> देखि॰ वैदिक इंडेक्स, इनकी प्रविप्टि।

हैं। अतः इसमें कोई आरचर्य नहीं कि मालवीं और उनके सायियों ने निजयी सिकन्दर को जो उपहार दिये उनमें बहुत से मूती दस्त्र भी ये । यद्यरि मूती वस्त्र का उद्योग समस्त देश में फैका हुआ था तथापि कतिपय स्थानों के करहे काकी प्राचीन काल से प्रसिद्ध थे । बनारस और शिविदेश के दस्कों (कासिक्तन या कासिकदस्य और सिवेयक या सिवेय्यक) की आद्य बाँड ग्रंथों में नड़ी प्रयंक्षा निरुती है। अयंत्रास्त्र उनकी बृहतर मूची देता है। (पाण्ड्य देश की राजवानी) मधुरा, (परिचमी बाट का) अपरांत, कामी, बंग, बस (की कीशांबी प्रदेश में था) तथा महिष में उत्तम मूती कपड़े बनते थे, जिनकी कार्पातिक कहा गया है। उसी संदर्भ में अर्थकास्त्र तीन दिशिष्ट प्रकार के दुक्लों का उल्लेख करता है जो बनने के स्थानों और रंगों से पहचाने बाते थे। वे वंग (पूर्व वंगाल) पुंडू (उत्तर वंगाल) तथा सुवर्गकुड्य (कामरुप) में बनते थे । वे ऋनदा: इवेत, ज्यान तथा चौन्दर्य की किरणों के रंग के (सूर्यवर्णम्) होते थे । इक्त प्रथ में वहीं काशी और पूर्व के औम का (छाल्टी, लिनन) का भी निर्देश है। क्रीटिन्स ने मगब, पूड़ और मुदर्गकुरूप के दस्त्रीं का भी नाम किया है। आद्यवीद्ध साहित्य में 'खोन' (रियन) का नामोल्टेड 흥 1<sup>3</sup>

कर के विवरण से यह देखा जा सकता है कि बंगाल, कामस्य और काशी एस प्राचीनकाल में भी करड़ा-उद्योग के प्रसिद्ध केन्द्र थे। इस उद्योग के कीगल की पूर्णता इससे प्रकट होती है कि अवंशास्त्र में दुक्ल और सीम के प्रकारों का एनके बनाये जाने की रीति और रंग के अनुसार मेट किया गया है, पत्रोणों के प्रकारों को मूत और रंग के अनुसार दतकाया गया है।

जब हम अधिक मूल्यवान बस्त्रों का विचार करते हैं तो हमकी पालि के भागमों में रेशमी कपड़ों (कोसेप, कोसेय पाबार) का उल्लेख मिलना है। जातकों में भी इनका निर्देश हैं। कीटिस्य (ii, 11) ने कोशेय का नाम

<sup>1.</sup> देव पीटर्सन की डिकानरी में कपास और एरियन की इंडिका, अध्याय xvi !

निला० अंगुत्तरनिकाय, 1, 248, दिनय पिटक 1, 278-280 : जातक iv, 401 vi, 51 आदि ।

<sup>3.</sup> दे॰ पीटसंन की हिस्सनरी में चोन ।

<sup>4.</sup> दही, संबद्ध प्रविष्टि ।

चीन-पट्ट चीन-भूमिज (चीन के बने चीनी वस्त्र) के साथ लिया है। जहां ये नाम हैं, वहाँ यह भी कहा गया है कि चीन के बने वस्त्रों की देशी रेशमी वस्त्रों से प्रतिद्वन्द्विता थी।

इसके विवरीत ऊनी वस्त्रों की बुनाई का उद्योग प्राचीनतर और स्थानीय अर्थात् स्वदेशी था। गंघार के वारीक ऊन की प्रसिद्धि ऋग्वेद के समय में भी थी । ऋग्वेद में शामुल्य नामक एक विशेष ऊनी वस्त्र का भी उल्लेख मिलता है। जातकों में गंवार के ऊनी वस्त्रों की कोटंबर या कोदंबर (जो कदाचित पंजाब का औट बर है, जैसा जीन प्री जिल्ह्स्की का कथन है) के वस्त्रों के साथ वड़ी प्रशंसा की गयी है। कौटिल्य गंवार के विषय में मीन है, किन्तु नेपाल के ऊनी वस्त्रों का नामोल्लेख अवस्य करता है। वे भिगिसी या अपसारक कहे जाते थे (ii, 11)। कहते हैं कि वे आठ टुकड़ों को जोड़कर वनते थे और इन पर वर्षा का कोई असर नहीं होता या। ऐसे ऊनी कपड़ों के निर्माण की कला कितनी उन्नति कर गयी थी, वह इससे मालूम होता है कि अर्थशास्त्र में भेड़ों के ऊन के रंगों के आधार पर ऊनी कपड़ों की 3 किस्मों और निर्माण विधि के आधार पर चार किस्मों और आदिमयों और जानवरों के इस्तेमाल को घ्यान में रखकर कम से कम 10 किस्मों का उल्लेख है। उसी प्रसंग में ग्रंयकर्ता ने सर्वोत्कृष्ट ऊन के गुणों का वड़ी सतकता से वर्णन किया है। प्रयोग और गुण के अनुसार छः प्रकार के अन्य ऊनी वस्त्रों का भी अर्थकास्त्र में उल्लेख है, जो वन्य पशुओं के बालों से वनते थे।

वस्त्रीद्योग के विवरण को समाप्त करने से पहले हम उच्चतर प्रकार के कुछ वस्त्रों का उल्लेख कर देना चाहते हैं, जो उस काल में बनते थे। ज़री के बेल-बूटे वाले कपड़ों का उल्लेख ऋग्वेद में है, जिन्हें पैसस कहा गया है। यजुसंहिता के अनुसार उन्हें स्त्रियां ही बनाती थीं। जातकों में सुनहरी पगड़ियों का उल्लेख है जिन्हें राजा बारण करते थे, और सुनहरे झुलों का

वैदिक इंडैक्स, संबद्ध प्रविष्टि ।

<sup>2.</sup> जातक vi, 500

<sup>3.</sup> un ancien people de Penjab; Les Udumbara in J. As 1926 में, प. 25-26

<sup>4.</sup> वैदिक इंडैक्स में पेशस।

भी जो राजकीय हाथियों को पहनाया जाता या 11 नन्द और मीर्य राजाओं के समय में समृद्ध वर्ग के लोग ही प्राय: सुनहले तारों से कड़े हुए वस्त्र घारण करते थे। इसका स्ट्राबो के कथनों से समर्थन होता है। वह कहता है, (xv, 1,54) "भारतवासी सोने की जरी के कान वाले वस्त्र घारण करते हैं और ऐसे आभूषण पहनते हैं जिनमें रत्न और मणि-माणिक जड़े होते हैं। उनके वस्त्र वारीक और रंगीन होते हैं। "2 ऐसे मड़कीले वस्त्र उत्सवों में विशेषकर पहने जाते थे। भारतवासियों के उत्सवों के जुलूसों का वर्णन करते हुए, स्ट्राबो सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों की पंक्तियों का ही नहीं विल्क पीलवानों का भी वर्णन करता है, जो सोने की जरी के काम वाली पोशाक पहने होते थे। काँटयस ने जनता को दर्शन देते समय भारतीय नरेगों की पोशाक के बारे में कहा है कि "थे वारीक मलमल के वस्त्रों से मुसज्जित होते थे, जिन पर बेंगनी और सुनहले तारों की कड़ाई होती थी।"

लकड़ी का काम भारत का एक अति प्राचीन उद्योग है। ऋग्वेद में वर्ड़्ड्(तक्षन् या तष्ट्र) और उसके जीजारों का उल्लेख है। जिस समय पालि आगमों और अन्य प्रन्यों की रचना हुई उस समय तक काष्ठ-कला की पर्याप्त उन्ति हो गई थी। उनमें वड्डिक-लोगों का लकड़ी के अनेक कामों में लगे होने का वर्णन है, जिनमें पोतों, गाड़ियों और रयों का निर्माण एवं यंत्रों और भवन का निर्माण भी सम्मिलित है। भौर्यकाल में यह गिल्म कौशल की पूर्णता की सीमा तक पहुँच चुका था। इसका एक प्रमाण अभी हाल में पटना के पास खुदाई में मिले रहस्यपूर्ण लकड़ी के मंचों के हप में

<sup>1.</sup> जातक vi, प्० 404; v, 322 ।

<sup>2.</sup> मैक्किंडल का अनुवाद किचित् मिन्न है (देखि॰ एंशियंट इंडिया ऐज डिस्काइटड वाइ मेगास्थनीज ऐंड एरियन, कलकत्ता संस्करण, पृ० 69) वह यों है इनके कपड़ों पर सोने और रत्नों का काम किया हुआ या, ये बहिया से बढ़िया मलमल पहनते थे।

देखि॰ वैदिक इंडैक्स, संबद्ध प्रविष्टि ।

<sup>4.</sup> पीटर्सन की डिक्शनरी में बड्डिक, और भी मिला॰ जातक ii, 18 (गृह-निर्माण के लिए); v. 159, vi, 427। (पानी के जहाज के लिए); iv, 207, (गाड़ियों और रथों के लिए) v, q॰ 242 (मसीनों के लिए)।

प्राप्त हुआ है। अशोक के समय की जो सुन्दर मूर्तियाँ मिलती हैं उनके माडल स्पप्ट रूप से पूर्वकालिक लकड़ी और हाथी-दांत के काम रहे होंगे। ये कलाएँ प्राचीन काल से चली आ रही थीं।

अभी हमने भारत के हाथीदांत के शिल्पियों का उल्लेख किया है। इस कला में भारत के कारीगर प्राचीन युग से ही कुशल होते आये हैं। विशेषतः जातकों में अनेक आलंकारिक एवं उपयोगी वस्तुओं का वर्णन है जो बहुमूल्य हाथी-दांत से वनती थीं। एरियन (इंडिका, xvi.) के अनुसार हाथीदांत की कान की वालियाँ पहनना श्रीसम्पन्न भारतियों का एक लक्षण था।

एक और ऐसा उद्योग है जिसमें भारतवासियों ने प्राचीन, मध्य और अर्वाचीन सभी कालों में विशिष्टता प्राप्त की, वह है संग-तराशी। जातकों में पासाणकोट्टक कहीं ध्वस्त ग्रामों के उपादानों से भवनिर्माण में लगे मिलते हैं, कहीं वे निर्मल स्फटिक शिला-खंड को भीतर से काटकर पोला कर रहे हैं, ब्रादि आदि। उस समय संग-तराश कैसी अपूर्व कारीगरी करते थे, इसका नमूना बशोक के शासनकाल के आश्चर्यजनक स्तंभों से मिलता है। जैसा विसेंट स्मिथ का कथन है, "कड़ें पत्यरों को सूचिक्कण (पॉलिश) करने की कला ऐसी पूर्णता को पहुँच गई थी जो आयुनिक शिल्पकारों की शक्ति के वाहर की किया हो गई है; कह सकते हैं कि इस कला का सर्वथा लोप हो गया है।" मौर्यकालीन पालिश का उच्चतम नमूना वरावर की गुफाओं की दीवारों पर मिलता है, जो कठोरतम ग्नाइस को शीशे की तरह चमका रही है।

मृग और वकरे की खालों का वस्त्र के रूप में प्रयोग ऋग्वेद काल में भी होता था  $1^5$  चर्मकार और उसकी अनेक प्रकार की कृतियों का वर्णन प्राथमिक वीद्ध साहित्य में है  $1^6$  कौटिल्य के अर्थशास्त्र (ii, II) से चर्म की अनेक

<sup>1.</sup> ऐनु० रिपो० आर्क ० सर्वे० इंडि०, 1912-13 पृ० 53

<sup>2.</sup> पीटर्सन की डिक्शनरी में दंत, मिला॰ जातक v, 302 (शीशे के दर्पण की हाथीदांत की मूंठ के लिए) vi, 223 (हाथीदांत के रथ के लिए)।

<sup>3.</sup> जात o i, 470

आवसफोर्ड हिस्ट्री आफ इंडिया, खण्ड I, द्वि० संस्करण, पृ० 113

<sup>5.</sup> वैदिक इंडैंक्स में अजिन ।

<sup>6.</sup> पीटर्सन की डिक्शनरी में उपाहाना और चम्म: मिला॰ जात ii,

किस्मों का पता चळता है जो स्थान, रंग तथा आकारों के विचार से विभिन्न वर्गों में रखे जाते थे। वड़ी रोचक बात है कि उनकी मुख्य किस्में विभिन्न हिमाच्य-प्रदेशों से आती थीं। हम पहुंचे ही एिखन (इंडिका, svi) हारा भारतीय पोशाकों के उल्लेख की चर्चा कर चुके हैं। उसके बर्नन में प्रसंपवध वर्मकारों के कौशल का भी उल्लेख का गया है। वह कहता है, "भारतीय शोग खेत चमड़े के बने जूते पहनते हैं, दिनके किनारों को बड़े यल से कतरते और इनके तल्ले रंगिनरंगे होते हैं।"

भारत सदा से अपने ऐसे वृक्षों के लिए प्रसिद्ध रहा है जिनकी लकड़ी तुर्गिवित होती है। पालि आगमों और जातकों में चन्दन, अगर और दगर आदि अनेक किस्म की सुगन्वित लकड़ियों का वर्णन है। कौटित्य ने पांच प्रकार की मुगंबित लकड़ियों का उल्लेख किया है, चन्दन, अगर, तैलपॉर्फर, भद्रश्री तथा कालेयक (ii, 11)। स्थान, रंग और गंच के विचार से इनके फिर अनेक विमेद किये गये हैं। माण्यकार ने जो इनके आधुनिक नाम दिये हैं उनसे ये कामरूप की लकड़ियां मालूम होती हैं। अन्य लकड़ियां लंका और हिमालय जैसे प्रदेशों से आती थीं।

भारत में बातु का प्रयोग प्रागैतिहासिक काल में सिन्दू घाटी के लोग करते थे, श्वका प्रमाण है। दैदिक काल के लोगों को अनेक प्रकार की बातुओं का जान था, जैसे सोना (चन्द्र, जातत्व्य, हिरण्य, सूबर्ण, हरित) चांदी (रजत), लोहा (कृष्णायस, द्याम), तांवा (लोहितायस, लोह), (सीस) सीसा और टिन (त्रपु)। सोने और चांदी के आभूषणों एवं बातु के अनेक सामानों का भी उल्लेख है। जातक में पीतल और कांने की घानुओं के ही उल्लेख नहीं हैं, अपितु यह भी मिलता है कि वहुमूल्य बातुओं से अनेक आभूषण बनने थे और घटिया बातुओं से धरों और खेती के काम में आने बाले उपकरण निर्मित किये जाते थे। कैंग्रिट्य (में, 12) ने अनेक प्रकार की कच्ची

<sup>153 (</sup>चमड़े के फंदे के लिए), iii, 79 (एक तस्ते के जूने के लिए); iii, 116 और vi, 431 (चमड़े के बोरे के लिए) लादि।

<sup>1.</sup> पीटर्सन की डिक्सनरी, संदद्व प्रविष्टि ।

<sup>2.</sup> वैदिक इंडैक्स, संबद्ध प्रविध्ट और बही, अंग्रेजी अनुवाद में metals and ornaments.

<sup>3.</sup> जातक i, 351, iv, 60, 85, 296 लादि।

घातुओं जैसे सोना, चाँदी, तांबा, सीसा, टिन, लोहा और वैकृंतक (जिसकी पहचान नहीं हो सकी है) के विशेष गुणों का वर्णन किया है। यही नहीं उसमें कच्ची घातु और घातु की शिराओं, वातुओं को गलाकर शुद्ध करने आदि के तकनीकी विज्ञानों का भी उल्लेख किया है। इसी प्रसंग में तांवा, सीसा, टिन, कांसा, पीतल, लोहे तथा अन्य घातुओं से बने वर्तानों एवं अन्य सामानों का निर्देश भी है। आगे के प्रकरणों (ii, 13, 14) में कौटित्य अनेक किस्म के सोने-चांदी के विशिष्ट गुणों का और उनके शुद्धीकरण, परीक्षण, उनसे अनेक प्रकार की वस्तुओं के निर्माण की विशेष-विशेष विधियों आदि का विवरण भी देता है। इन आकर्षक उल्लेखों से उस यूनानी लेखक के मत का पूर्ण रूप से खंडन हो जाता है जो यह कहते हुए कि भारत में सोने-चांदी की खानों की भरमार है, यह भी कह देता है कि, "तथापि भारतवासी खिन-विज्ञान और वातु-शुद्धि-विज्ञान के क्षेत्रों में अनाड़ी हैं और उन्हें अपने ही साबनों का पता नहीं। इन क्षेत्रों में उनकी विधियां वड़ी आदिम हैं।"2

नन्दों और मौयों के समय को लें, तो इसका पूरा प्रमाण मिलता है कि भारत के बातुर्कामयों का कौशल के बातुर्का था। इसके सामने डायोडोरस (ii, 36) के इस स्पष्ट कथन का कि अपनी प्रभूत बातुओं से भारतीय दैनिक उपयोग की वस्तुएँ और आभूषण बनाते हैं, विशेष महत्व नहीं रह जाता है, यद्यपि स्वयं उसका कथन मेगास्थनीज के प्रमाणों पर आधारित है। इससे भी अधिक महत्व की यह बात है कि मालवों और उनके मित्रों ने सिकन्दर को जो उपहार दिए थे उनमें सी दैलेंट क्वेत लौह (ferrum candidum) सम्मिलित था। यह क्वेत लोह इस्पात कहा जाता है, यद्यपि किनघम ने देसे "निकल" कहा है। "रामपुरवा के अशोक स्तंभ में जो एक तांवे की ठोस कील मिली है, जिसके द्वारा विशाल सिंह शीर्षक को स्तंभ के ऊपर जोड़ा गया था, वह मौर्यकाल के तांवे की कारीगरी का बचा हुआ उत्तम नमूना है। तिस्तालीन

मूल में शुल्ब-घातुशास्त्र-रस-पाक-मणिराग का मैयर ने उपर्युक्त अनुवाद किया है। शामशास्त्री का अनुवाद त्रुटिपूर्ण है।

<sup>2.</sup> स्टाबी, xv, 1.31

<sup>3.</sup> न्यू॰ ऋनि॰ xiii (1873) पृ॰ 188

<sup>4.</sup> तांवे की कुंडी के वर्णन और उसके फोटोग्राफ के लिए देखि॰ पंचानन नियोगी : कापर इन एंशियंट इंडिया, पृ० 18-20

युनानी विवरणों से भी पता चलता है कि किस प्रकार राजदरदारों में वहुं मूल्य वातु के कामों का प्रयोग होता था। हम पहले ही स्ट्राबी द्वारा भारतीय उत्तवों के जलूसों के वर्णन (AV, 1.69) का उल्लेख कर चूके हैं। उसमें यह विवरण भी आता है कि "अपने यहाँ आये हुए अतिथियों के स्वागत के लिए राजमूत्यों की कतार सीने के वड़े-वड़े मांडों और छह-छह छूट के धालों और तांबे के गिलासों और प्रकारन-पानों को लेकर चलती थी दिन पर नीलम, वैहुवं एवं भारतीय लाल जड़े होते थे।" इसी प्रकार कटियस ने वर्णन किया है कि जब भारतीय नरेश जनता को दर्शन देने के लिए बाहर निकलने थे तब स्वतः वे सुनहली पालकी में विराज होते जिनमें मीती की झालरें होतीं, और उनके मृत्य चांदी के लगर-दान लेकर चलते थे।"

अामूषाों के बारण करने की प्रधा प्राणितिहासिक काल के सिन्दु वाटी के लीगों में भी थी। बालसनेथि संहिता तथा तैसिरीय ब्राह्मण में जीहरी मिणकर का उल्लेख है। वैदिकीत्तर काल में जातकों के वर्णनों में मोती, स्कटिक तथा अन्य मिणयों का उल्लेख आता है। वहां यह भी कहा गया है कि आमूषण के लिए उनको काटने और चिकता करने बाले दिस्सी भी थे। कौटित्य (भ, 1!) मुक्तिक (मोती), मिण, वण (हीरे) और प्रवाल (मूणे) में पिरिचत था। ये देशी और विदेशी दोनों कोटियों के हीते थे। इसने लिक महत्त्व की बात यह है कि वह उत्कृष्ट और अपकृष्ट मोतियों के लक्षणों की जानता था और उसी प्रकार लाल, नीजम, बैद्यं, स्कटिक हीरों और मूंगों के रंग और गूणों से भी अभिन्न था। मिणकारों का कौराल कैसा दहा हुआ था, इसका अनुमान इससे होता है कि कौटित्य ने पांच प्रकार के मोती के हारों (यिष्ट) का वर्णन किया है। प्रत्येक के किर विभाग किये हैं। उत्सहार में उसने लिखा है कि कष्णासरों की मोति शिर, मुझाओं, पैरों और कि के मूषण इतने ही प्रकार के होते हैं। नत्य और मीयी कालों में लोगों के आमूषण इतने ही प्रकार के होते हैं। नत्य और मीयी कालों में लोगों के आमूषण प्रतने ही प्रकार के होते हैं। नत्य और मीयी कालों में लोगों के आमूषण प्रतने ही प्रकार के होते हैं। नत्य और मीयी कालों में लोगों के आमूषण प्रतने ही प्रकार के होते हैं। नत्य और मीयी कालों में लोगों के आमूषण प्रतने ही प्रकार के होते हैं। नत्य और मीयी कालों में लोगों के आमूषण प्रतने ही मिलता है।

<sup>1.</sup> वैदिक इंडैक्स, संबद्ध प्रविध्टि।

<sup>2.</sup> मिला, जातक i, 351, 479; ii, 6; iv, 60; 85, 295; vi 117-120, 279

<sup>3.</sup> स्ट्राबो xv. I.

स्यानाभाव के कारण हम उन अनेक अन्य उद्योगों का विवरण न दे सकेंगे जिनका उल्लेख जातक कथाओं में आता है। जातकों के अतिरिक्त अन्य लेखों में भी रंगों, गोंदों, दवाओं, सुगंवों तथा मिट्टी के भांडों के निर्माण का निर्देश है। किन्तु दो शब्द युद्ध के हिथयारों और उपकरणों के निर्माणों के विषय में कह देना आवश्यक है। वैदिक काल से ही घात एवं रक्षा के लिए प्रयुक्त बन्प-बाण, तलवार, भाले, ढाल और कवच प्रस्थात हैं। उत्तरकाल में अर्थशास्त्र (ii, 18) में अनेक प्रकार की वातुओं के बने धनुष, बाण, और अनेक भांति की तलवारों, परशु और वल्लमों के नाम मिलते हैं। उसी ग्रंथ में दो प्रकार के युद्ध-यन्त्रों स्थितयंत्राणि एव चल-यंत्राणि का उल्लेख है। स्थितयंत्र दस प्रकार के और चल-यंत्र सत्रह प्रकार के होते थे, जिनके अलग-अलग नाम दिये गये हैं। युनानी लेखों से, जिनका सम्बन्ध नन्द-मौर्य युग से है, ऊपर के कथनों का समर्थन होता है। एरियन (इंडिका, xvi) के अनुसार भारतीय पैदल-सिपाही घनुपवाण, भालों और चौड़ी तलवारों से सुसज्जित होते थे। घुड़सवारों के पास दो वल्लमें होती थीं। मालवों और उनके मित्रों ने जो उपहार सिकन्दर को भेंट किये उनमें चार घोड़ों वाले 1050 रथ (किन्हीं के अनुसार केवल 500) तथा 1000 छोटी ढालें थीं।

#### 2. व्यापार

प्राथमिक वीद्ध साहित्य की रचना के काल तक भारतवासियों ने प्रख्यात पथों से अन्तर्देशीय व्यापार को खूब बढ़ा लिया था। उन मार्गों पर सुविधानुसार विश्राम-स्थल थे। उनके द्वारा देश के सभी कोने एक-दूसरे से सम्बद्ध थे। इन में कुछ मुख्य मार्ग थे:

(1) पूर्व से पश्चिम्—यह मार्ग सबसे महत्व का था जो प्रमुख रूप से निदयों के सहारे चलता था । चम्पा से चलकर नावें वाराणसी आती थीं, जो इस समय का उद्योग और व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र था । वाराणसी से गंगा में ऊपर की ओर नावें सहजाति तक और उचर यमुना से कौशांवी तक पहुँचती थीं । वहां से पश्चिम की ओर सिन्धु और सौवीर (जिसको ओल्ड टेस्टामेंट में 'सोफीर' या 'ओफीर' कहा गया है) तक स्थल-मार्ग था । सिन्ध उस काल में अच्छी नसल के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था ।

<sup>1.</sup> चैदिक इंडैक्स, अंग्रेजी अनुवाद में war.

- (2) उत्तर से दक्षिण-पश्चिम-यह मार्ग कौसल की प्रसिद्ध राजवानी श्रावस्ती से गोदावरी के किनारे प्रतिष्ठान तक जाता था, और उलटी दिशा में उज्जयिनी, विदिशा और कौशांवी होते हुए पुनः श्रावस्ती को पहुँचता था।
- (3) उत्तर से दक्षिण-पूर्व यह मार्ग श्रावस्ती से राजगृह को जाता था। बीच में कपिलवस्तु, बैशाली, पाटलिपुत्र तथा नालंदा के प्रसिद्ध नगर पड़ते थे।
- (4) परिचमोत्तर मार्ग—इसका पाणिनि ने भी उल्लेख किया है। यह पंजाब से मध्य और परिचमी एशिया के प्रसिद्ध राजमार्गों को मिलाता था।

यह वर्णन भी मिलता है कि व्यापारी काश्मीर और गंधार से विदेश जाते थे, तथा बनारस से उज्जयिनी, मगव से सौबीर आदि की यात्रायें भी करते थे। अन्तर्देशीय व्यापार की इस व्यवस्या से कितनी धन-राशि उपलब्ध होती थी, इसका उदाहरण श्रावस्ती का महाश्रेष्ठी अनायपिडिक है जिसका व्यापार राजगृह और काशी तक फैला हुआ था। परन्तु व्यापार के मार्ग सदा सुगम न थे। सड़कों पर डाकू ना जाया करते थे, विशेषकर जब सड़कें जंगलों से होकर जाती थीं। उनसे वचने के लिए व्यापारी वन-रक्षकों की नियुक्ति करते थे। मार्ग रेतीले मैदानों से भी गुजरते थे। रात्रि में यल-नियामकों की सहायता से रेगिस्तान पार किये जाते थे। ये यल-नियामक तारों के सहारे सार्थ का मार्ग-प्रदर्शन करते थे। निर्जन स्थलों में अनेक प्रकार के भय होते थे जिनमें कुछ वास्तविक ये और कुछ काल्पनिक भी। मूला, अकाल, वन्य पशुओं, डाकुओं और राक्षसों, सभी से भय था। कुछ मार्ग राजपय अथवा महामग्ग के नाम से प्रसिद्ध थे। दूसरे उपपय कहे जाते थे, जो सायारण ये। निदयों के ऊपर पुल नहीं होते थे। घाटों से उन्हें पार करना पड़ता था। भारतीय व्यापारी स्थल और समुद्री दोनों मार्गों से व्यापार करते थे। पालि आगमों में छह-छह महीने की समुद्री-यात्राओं के वर्णन हैं। ये यात्राएं नावों (जहाजों) में होती थीं। जाड़े के दिनों में नावें किनारों पर ले ली जाती थीं। जातकों में भारतीय व्यापारियों की जल-यल को पारकर पूर्व एवं पिन्चम के सुदूर-

<sup>1.</sup> v, 1.17 उत्तरापयेनाहतं च ।

<sup>2.</sup> मिला॰ जात॰ ii, 248, iii, 365, विमानवत्यु टीका 370 बादि।

<sup>3.</sup> मिला सं० नि० iii. पृ० 155; वही. v. पृ० 51; अंगु० नि० iv, पृ० 127

देशों तक साहमपूर्ण समुद्र-यात्राओं की कहानियां सुरक्षित हैं। चम्पा अयवा बनारम में रहस्यपूर्ण देश मुत्रणेभूमि पर्यन्त व्यापारियों की जलयात्रा की कहानियों जातकों में मिलती हैं। आचुनिक बांधों में यह सिद्ध हुआ है कि "मुत्रणेभूमि" शब्द से गामान्यतः ब्रह्मदेश, मलय, प्रायद्वीप तथा मलय द्वीप-समृद्ध का बांच होता था। ऐमें भी वर्णन हैं कि पिरचमी समुद्रपत्तन भरकच्छ से भी व्यापारी लंका की बंदरगाहों के रास्ते, इन देशों में जाने थे। वास्तव में समुद्री-व्यापार के लिए उस काल में 'लंका (तंवपिण) एक गंतव्य था।' हम यह भी पढ़ने हैं कि व्यापारियों का एक मार्थ बाराणसी से वावेख (वैवीलोन) गया। जातकों से समुद्री यात्रा के एक दिल्चस्य पहलू का पता घलता है। उनके दिशा-काकों का वर्णन भी मिलता है, जिनकी उड़ान को देखकर नाधिक तटों की दिशा का अनुमान करते थे। जेसा पहले बता चुके हैं, वैवीलोनियां और फोनीशिया के प्राचीन समुद्री व्यापारी भी दिशा-काकों की सहायता से नायें ले जाते थे।

कीटिलीय अर्थशास्त्र के विकीण और प्रासंगिक निर्देशों से यह पता चलता है कि मीर्य-काल में ऊपर उल्लिखित व्यापार और अधिक उन्नत हो गया था। राज्य व्यापार की सिक्य प्रोत्ताहन देता था। इसका पना इस बात से मिलता है कि कीटिल्थ ने बड़े ध्यान से व्यापार-मार्गी के निर्माण एवं सुरक्षा का विधान किया है। व्यापारी बस्तियों की स्थापना को भी उसने जनपब विनिधेश प्रकरण में प्रमुख स्थान दिया है। सामान्य पथों की चार छंडों की चीड़ाई विहित थी, किन्तु व्यापारी बस्तियों में जाने थाले पथों (संयानीय पथ) की चीड़ाई आठ छंडों की रखने का विधान है (ii, 4)। ज्ञात होता है कि व्यापार के मार्गी पर सरकार विशेष ध्यान देती थी, जिगसे वाणिज्य-ध्यापार की वृद्धि में सहायता मिले (vii, 12)। कुछ इन्द्व-पद हैं जो इम विषय पर और प्रकाश डालते हैं: थल और जल मार्ग; तटीय एवं मध्य-जलमार्ग; हिमालय प्रदेशों और दक्षिण के थल-मार्ग। इस अन्तिम इन्ह से हमको बहुमूल्य जानकारी तो मिलती है, किन्तु वह विस्तृत नहीं है। दोनों मार्गी से—उत्तरी

<sup>1.</sup> मि॰ जातक, iv, 15-7; vi, 34; iii, 126

<sup>2.</sup> मि॰ जातक iii, 126-7, 267 ।

देखि० फिफ, पूर्वीदृत, अंग्रेजी अनुवाद, पृ० 269 !

और दक्षिणी—गंगा की घाटी के प्रदेशों में आयात होता था। यद्यपि आयात के सभी पदार्थों का तो नहीं, पर मुख्य-मुख्य पदार्थों के नाम दिये हैं। कौटित्य ने एक दूसरे आचार (नाम नही दिया है) के आघार पर, आयात के वहुमूल्य पदार्थों के हाथी, घोड़े, सुगन्य के पदार्थों, गज-दन्तों, चमड़ों, सोने और चांदी की बहुलता हिमालय के प्रदेशों में कही है। स्वतः कौटित्य के मतानुसार, कम्बलों, चमड़ों, घोड़ों को छोड़कर अन्य पदार्थों की जैसे शंबों, हारों मिणियों, प्रवालों और सोने की बहुलता दिलाण में थी। कौटित्य ने अन्य उत्पादों की भी सूची दी है(ii, 11-12), जिनमें कृषि और उद्योग सम्बन्धी पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं के नाम हैं जो भिन्न-भिन्न देशों में पैदा होते हैं। उन नामों से हम भारत के देशी और विदेशी व्यापार की वस्तुओं एवं उसके परिमाण का अनुमान कर सकते हैं। इन व्यापारी वस्तुओं में वंगाल, असम, वनारस, कोंकन और पाण्ड्य के वस्त्रों, चीन के रेशमी वस्त्रों, नेपाल के ऊनी वस्त्रों, हिमालय प्रदेश के चमड़ों, असम हिमालय और लंका (?)की सूर्गियत लकड़ियों और लंका (?), अलकंद तथा विवर्ण (अभी तक पहचान नहीं हो पाई है) की मिणयों के नाम हैं।

कपर दिये गये सभी विवरण यह सिद्ध करते हैं कि नन्द और मौर्य शासकों के उत्थान के साय-साय भारत के देशी और विदेशी व्यापारों की बड़ी उन्निति हुई ! सिन्बु-घाटी की विदेशियों से मुक्ति तथा उससे भी अधिक सेल्यूकस को पराजित करने से चन्द्रगुप्त मौर्य का अभीष्ट पश्चिमोत्तर मार्गों पर पूर्ण नियंत्रण हो गया जिसकी चर्चा हम कपर कर चुके हैं । चन्द्रगुप्त ने ही अथवा विन्दुसार ने दक्षिण को भी जीत लिया था। इससे पश्चिम तथा दक्षिण के बहुमूल्य मार्ग भी उनके उपयोगायं सुरक्षित हो गये। इनका महत्व पश्चिमोत्तर मार्ग के वरावर बल्कि उससे भी अधिक था। पूर्वी व्यापार के एकमात्र प्रतिद्वन्दी किलग के व्यापारी थे। अशोक की किलग विजय से वह रुकावट मी दूर हो गई। इस प्रकार मौर्य शासन ने जो एक सुसंगठित केन्द्रस्थ शक्ति या, सभी मार्गों को अपने

पाणिनि का सूत्र, थं, 2.13, व्यापारियों का नाम उन देशों पर रखने का उल्लेख करता है, जहाँ वे जाते थे। काशिका वृत्ति ने इसका यह उदाहरण दिया है:

मद्र-वाणिज, काव्मीर-वणिज और गंवारवाणिज

नियंत्रण में कर लिया। इससे व्यापार की और भी वृद्धि हुई। मौर्यों के शासन में सड़क-निर्माण के लिए एक अलग विभाग ही था, इसका पता मेगास्थनीज़ के एक उद्धरण (स्ट्रावो xv, 1,50) से मिलता है जिसमें एक वर्ग के अविकारियों के कर्तव्यों का निर्देश किया गया है, जिनको 'अगोरनों-मोई' (विकय-स्थलों के अधीक्षक) कहा जाता था। इनके कार्यों में ''मार्गों का निर्माण और प्रत्येक दस स्टैंडिया के अंतर पर एक ऐसा पत्थर लगाना था जो उपपथों और दूरियों को सूचित कर सकें।" मीर्यकाल का सब से विख्यात राजमार्ग वह था जो पश्चिमोत्तर प्रांत को पाटलियुत्र से जोड़ता था। वहां से वह गंगा के मुहाने तक चला जाता था। इस प्रथम भारतीय ग्रेंड ट्रंक रोड के विभिन्न पड़ावों और उनके वीच की दूरियों का उल्लेख रोम के लेखक प्लिनी ने अपने महान् ग्रंथ नैचुरल हिस्ट्री (vi, 21) में किया है। वह वर्णन बहुत स्पष्ट तो नहीं है, किन्तु तो भी उसका सार इस प्रकार है:

|                                        | रोम का मील |
|----------------------------------------|------------|
| प्यूसेलावटिस (पुष्करावती) से सिन्धु-   | 60         |
| सिन्यु से हाइडस्पिस (झेलम)-            | 60         |
| झेलम से हाइफैसिस (व्यास)-              | 270        |
| व्यास से हेसिड्रस (सतलज)-              | 168        |
| सतलज से जोमनीज (यमुना)-                | 168 (sic)  |
| यमुना से गंगा-                         | 112        |
| गंगा से रोडोफ (इसकी पहचान नहीं हुई है) | -119       |

<sup>1.</sup> पिलनी के विवरण के संक्षेप में विवेचन के लिए देखि॰ मैविकंडलः इंडिया एज डिस्काइन्ड बाइ मेगास्थनीज एंड एरियन, कलकत्ता सं॰ पृ॰ 130-34। एरियन (इंडिका अघ्याय III) इराटोस्थेनीज का उद्धरण देकर कहता है कि राजपय की नाप schoeni से करते थे। पिलनी के मतानुसार (एरियन, इंडिका ई॰ जै॰ चिन्नीक का अनु॰ पृ॰ 401 टि॰) इराटोस्थनीज की schoeni 40 स्टैडिया (करीव 5 मील) के वरावर थीं। स्ट्रावो (ज्याग्रफी, xv, 1.11) का कथन है कि राजपय की माप आवश्यक रेखाओं से करते थे। पाठ के किचित् संशोधन से इसका अर्थ "schoeni के रूप में" भी हो सकता है (लोएव की कलासिकल लाइबेरी संस्था, खंड viii, पृ॰ 17 टि॰)।

रोडोफ से किलिनिपैक्सा (पहचान नहीं हुई है) - 167 (या 265) किलिनिपैक्सा से गंगा-यमुना के संगम तक- 625(sic) संगम से पिलिनोद्या 425 (sic) पिलिनोद्या से गंगा का मुहाना- 638

यह मानने का पर्याप्त आबार है कि जैसे अंतर्देशीय व्यापार को मीर्यों के मुद्दु शासन से प्रोत्साहन मिछता या, वैमे ही विदेशी व्यापार भी उस सुमासन से लाभान्त्रित होता या । सेत्यूकस को खदेड्ने के बाद चन्द्रगुप्त ने वड़ी चतुरता में यूनानी राष्ट्रों के संग मैत्री के संबंध कोड़ किये। इस मैत्री को इसके पुत्र बौर पौत्र दोनों ने स्विर रखा । उनसे अवन्य ही भारत को पश्चिमी एशिया कौर निस्न से ब्यापारिक संबंध बड़ाने में बड़ी मुक्तिया हुई होगी। युनान के क्लासिकल साहित्य से यह नगोरंजक बात प्रकट होती है कि नारत और पूर्व-कालीन सैल्युकस वंशीय साम्राज्य का व्यापार स्थल मार्ग और अल मार्ग दोनों से होता था।(स्यल से उत्तरी पय वैकटीरिया से होकर जाता या और दक्षिपी गेड्रो-सिया, कारमेनिया, पासिस और सुसिआना से होकर जाता या । समुद्र-मार्ग फारस की खाड़ी के पश्चिमी तट पर बसे हुए "गड़ा" (garrha) से गूजरता या)। भारत से निम्न का मार्ग लाल समुद्र के किनारे से जाता या । मिन्न के मार्ग की भाँ ति जो मार्ग फारस की खाड़ी से होकर जाता या उस पर मी शक्तिशाली बरव वालों का अधिकार या । ये अरब निवासी वहे अच्छे व्यापारी थे । उनका व्यापार बहुत उन्नत था ।¹ भारत का पश्चिमी देशों से यह व्यापार कितना मूल्यवान था, इसका अनुमान उन वस्तुओं की तालिका से लगाया जा सकता है, जो भारत मिस्र को भेजता या। यूनान के क्लासिकल साहित्य के अनुसार उन वस्तुओं में गजदंत, कछुओं की पीठ, मोती, रंग-रंजक, (खासकर नीछ), बटानाची, तपा अन्य बहुमुख्य लक्षड़ियाँ सन्मिलित यों। पश्चिमी देशों से इस समृद्ध व्यापार के

संदर्भ के लिए देखि॰ रोस्टोवजेंफ, दि सोगल एंड एकानामिक हिस्ट्री लाक हैलेनिस्टिक दल्ड, पृ० 457

रोस्टोवजेफ: पूर्वोद्धृत, पृ० 386-7 । भारतियों का पश्चिम ने इस व्यापार में कितना हिस्सा या इसके बारे में एक मनीरंजक कहानी पोसिडोनियस ने कही है जिसे स्ट्राबों ने अपनी ज्याप्रकी (ii. 3. 4) में उद्धृत की है। इस कहानी के अनुसार जब युएगेंटीज दितीय निश्न का राजा

प्रकाश में ही हम अशोक के उन महनीय प्रयत्नों को सुगमता से समझ सकते हैं जिनके द्वारा उसने उन सभी देशों को जो यूनानी साम्राज्य के मुदूर भागों तक फैले हुए थे अपने वार्मिक तथा मानवता के कार्यों से लाभान्वित करना चाहा। अशोक ने सिहल में दूनमंडल भेजा था जिसे वहाँ सफलता भी मिली थी। यदि यह सच है तो यह भी मानना होगा कि उसने मुवण्गभूमि (वृहत्तर भारत) में भी दूतमण्डल भेजा था जिसमें सोण और उत्तर शामिल थे। इन दूतमंडलों की सफलता का श्रेय भारत और इन देशों के बीच होने वाले दीर्घकालीन व्यापार को ही देना होगा जिसकी वजह से इनके बीच परस्पर जानकारी और सद्भाव था।

### 4 उद्योग और व्यापार का संगठन

शिल्प तथा व्यापार की संस्थायें प्राचीन काल से चली आ रही थीं। शिल्पों के संबंध में हमको जातकों से यह कथा मिलती है कि वे पीड़ी-दर-पीड़ी चलते जाते थे। प्रायः पिता के व्यवसाय को पुत्र उठा लेता था। नगर और ग्राम उद्योगों के केन्द्र थे। विभिन्न शिल्पों का एक-एक प्रमुख (अव्यक्ष) अथवा जेठ्ठ (Elderman)होता था, जो उनका नेता होता था। जैसा फिक ने बहुत पहले ही कहा था, उपर्युक्त तीनों लक्षण मध्य-युगीन यूरोप की शिल्पी-श्रेणियों जैसे

या तो एक भारतीय अरव सागर के तट पर भटककर सिकन्दिरया पहुंचा। उसने वहाँ यूनानी भाषा सीखी और राजदरवार में भारत के समुद्री मार्ग का पता दिया। इस पर राजा ने साइजिकस के यूडोक्सस के अधीन एक अभियान दल भेजा। यह दल संभवतः युएगेंटीज द्वितीय के अन्तिम कालों में चला था और काफी सामान लादकर वापस आया था। उसके वाद के राजा के शासन काल में उसी कप्तान के अधीन फिर एक दल गया और उसे भी उतनी ही सफलता मिली। हाल ही में पर्याप्त दृढ़ आघारों पर यह सुझाव दिया गया है कि साहित्य में जो मानसून की खोज का श्रेय हिप्पालस को दिया जाता है वस्तुतः उसका अधिकारी यूडोक्सस है, जिसकी सूचना का आधार वह भटका हुआ भारतीय व्यापारी था। इसी सहायता से यूडोक्सस अपनी पहली यात्रा पर निकला था। इस विषय पर रोस्टोवजेफ, पूर्वोद्धत पृ० 926, 927, 929 पिढ़ए।

दि सोशल आर्गनाइजेशन आफ नार्थ ईस्ट इंडिया इन बुद्धाज़ टाइम Die Social Gliederung in Nordostlichen Indian zu Buddhas zeit) का अंग्रेजी अनुवाद पृ० 177-83 देखि॰।

किसी संगठन का इशारा करते हैं। जातकों में ऐसी संस्थाओं को सेणी कहा गया है, और उनकी संख्या अठारह वताई गयी है। इनमें चार के नाम भी दिये गये हैं, काष्ठकारों की श्रेणी, लुहारों की श्रेणी, चर्मकारों की श्रेणी और चित्रकारों की श्रेणी। जहाँ तक व्यापारिक संगठनों का प्रश्न है सत्यवाहों (सार्थवाहों) का उल्लेख है जिनके नेतृत्व को मार्गो के विषय में सार्थ (कारवाँ) मानते थे। सार्थवाहों के अतिरिक्त अलग-अलग उद्योगों के प्रमुख और जेठ्ठ होते थे। यह भी उल्लेख है कि व्यापार-श्रेणियों के झगड़े महासेट्ठि (महा-श्रेष्ठी) निपटाता था। यह महासेट्ठि वस्तुत: शिल्पियों की श्रीणियों के चौधरियों के ऊपर वड़ा चौधरी जैसा होता था ।<sup>2</sup> आद्यकालीन धर्मशास्त्र और अयंशास्त्र में पर्याप्त विकसित अवस्था का वर्णन है। आज जो घर्मशास्त्र उपलब्घ है उनमें गीतम का धर्मसूत्र प्राचीनतम है। उसमें कहा गया है (xi,1) कि व्यापारी तथा शिल्पी एवं अन्य कारीगरों को अपने-अपने व्यवसाय के नियम निर्घारित करने का अधिकार है। कौटिल्य (xi, 1) ने अनेक संघों (corporations) का वर्णन किया है, जिनका शासक 'मुख्य' होता था। इनमें एक वर्ग ऐसा या जिसे उसने वार्ताशास्त्रोपजीवी कहा है। वार्ता से तात्पर्य कृपि, पशुपालन और व्यापार से था, जबिक शस्त्र से तात्पर्य युद्ध का था। इस वर्ग के कुछ संघों का नाम उसने दिया है और कुछ का नहीं । कौटिल्य ने अन्यत्र (ii, 7, iii, 1; viii, 4 आदि) श्रेणियों की चर्चा की है जिनके प्रधान मुख्य कहलाते थे। इन श्रेणियों का इतना महत्व होता या कि सरकारी रजिस्टर में इनके रीति-रिवाजों का निवन्य होता था और अन्यया भी शासन के कार्यों में उनका विशेष ध्यान रखा जाता था।

जिन बीद्योगिक तथा व्यापारिक श्रेणियों और संघों का हमने ऊपर विवरण दिया है, उनका संगठन ऐसा होता था जिसमें श्रीमकों और उत्पादकों का भेद नहीं होता था। किन्तु साथ-साथ ऐसे संगठनों का नाम भी आता है जिनमें पूँजीपतियों द्वारा श्रीमक निश्चित पारिश्रमिक पर नियुक्त किये जाते थे। जातकों में दासों (गुलामों) और नीकरों (पेस्स) के साथ मंजदूरी पर काम करने वाले स्वतन्त्र कामकरों और भृतकों के वर्णन प्रायः

<sup>1.</sup> मिला॰ जातक i, 267, 314, iii, 281; iv, 411; vi, 22।

मिला० राइस डेविड्स : वृद्धिस्ट इंडिया, पृ० 97 ।

आते हैं। कौटिल्य (iii, 13-14) ने दासों के साथ-साथ स्वतन्त्र मजदूरों (कर्मकारों और भृतकों) का न केवल उल्लेख किया है, अपितु उनके कार्य और पारिश्रमिक के विषय में निश्चित नियमों का भी विवान दिया है। मौर्य-काल में स्वतन्त्र मजदूर और दास समाज के एक महत्वपूर्ण अंग थे, यह इससे भी सिद्ध होता है कि अशोक ने अपने धम्म के निरूपण में दासों और भृतकों के प्रति सद्व्यवहार का उल्लेख किया है, जिसको धम्म का अंग वतलाया है (चट्टान आदेशलेख ix, xi आदि)।

### 5. राज्य की औद्योगिक और व्यापारिक नीति

उद्योग एवं व्यापार के प्रति राज्य की नीति क्या थी, इसका वर्णन किये विना नन्द-मीर्य युग की आर्थिक स्थिति का वर्णन अवूरा ही रह जायेगा। आरम्भ करने के लिये हम उस परम्परागत नीति का निर्देश करेंगे जिसकी झलक हमको अर्थशास्त्र में मिलती है। उद्योग और व्यापार को सिकय प्रोत्साहन देना राजा का वर्म था। यह वात अर्थशास्त्र के जनपद-विनिवेश (ii, 1) प्रकरण से प्रकट हो जाती है जिसमें देहात के उपनिवेशीकरण के अनेक उपाय वतलाये हैं। इन उपायों में जंगलों और खानों का समुचित उपयोग; व्यापार के मार्गों का निर्माण और उनकी सुरक्षा का प्रवन्ध, नगर-मण्डियों की स्थापना शामिल है। इस प्रसंग में राजा के लिये यह विधान है कि अपने प्रिय-पात्रों (वल्लभों) अफसरों (कार्मिकों), सीमारक्षकों (अन्तपालों), तस्करों तथा वन्य पशुवृंदों से व्यापार मार्गो को निविघ्न करें। उपायों की यह सूची पर्याप्त शिक्षाप्रद है, क्योंकि इसमें राजा के अधिकारियों के खतरे को चोर और जंगली जानवरों के खतरे के ही स्तर पर रखा गया है। औद्योगिक एवं व्यापारी वर्गों का राजदरवार और राजधानी से कितना निकट का सम्पर्क होता था, इसको जानने के लिए हमको कीटिल्य के दिये गये उन नियमों (ii, 4) को देखना चाहिए जिनको उसने उपर्युक्त विधान के पश्चात दुर्ग-विनिवेश प्रकरण में दिया है। इस विवरण से यह भी दिखाई देता है कि उस काल में विभिन्न शिल्पियों और व्यापारियों के वर्गो का समाज में कैसा

देखि ॰ पीटरसन की डिक्शनरी, संबद्ध प्रविष्टि और फिक: पूर्वोद्धृत,
 पृ 303-4।

स्थान था। उसका निर्देश है कि गंबी, माली, वान्य के व्यापारी और प्रधान शिल्पी क्षत्रियों के साथ राजमहल से पूर्वी भागों में निवास करें। पत्रवान, मिदरा और माँस के विकयी वैश्यों के साथ राजप्रासाद से दक्षिण के भागों में रहें। ऊनी और सूती वस्त्रों के व्यापारी, आयुविक इत्यादि शूद्रों के साथ पश्चिमी भागों में रहें। लोहे, पीतल, तांबे कांसे आदि के शिल्पी तथा जौहरी ब्राह्मणों के संग उत्तर दिशा में रहें।

यही नहीं कि सरकार का उपयुंक्त शिल्पयों और व्यापारियों से निकट का सम्पर्क होता या, वरन् सरकार ने कुछ उद्योग और व्यापार अपने हाय में ले रखे थे। इससे अधिक महत्व का विषय यह है कि अधंशास्त्र के नियमों से यह वारम्त्रार प्रकट होता है कि उस काल में यह मान लिया गया या कि राज्य की वास्तिविक शिक्त कृषि-कार्यों, जानों तथा ऐसे अन्य साधनों में है। कृषि-योग्य भूमि, लानें और अनेक प्रकार के जंगल, जल-यल-मार्गों आदि का होना अच्छे देश का लक्षण माना गया है (vi, 1) विदेश-नीति का विशिष्ट नियम यह वतलाया गया है कि राजा पाइगुण्य में उस नीति का पालन करे जिससे वह अपने देश के भीतर लानों और जंगलों के उपयोग तो करता रहे, पर शत्रु अपने देश में ऐसा न कर सके (vii, 1)। इसको देखते हुए हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अधंशास्त्र में विदेश नीति के प्रकरण में जिन प्रयान और धान्य-प्रधान प्रदेशों, महासार पर अल्प रत्नों वालों और अल्पसार पर प्रभूत रत्नों की लानों और जलपय और स्थलपय की सापेक्ष गुणवत्ता पर इतना गम्भीर मतभेद क्यों है और कांटिल्य ने उनके पारस्परिक संनुलन पर क्यों जोर दिया है।

उस समय की राज्य की औद्योगिक नीति का दूसरा पहलू यह या कि शिल्पियों और व्यापारियों के ऊपर कठोर नियन्त्रण होता था। अर्थशास्त्र का एक अधिकरण (iv) है जिसका शीर्पक है कष्टक-शोधनम्। इस पूरे अध्याय

उदाहरणों के लिए देखि॰ कंद्रिव्यूशंस टु दि हिस्ट्री आफ दि हिंदू रैवेन्यू सिस्टम, पृ॰ 73, 77, 90-1, 106-8। राजा के परिकर में सर्च के बारे में अध्याय v, 3 में वेतन की निम्नलिखित दरें दी हैं:

वर्ड् - 2000 पण ।

कुशल और अकुशल कारीगर 120 पण ।

में राज्य में शिल्पियों और व्यापारियों, दैनी महाभयों, प्रच्छन्न आजीनियों आदि से प्रजा के रक्षण के उपायों का वर्णन है । इससे सर्वथा मिलती-जुलती वात कीटिल्य ने अन्यत्र (iv, 1) कही है, जहाँ उसने व्यापारियों, शिल्पियों तथा कतिपय अन्य वर्गों को वास्तव में चोर ही कहा है। इस वर्ग के शिल्पियों में उसने वुनकरों, घोवियों, स्वर्णकारों, ताँवे और अन्य घातुओं के काम करने वालों, वैद्यों, नट-नर्त्तकों और कुशीलवों की गणना की है। जनता की सरकार पितृभाव से कड़े नियमों के द्वारा इनको वचाया करती थी, इसके अनेक उदाहरण हैं। विभिन्न कोटि के वस्त्रों को वुनने के ऋषिक पारिधिमिक बांघ दिये गये थे। यही नहीं, कम तोलों और मापों के लिए जुर्माने और दूसरे किस्म के दण्ड निर्घारित थे। जो बोबी समतल पत्यरों पर या विहित काष्ठों पर कपड़े नहीं घोते थे उनके लिए भी दण्ड का विघान था। उनके लिए मुद्गर-चिह्नित बस्त्र निर्वारित थे । यदि ये अन्य पोशाकें पहने पाये जाते, तो दण्डित होते थे। ग्राहकों के कपड़े वेचने, कहीं गिरवी रखने अथवा किराये पर चलाने के लिए घोवियों को दण्ड दिया जाता था। यहाँ तक कि घोकर लीटाने में देर करने का भी दण्ड था। विभिन्न प्रकार के कपड़ों के रंगने की मजुदूरी की दरें निर्वारित थीं । उसी प्रकार चिकित्सकों की ययासमय रोगों की चिकित्सा न करने के लिए यथा-योग्य दण्ड दिया जाता था।

व्यापारियों से जनता की सुरक्षा भी ऐसे ही विधि-विधानों से की जाती थी (iv, 2)। अर्थशास्त्र, में लिखा है कि पुराने वर्तन जिनका स्वामित्व विशुद्ध हो खुले वाजार (पण्य स्थान) में संस्थाध्यक्ष (वाजार अधीक्षक) की निगरानी में वेचे या वंवक रखे जायेंगे। माप-तोल की किमयों के लिए यथाकम दण्डों का विधान था। निर्धारित सीमा से अधिक लाभ पर माल वेचना दण्ड्य था। देशी वस्तुओं पर पाँच प्रतिशत तथा विदेशी वस्तुओं पर दस प्रतिशत के लाभ निर्धारित थे। इसी अधिकरण के एक परवर्ती प्रकरण (iv, 4) में खोये या चोरी के पदार्थों के विपय के नियम भी हैं। यहाँ साफ-साफ कहा गया है कि पुराने वर्तनों की विकी या गिरवी रखने. के कार्य संस्थाध्यक्ष को सूचित किये विना कदापि न किये जायें। कौटिल्य की घारणा व्यापारियों (यदेहकों) के प्रति क्या थी, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि वह अपने पूर्व के एक थाचार्य (जिसका नाम उसने नहीं दिया है) के मत के विपरीत यह कहता है कि अन्तपालों की अपेक्षा व्यापारियों का अत्याचार अधिक भयावह है (viii, 4)।

किन्तु इन सबके विपरीत यह भी कहना पड़ता है कि सरकार इस वात का विशेष घ्यान रखती थी कि शिल्पियों तथा व्यापारियों के अधिकारों की पूरी-पूरी रक्षा हो। शिल्पियों की सावारण वस्तु की चोरी के लिए कौटित्य ने सी पणों के कठोर दण्ड का विवान किया है (iv, 10)। अन्यत्र (iv, 13) उसने इस विषय के व्योरेवार नियम दिये हैं। यदि मार्ग में साथिक (व्यापारी) का सामान लुट जाय या चोरी हो जाये तो कितना मुआवजा दिया जायगा, यह भी नियमानुसार निश्चित था।

उद्योग और व्यापार में अंगतः कुछ मामलों में मौर्य शासकों ने परम्परागत नीति का पालन किया। हम देख ही चुके हैं कि एक विशेष वर्ग के पदायिकारियों के माध्यम से जिनको मेगास्थनीज ने अगोरनोमोई (Agoranomoi) कहा है, मार्गों के निर्माण पर उनका कैसा घ्यान था। उसी मेगास्यनीज के लेखों से यह सिद्ध होता है कि राज्य की ओर से अनेक प्रकार की वस्तुओं को बनाने के औद्योगिक केन्द्र भी स्यापित थे। ऐसे राज-शिह्पियों को उसने 'चौयी जाति" कहा है। इसी वर्ग का उल्लेख करते हुए डायोडोरस (ii, 41) कहता है कि वे शिल्पी करों से ही मुक्त नहीं थे अपितु उनको राजकीप से वृत्ति भी मिलती थी। अधिक संयत भाषा में एरियन (इंडिका, xii) कहता है कि दस्तकार और छोटे-छोटे व्यापारी कर देते थे, किन्तु युद्ध के हथियार वनाने वाले, पोत निर्माता और नाविकों से कर नहीं लिया था, वरन् उनको राज से वेतन भी मिलता था। स्पष्ट है कि सरकार ने एक वर्ग ने दिल्पकारों को नियुक्त कर रखा था। वे राज-सेवा में थे। मेगास्यनीज के अन्य उल्लेखों से पता चलता है कि जैसे राजवानी के शिल्पियों और व्यापारियों पर कठोर नियन्त्रण रहता था वैसे ही ग्राम्य भागों के व्यापारियों और शिल्पकारों के ऊपर भी मौयों की सरकार कड़ा नियंत्रण रखती थी । अगोरनोमोई के कर्त्तव्यों में भूमि से लगे हुए शिल्पकारों, जैसे लकड़हारों, बढ़इयों, लोहारों और खनिकों का निरीक्षण शामिल था। एक और वर्ग के पदाविकारी होते थे जिनको "अस्तीनोमोई" (नगर आयुक्त) कहा जाता था। उनकी छह समितियां या परिपदें होती थीं । उनमें से चौथी परिपद का कार्य 'विकय, विनिमय, मापतोल का निरीक्षण और वस्तुओं पर विकय के हित मोहर लगाना' या । पाँचवीं परिषद का कार्य 'शिल्पियों की वस्तुओं पर मोहर लगाना था,¹ नई और पुरानी

<sup>1.</sup> स्ट्रावो, xv, 1.50-51 अनु , लोएव क्लासिकल लाइब्रेरी, पंड vii पृ० 83-84 ।

. वस्तुओं को अलग-अलग वेचना था'। हम अन्यत्र कह चुके हैं। कि मेगास्थनीज़ के अनुसार जो माप-तोलों के अधिकारी थे, वहीं कौटिल्य के पौतवाध्यक्ष और संस्थाध्यक्ष हैं, उनकी पहचान का कारण भी हम वहीं वता चुके हैं। हमने यूनानी लेखक के द्वारा विणत 'मोहर' का सम्वन्ध कौटिल्य की अभिज्ञान मुद्रा से जोड़ा है जो अर्थज्ञास्त्र (ii, 27) में अन्तपाल वाहर से आने वाले व्यापारियों को देता था। एक और उल्लेख मिलता है जिसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि शिल्पकारों की सुरक्षा के लिए विशेष नियम थे। स्ट्राबो (xv, 1, 54) का कथन है कि यदि किसी के द्वारा किसी शिल्पी के हाथ या आँख की हान होती थी तो उक्त दोषी को मृत्यु-दण्ड दिया जाता था। यह अन्य नियमों और विद्यानों से, जिनका कौटिल्य ने विवरण दिया है, विशेष कठोर नियम था। अर्थकास्त्र (iii, 19) में ऐसे अपराधों के लिए धन-दण्ड का विधान मिलता है।

6. मुद्रा-पद्धति

मीयों तथा नन्दों के वहुत पूर्व से ही, देशी मानों के अनुसार, भारत ने अपनी मुद्रा-व्यवस्था वना ली थी । वेदों में निष्क, शतमान और सुवर्ण पद आते हैं। वे कदाचित् विभिन्न निश्चित तोलों के सोने के टुकड़े थे। इनमें निष्क वैदिक युग में भी सम्भवतः सोने का सिक्का था, जैसा कि मनुस्मृति के काल में था 'अल्तेकर' (ज॰ न्यू॰ सी॰ इं॰ xv, 1, 12) । शतमान का मान रत्ती या कृष्णल माना जाता है। इस आधार पर इस सिक्के की तील 100 रत्ती मानते हैं। किन्तु वाद के ग्रंथकार जैसे पाणिनि, मनु और याज्ञवल्क्य शतमान का उल्लेख चांदी के सिक्के के रूप में करते हैं। मनु और याज्ञवल्क्य के अनुसार इसकी तोल 320 कृष्णल थी। किन्तू प्राचीन वैदिक साहित्य सोने के सिक्के के रूप में मना की स्थिति से परिचित था। यदि इसका सम्बन्ध वैयिलोन के मिन से जोड़ दें तो यह भारतीय तोल या सिक्का न होगा। सम्भवतः वैदिक मना का उत्तरकालीन शतमान से कोई सम्बन्ध नहीं है। शुरू के युगों में मना सम्भवत: सोने का सिक्का था, किन्तु ई० पू० छठी शती में यह चाँदी का सिक्का था जिसकी तोल 175 ग्रेन या 100 रत्ती थी। वासुदेव-शरण अग्रवाल और डा० अल्तेकर मड़ी छड़ वाले चाँदी के सिक्कों की पहचान शतमान से करते हैं और इसके कई मूल्य-वर्गो की भी पहचान करते हैं। 140 ग्रेन का एक दूसरे प्रकार का सिक्का सुवर्ण था जो सोने का था। किन्तु निष्क,

<sup>1.</sup> कंट्रिब्यूशंस दु दि हिस्ट्री आफ दि हिंदू रेवेन्यू सिस्टम, पृ० 117

शतमान और सुवर्ण के नमूने अभी तक नहीं मिले हैं, इनके वारे में निश्चित रूप से कुछ कह सकना कठिन है। किन्तु उत्तरकालीन ग्रंथों में, जैसे जातक, पाणिनि के व्याकरण तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, निश्चित रूप से सोने, चाँदी और तांत्रे के सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहते थे जिनका कोई नमूना नहीं मिला । रजत-मुद्राओं को कार्षापण या धरण कहते थे । ताँवे के सिक्कों को भी कार्पापण ही कहा जाता था और इसके विभिन्न अंश भी होते थे। ऋग्वेद में मान तोल की एक इकाई था। शतमान वैदिक शब्द है, जो सी मान का होता था। आगे चलकर मान के स्थान पर फूब्लल हो गया, जो रत्ती के सदृश था। यह कृष्णल गुंजा का एक दाना था, जिसके तील से वह छोटा मान बना । वैदिक सुवर्ण के तोल को अर्थशास्त्र, मनुस्मृति तथा याज्ञवल्वय स्मृति में अस्ती गुंजों या रत्तियों के बरावर माना गया है। मनु तया याज्ञवल्क्य के अनुसार ताम्र कार्पापण भी अस्ती गुंजे या रत्ती के बरावर होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार रजत घरण अस्ती रत्ती का होता था, किन्तु मनु और याज्ञवल्क्य के अनुसार यह बत्तीस रत्ती का होता था । प्रो० अ॰ कि॰ नारायण के मतानुसार ईरान के अखमनी राजाओं के अभिलेखों में कर्ष का तोल की इकाई के रूप में उल्लेख है। एक कर्ष 10 शेकेल या 83.3 ग्राम के बराबर था। अखमनी शासन में भारत में भी यह तोल चल

<sup>1.</sup> भारत में मुद्रा की प्राचीनता और इसके विकास के लिए देखि विवदत्त रामकृष्ण भंडारकर: एशियंट इंडियन न्यूमिस्मैटिक लेक्चर, ii. एम० के चकवर्ती एंशियंट इंडियन न्यूमिस्मैटिक्स, अध्याय II और vi। चांबी के सिक्कों के 32 रत्ती के मान के संबंध में देखि० भंडारकर: पूर्वोद्धृत पृ० 93-94 और विशेषकर चकवर्ती, पूर्वोद्धृत पृ० 43, तथा मिला० अल्तेकर ओरिजिन एंड एंटिकिवटी आफ क्वायनेज इन एंशियंट इंडिया, ज० न्यू० सो० इं० xv, 1, पृ० 1-26; अग्रवाल, एंशियंट क्वायंस एज नोन टु पाणिनि, वही, पृ० 27-41; सकार, दि शतमान, वही, पृ० 136-150; सरकार, कीटिल्य एंड इंडियन न्यूमिस्मैटिक्स, ज० न्यू० सो० इं०, xiv, 1 पृ० 128-143; परमेश्वरी लाल गुप्त, न्यूमिस्मैटिक डेटा इन अर्थशास्त्र आफ कीटिल्य, ज० न्यू० सो० इं० xxii, पृ० 13-37; अग्रवाल, क्वायन डेटा इन महाभारत, ज० न्यू० सो० इं० xviii, 11, पृ० 143-156।

पड़ी। इसे पण के लागे जोड़ दिया गया। "ठीक है कि अलमनी कर्प आहत मुद्राओं के मुकावले काफी भारो था, किन्तु मनु ने भी इसकी जो तोल वतलाई है, ये उतने वजन के नहीं है। चाँदी की किसी आहत मुद्रा की तोल 146 ग्रेम नहीं है।" (नारायण, ज० न्यू० सो० इ० xix, 11, पृ० 181-3) किन्तु यह फर्क स्थानीय मुद्रा-प्रथाओं के कारण हो सकता है। प्रोफेसर रैप्सन ने ठीक कहा है कि रजत और तांवे के सिक्के प्राचीन भारत के अलग-अलग भूभागों में चलते थे, जिनका एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं था। अर्थशास्त्र में रजत पण और उसके विभाग ही मानक सिक्के माने गये हैं। तांवे के सिक्के, मापक कहलाते थे, जो लाक्षणिक मुद्रा की तरह हैं। स्पष्ट ही मापक का सम्बन्ध पण से इस प्रकार जोड़ा जाता था कि सोलह मापक मिलकर मूल्य में एक रजत पण के बराबर रहे। मापक की तोल चांदी-तांवे के मूल्यों के अनुपात से रखी जाती थी।

भारत में सवंत्र जो चाँ ही के आहत सिक्के पाये गये हैं उनको सभी पण्डितों ने अर्थज्ञास्त्र और स्मृतियों में उल्लिखित कापिश्ण, धरण अथवा पुराण स्वीकार किया है। इनमें से कुछ सिक्के मौर्य-काल के पहले के हैं। दृष्टांत के लिए उत्तर प्रदेश के खीरी जिले के पैला नामक स्थान में पाये गये सिक्कों को लीजिए, जिनका अनुसंघान अभी हाल में हुआ है। वे इसी वर्ग की कौशल राज्य की तब की मुद्रायें हैं जब कोशल राज्य मगय में विलीन नहीं हुआ था। आहत सिक्कों पर सीघी ओर सामान्यतया पांच चिह्न मिलते हैं, किन्तु पैलावाले सिक्कों के सीघी ओर चार ही चिह्न हैं। सामान्यतया सिक्कों में जहां पांच आरों वाला चक्र मिलता है वहां इनमें चार आरों वाले चक्र का चिह्न है। इनका मान भी चौबीस से तीस रत्ती का है, किन्तु सिद्धान्ततः ये बत्तीस रत्ती के होने चाहिएँ। अभी हाल ही में श्री परमेश्वरी लाल गुप्त ने महाजनपदों

<sup>1.</sup> कैटलाग आफ इंडियन क्वायंस इन दि ब्रिटिश म्युजियम, पृ० clxxix.

<sup>2.</sup> चकवत्तीं, पूर्वोद्धृत, 56-8

<sup>3.</sup> इसके संबंध में देखि॰ दुर्गाप्रसाद: न्यू॰ सप्ली॰ xlvii, पृ॰ 77; वाल्श: ज॰ न्यू॰ सो॰ इं॰ सं॰ ii, पृ॰ 15-26 ज़॰रा॰ए॰सो॰ 1937, पृ॰ 300-303 वाल्श ने पैला संग्रह की मुद्राओं का औसत मान 25 रत्ती दिया है। किन्तु देखि॰ धर्मानंद कोसांबी न्यू॰ इं॰ ऐ॰ iv, पृ॰ 56

और जनपदों के सिक्कों में भेद करने की कोशिश की है। उनके मतानुसार थाहत मुद्राओं में जो स्थानीय मुद्राएं होती हैं वे "प्रायः किसी क्षेत्रविशेष तक ही सीमित रहती हैं। इनकी रचना-पद्धति और (fabric) प्रकार(type) अलग होती है जो अन्यत्र नहीं मिलती। ये दूसरे प्रकार की आहत मुद्राओं के साथ नहीं मिलती। शाही बाहत मुद्राओं से भी इनका सम्बन्व सीमित ही है।" उनकी यह भी राय है कि 'जब ई०पू० छठी शती के मध्य इन जनपदों का मगव साम्राज्य में विलय हो गया तो इनके सिक्कों की परम्परा भी समाप्त हो गयी।" इसका अपवाद मुड़ी शलाकाओं वाले गांवार के सिक्के ही थे। पैला और गांचार के सिक्कों के अतिरिक्त इन जनपदों के सिक्कों में वे कर्ण की कटोरी की आकृति वाले सिक्कों की भी गणना करते हैं। उनकी दृष्टि से भभुआ के तक्तरीनुमा सिक्के ई० पू० छठी शती के मगब के सिक्के हो सकते हैं (प॰ ला॰ गुप्त ज॰ न्यू॰ सो॰ इं॰ xxiv, पृ॰ 134–6) । तक्षशिला की हाल की खुदाई से जो चाँदी के आहत सिक्के मिले हैं उनमें पाँच चिह्न हैं। वे दो वर्ग के और दो कालों के हैं। प्राचीनतर वर्ग के सिक्कों को लगभग ईसा पूर्व प्राय: 317 का समय दिया जाता है, क्योंकि उनकी हेर के बीच में सिकन्दर और उसके भाई फिलिप एरीडियस के चलाये सोने के सिक्के भी मिले हैं, जो टकसाल से सीचे आये हुए मालूम पड़ते हैं। दूसरे वर्ग के सिक्कों का समय ईसा पूर्व प्राय: 248 माना जाता है। डायोडोटस के कुछ सिक्के भी उन्हीं में मिले पाये गये हैं जिससे उनत समय का निर्णय हो पाया है। इन दोनों वर्गों के सिक्कों के मान तो प्रायः वत्तीस रत्ती के वरावर हैं किन्तु उनकी बनावटों और चिह्नों में भेद है। पहले वर्ग के (मौर्यकाल के पहले वाले) सिक्के बड़े और पतले टुकड़े हैं, परन्तु दूसरे वर्ग के (मीर्यकालीन) छोटे और मोटे हैं। पहले वर्ग के (प्राङ् मार्य) सिक्कों के सीधी ओर मौर्यों के चिह्न (पहाड़ी-अर्वचन्द्र और मोर) नहीं है। श्री प० ला० गुप्त के मतानुसार पुराने वर्ग की वे बाहत मुद्राएँ जिनपर तीसरे चिह्न के रूप में किसी जानवर का चिह्न है "शाही सिक्कों से पूर्व के स्यानीय राजाओं, राजवंशों या जातियों के सिक्के हैं" और जिन पर पहाड़ी का चिह्न है वे नन्द बंग के सिक्के हैं। (ज॰ न्यू॰ सो॰ II, 136-50, मिला॰ वही xi, II, पु॰ 114-146) किन्तु पुरातत्व की दृष्टि से दानी और अ॰ कि॰ नारायण तक्षशिला के दोनों ऐरियों के सिक्कों को मौर्य युग के बाद का मानते हैं। इस प्रकार तत्नशिला के प्रमाण के आवार पर कुछ आहत मुद्राओं को मौर्यों से पहले का मानना अयुक्तिकर

होगा (अहमदहसन दानी, जि न्यू० सो० इं० xvii, ii, पृ० 27-32; मिला० वही xix, ii, 180-81 भी; प० ला० गु० वही xix, I, पृ० 1-8; अ० कि० नारायण वही xix, ii, पृ० 99-106)। यद्यपि "पं० आहत मुद्राएँ मीर्य या मौर्योत्तर युग की भी हो सकती हैं, (जि० न्यू० सो० इं० xxi, पृ० 1-8, 114~119, 120-28) श्री गुप्त इन सिक्कों को पांच युगों का बतलाते हैं, प्रथम युग मौर्यों से पहले का है, दूसरा और तीसरा मौर्य काल का और चौथा और पाँचवाँ मौर्योत्तर काल के हैं। गुप्त पंच मार्क इ क्वायंस इन दि आंध्र प्रदेश गवर्क-मेंट म्युजियम (1961)। सभी विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि पहले वर्ग के कुछ सिक्कों का काल ईसा-पूर्व चौथी या पांचवीं शती तक है। किन्तु यह भी माना जायेगा कि चाँदी वाले आहत सिक्कों के चिह्न और तोलमानों की समस्या अभी तक हल नहीं हो पाई है।

<sup>1.</sup> इस प्रकार दुर्गाप्रसाद के मत से (न्यू० स० xlv, फल viii और वहीं xlvii पृ० 78-9) कितपय प्राचीन आहत मुद्राएं वृद्ध के तुरन्त वाद के मगध-साम्राज्य की हैं। वात्य के मत से (ज० वि० उ० रि० सो० 1937 पृ० 303-4) तक्षशिला संग्रह के कितपय सबसे पुराने सिक्के जिन पर फिर से मुहर ठोंकी गई थीं निक्षेप के समय अर्थात् ई० पू० 317 में 200 वर्ष या इससे भी अधिक प्रचलित रहे होंगे। हाल ही में श्री कोसाँवी (पूर्वोद्धृत पृ० 60-6) ने कहा है कि तक्षशिला वाले सिक्के पूरव से गये थे। सीघे वल के कुछ चिन्हों के आवार पर वे इन्हें शैंगुनाग और नंद राजाओं का वतलाते हैं।

<sup>2.</sup> सिक्कों की सीधी और के चिन्हों की विभिन्न व्याख्याओं के लिए देखि॰ दुर्गात्रसाद ज॰ ए॰ सो॰ व॰ न्यू॰ स॰ ४४४ (1934) पृ॰ 17; वात्शः पंच मार्क इ क्वायंस फ्राम तक्षिशिला, पृ॰ 18-25: धर्मानंद कौसांवी: पूर्वोद्धृत पृ॰ 2। इनके तोलमान के लिए देखि॰ ए॰ एस॰ होमी (ज॰ रा॰ ए॰ सो॰ 1-26)। हेमी विस्तृत परीक्षण के उपरांत इस निष्कर्प पर पहुंचे हैं कि चांदी की आहत मुद्राएँ 54 ग्रेन के तोल मात्र की हैं। यह सिंचु घाटी के संशोधित तोलमान का ठीक चौथाई है। यह मनु के 32 रत्ती (58-56 ग्रेन) के मान के आसपास हैं। इस मत की आलोचना करते हुए कीसांवी ने कहा है (पूर्वोद्धृत पृ॰ 58-9) कि सिन्चु घाटी की तोलमान प्रणाली प्राचीन तसिक्षा संग्रह पर लागू है। यद्यपि मीर्यकाल में भी औसत यही रहा तथापि सिक्कों में अंतर काफी वढ़ गया था। इससे यह लगता है कि यह प्रणाली पहले की वपेक्षा अधिक गिच्पिच हो गई थी।

ऊपर विणित पूर्वकालीन सिक्कों के साथ-साथ प्रचलित, किन्तु कदाचित् उनसे भी पहले कालों के एक वर्ग के सिक्के मिले हैं जो कुछ मुड़ी हुई चाँदी की शलाकाएँ हैं। उनके उलटे भाग में कोई चिह्न नहीं है और सीधी और छह हाथों वाला चिह्न है। इनकी तोल 165.8 से 173 ग्रेन तक है। इन्हें 'शलाका मुद्रा' कहा जाता है। कुछ विद्वान इनकी सौ रत्ती वाले शतमान से पहचान करते हैं। ऐसे सिक्कों के अर्थीश और चतुर्योश, अप्टांश और पोडशांश भी मिलते हैं। मुड़ी शलाका के सिक्के की शतमान और इनके गुणकों की ज्ञात आहत मुद्राओं से पहचान अनुमानाश्चित ही है। लगभग इतने ही पुराने 'कार्षापण' एवं 'अर्थकार्षापण' भी पश्चिमी भारत में पाये गये हैं। उत्तरी भारत के सिक्कों के प्राप्ति-स्यान का कोई प्रमाण नहीं है।

चाँदी के कुछ छोटे-छोटे सिक्के भी मिले हैं जिनकी सीवी और एक चिह्न है और उलटी ओर कोई नहीं। ये सिक्के भी उसी काल के हैं जिसके पहले वर्ग के चाँदी के सिक्के और मुड़ी शलाका वाले सिक्के जिनका समय ईसा पूर्व 317 कहा गया है क्योंकि ये सिक्के तलशिला में इनके साथ ही मिले हैं। ऐसे सिक्के तलशिला में ही नहीं, बिक्क मध्य प्रदेश के ठठरी नामक स्थान में भी

<sup>1.</sup> दुर्गाप्रसाद: न्यू० स० xlvii पृ० 86-7, वर्मानंद कीसांवी इस मत की आलोचना करते हैं। इसके विपरीत श्री चरणदास चटर्जी ने अपने न्यूमिस्मैटिक ढेटा इन पालि लिटरेचर (बुद्धिस्ट स्टडीज, पृ० 526, टि०) शीर्षक निवंव में सुझाव दिया है कि मुड़ी छड़ के सिक्कों का तोलमान 100 रत्ती का कर्ष या न कि 80 रत्ती का । 100 रत्ती वाले कर्ष का याजवल्य को पता या। दे० डा० वा० ग० अग्रवाल, पूर्वोद्धृत और अल्तेकर पूर्वोद्धृत। डिकोरिजिमांख का विचार है कि आहत मुद्राएं अखमनी सिक्कों की ही एक भेद हैं। ये सिग्लोइ के साथ चलती थीं। उनकी दृष्टि से मुड़ी शलाकाएँ दो सिग्लोइ के वरावर हैं। (जे० ए० 1912, पृ० 117-32) किन्तु यह मत स्वीकार्य नहीं है। देखि० अल्तेकर, पूर्वोद्धत, पृ० 6-7

<sup>2.</sup> एलन : कैंटलाग आफ दि इंडियन क्वायंस इन दि ब्रिटिश म्युजियम (एंशियट इंडिया) ए॰ xvii-xix, clxi-clxii, 4-10

<sup>3.</sup> वाल्य (पंच मान्ड क्वायंस फ्राम तक्षधिला, पृ० 3-4) के मतानुसार 2.3 से 2.86 ग्रेन के ये सिक्के वांदी के पण या दो रत्ती के माश थे। कौयांवी ने इस मत का खंडन किया है, ये इन्हें अन्तिम तौर पर कार्पापण का बीसवां भाग

पाये गये हैं।1

एक प्राचीन युनानी छेखक के प्रासंगिक उल्लेख से हमको सिकन्दर के आक्रमणकाल की उत्तर-पश्चिम भारत की मुद्रा-पद्धति की सुन्दर झलक मिलती है। विवंदस कटियस का कथन है कि तक्षशिला-नरेश ने सिकन्दर को जो उपहार दिये थे उनमें तीस टेलेंट तोल के सिग्नेरम आगेंटम (चाँदी का सिक्का) था। शायद ये सिक्के प्रयोग में नहीं थे। इनकी तुलना अबुल-फजल और जहाँगीर द्वारा उल्लिखित सोने और चाँदी के 2000 तीले के सिक्कों से की जा सकती है। मनुचि के कथनानुसार मुगल राजा जिन महिलाओं या पुरुषों पर रीझ जाते थे उन्हें भेंट के तौर पर ये सिक्के देते थे। अन्यया उनकी या तो पहले वर्ग के आहत सिक्कों से पहचान करनी होगी या फिर मुड़ी शलाका मुद्राओं से, जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है । जैसा आर० बी० ह्वाइट हैड का ठीक ही कथन है। इस प्रसंग में उल्लिखित चाँदी के सिक्कों से यह सिद्ध होता है कि सिकन्दर के समय में भारत के उपर्युक्त भाग में चौदी ही मानक घातु थी। अशोक के राज-काल के अन्तिम वर्षों की मुद्रा-स्थिति का प्रमाण हमको तक्षशिला में पाये गये दूसरे वर्ग की आहत मुद्राओं से मिलता है, जो ईसापूर्व प्रायः 248 की हैं। इन सिक्कों में अनेक वार चाँदी (40.3 प्र० श०) के मुकावले ताँवे की काफी मिलावट (75.3 प्रतिशत) है। अनेक वार इनकी तोल 54 ग्रेन से भी अधिक है।

उक्त काल की गौण ताम्र मुद्राओं के सम्बन्ध में कह सकते हैं कि वे वर्गाकार या आयताकार ढले हुए सिक्के, जिन पर विशिष्ट चिह्न 'पहाड़ी और अर्धचन्द्र' और दवी हुई एक दूसरे को काटती हुई दो रेखाएं हैं, मौर्य शासकों के चलाये मानते हैं। किन्तु यह अनुमान ही है। 1925 ई॰ में भागलपुर में जो आहत मुद्राओं

मानते हैं (देखि० कीसांवी पूर्वोद्धृत पृ० 19)दे० वा० श० अग्रवाल, ज० न्यू० सो० इं० xiii, पृ० 164-68; प० ला० गुप्त, वही, 168-171

<sup>1.</sup> देखि॰ एलन: पूर्वोद्धृत, पृ॰ lxix और फल॰ xlvi।

<sup>2.</sup> दि प्री मुसलमान क्वायनेज आफ नार्थ वेस्टर्न इंडिया, पृ० 42

<sup>3.</sup> पटना के पास बुलंदीवाग में जमीन में 15 से 18 फुट नीचे मौर्य स्तर से खोदकर निकाले गये एक मुद्रा-संग्रह तथा सारनाथ में अशोक के स्तंभ के पास अशोक के स्तर से नीचे दो सिक्कों के विवेचन के लिए देखि॰ दुर्गा

का ढेर मिला था। और जिनके सीबी ओर मौर्य चिह्न है, (यह अनुमान ही है) सम्भवतः उसी समय के होने चाहियें। अनेक शितयों तक प्रचलित तक्षशिला के सिक्कों के कई ऐसे नमूने मिले हैं जिनपर कोई लेख नहीं; ये उप्पों से वने हुए हैं। इनका सम्बन्ध भी मौर्यों से ही जोड़ना पड़ेगा। कुछ वर्षों पूर्व एक पत्थर के टुकड़े पर खुदा हुआ एक खंडित लेख वंगाल के वोगरा जिले में महास्थान के पास उपलब्ब हुआ था जिसका समय प्रायः ई०पू० तीसरी शती है। उस लेख में चार कीड़ी के मूल्य के एक सिक्के गंडक का उल्लेख है। 4

मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाने पर उनके सिक्के वापस नहीं लिये गये। इंडो-ग्रीक सिक्कों के साथ एक ही स्थान में इनके मिलने से हम इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि ये आहत मुद्राएं ई० पू० दूसरी और पहली शती तक चलती

प्रसाद न्यू॰ सिन्छ xlvii, पृ॰ 62-66 इसके पूर्व एलन ने (पूर्वोद्धृत पृ॰ lxxvii) में बड़ी सावधानी से ढले ताँवे के सिक्कों के लिए ई॰ पू॰ तीसरी-दूसरी शताब्दी का सुझाव दिया था।

<sup>1.</sup> एलन पूर्वोद्धृत, lxxix

<sup>2.</sup> एलन के मतानुसार (पूर्वोद्धृत CXXXiX) तक्षशिला के ताँवे के सिक्कों का प्रारम्भ ई० पू० तीसरी शताब्दी में हुआ जब यह नगर मौयों के अधीन था। इस म्यूंखला का अंत तब हुआ जब ई०पू० द्वितीय शताब्दी के मध्य में इसे यूनानियों ने जीत लिया। वि० स्मिय ने (कैंट० क्वा० इन इंडि० म्यू०, पृ० 147) नितांत स्वतंत्र आधार पर तक्षशिला के अकेले साँचे (डाइ) में कसे सिक्कों का प्रारम्भ ई० पू० 350 से बाद नहीं हुआ जबिक दुहरे साँचे (डाइ) में कसे सिक्के अगायाक्लीज और पंटालियन (लग० 190-180ई०पू०) से पहले के हैं।

<sup>3.</sup> ए॰ इं॰ xxi, 83-91

<sup>4.</sup> यहां यह बतलाना भी जरूरी है कि बहुत से सिक्कों पर जायसवाल ने (ज वि उ रि सो xx, पृ 279-308) वृहस्पितिमित्र, शतधर्मन, सम्प्रति, देवधर्मन और शालिशुक जैसे मौर्य राजओं के नाम पढ़ने का दावा किया है, इनके पूर्व के विद्वानों ने यहाँ भिन्न-भिन्न पाठ दिये हैं।

रहीं । मयुरा के एक प्रस्तर-स्तम्भ पर, जो हुविष्क के राजकाल के बीसवें वर्ष का है, एक अभिलेख है जिसमें "ग्यारह सहस्र पुराणों के दान से एक अक्षयिनिध स्थापित करने का उल्लेख है । इससे सिद्ध होता है कि मौर्य सिक्के कुपान काल तक चलते रहे । किन्तु साहित्यिक प्रमाणों से यह मान्यता प्रकट होती है कि गुप्त युग तक आहत मुद्राएँ चलती ही नहीं थीं विष्क उनका निर्माण भी होता था। अ

<sup>1.</sup> संदर्भों के लिए मिला॰ ज॰ न्यू॰ सो॰ इं॰ iv, खंड 1 में वाजौर-संग्रह का हागटन द्वारा और दुर्गाप्रसाद साहनी द्वारा आर्कलाजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशन्स वैराट (अतिथिक) में वैराट संग्रह का वर्णन ।

<sup>2.</sup> एपि॰ इंडि॰ xxi, पु॰ 60

<sup>3.</sup> सरकार, द०, ज० न्यू० सो० इं xiii, ii, 183-191; वहीं, xxiii, पृ० 297-302।

# धर्म

## साहित्यिक पृष्ठभूमि

यह दुर्भाग्य की वात है कि नन्द-मीर्य काल के ऐसे साहित्यिक लेख उपलब्घ नहीं हैं जिनमें निश्चित तिथियों का उल्लेख हो। जो पुरालेख मिलते हैं वे अशोक के समय से आरम्भ होते हैं, और उनमें जनसायारण के वर्म का एकांगी चित्र है। श्रीत तथा गृह्य-सूत्र कदाचित् इसी समय की रचनार्ये हैं। उनसे लोगों के व्यावहारिक घर्म का चित्र नहीं मिलता है । उनमें परम्परागत ब्राह्मण वर्म के अनुष्ठानों तया सामाजिक रीतियों का शास्त्रीय विवेचन किया गया है। इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण वर्म नये प्रचलित बौद्ध तथा जैन वर्मों के आन्दोलनों से अपनी तथा अपने अनेक विशेपायिकारों की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहा है। अर्थशास्त्र आज वहुप्रसिद्ध ग्रंथ है, किन्तु इसकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में सन्देह है। अतः प्रमाण-स्रोत के रूप में इसका महत्व गौण ही है। पाणिनिकृत अव्याच्यायी इसी समय की रचना है। इसमें तत्कालीन वार्मिक संस्थाओं के वारे में कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख हैं, उससे भी अधिक महत्व का विषय यह है कि इसमें महाभारत का उल्लेख है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि वह कौन महाभारत है जिसका यह उल्लेख करता है। यह महाभारत वह नहीं हो सकता जो आज उपलब्ध और प्रचलित है। यह तो काफी परिवर्दित है। यह मान भी लें कि डिल्लिखित महाभारत में पुरानी पांडुवंग की कथा रही होगी, तयापि इससे बायुनिक महानारत के समयादि पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता है। अतः इस महाकान्य को नन्द-मीर्य-कालीन धर्म के इतिहास के विषय में जानकारी के स्त्रोत के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते ।

वीद्ध वर्म के आद्य ग्रंथों में भी परियोधन और परिवर्द्धन अवश्य हुए हैं, तथापि उनमें अयोक के पूर्व की परम्परा का बहुत सा प्रामाणिक विवरण सुरक्षित है। उनमें उस समय के प्रचलित और व्यवहृत धर्म का तथा बीद्ध घमं और उसके प्रतिद्वन्द्वी घमों के संघपों का एक सीमित चित्र अवश्य मिलता है। तथापि इसका यह अर्थ नहीं कि पूरे वौद्ध आगमों को उनके वर्तमान रूप में इस काल के अध्ययन की प्रामाणिक सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। बौद्ध परम्परा के अनुसार वौद्ध त्रिषटकों में दो, अर्थात् सूत्र पिटक, जिसमें पाँच निकाय हैं और विनयिवटक का संग्रह राजगृह की संगीति में हुआ था, जो युद्ध के निर्वाण के पश्चात् शीध्र ही हुई थी। तीसरे संग्रह अभियमंपिटक को अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुई तृतीय संगीति में अन्तिम रूप मिला। किन्तु इनको मान लेना कठिन है। इस परम्परा में बहुत कुछ जोड़ा हुआ है। अशोक के आदेशलेखों से पता चलता है कि उस समय बौद्ध आगम रूप ग्रहण कर रहा था। उसे पूर्ण त्रिपटक का रूप नहीं मिल पाया था। भन्नू के लेख में अशोक संघ के अध्ययनार्थ अनेक धार्मिक ग्रंथों का नामोहलेख यह आदेश करता है, 'मेरी इच्छा है कि भिक्षु और भिक्षुणियों के समूह वारम्बार घम्म के व्याख्यानों को सुनें (धम्मपिलयायानि) और उनको घारण करें। इसी प्रकार उपासक और उपासिकाएं भी कार्य करें।''

अशोक ने धर्म के जिन सात व्याख्यानों का अनुमोदन किया है वे निम्नलिखित हैं:

- 1. विनियसमुकसे (विनयसमुत्कर्ष);
- 2. अलियवसानि (आर्यवंशानि);
- 3. अनागतभयानि ;
- 4. मुनिगाथा ;
- 5. मोनेयसुते (मौनेय्यसूत्र);
- 6. उपतिसपिसने (उपतिस्स प्रवन) ;
- 7. लाघुलोवादे (राहुलवाद)।

यह सामान्य विश्वास है कि उपर्युक्त सूत्र विशाल बौद्ध आगमों से संकिलत किये गये थे। परम्परा के अनुसार वे आगम अशोक के पहले ही ग्रंथ रूप में आ गये थे। इस मान्यता के अनुसार पहले को छोड़कर अन्य सभी की पहचान हो चुकी है। इस प्रकार अल्यवसानि की पहचान अंगुत्तर II, 27 से, अनागतभयानि की अंगुत्तर, III, 103 से; मुनिगाया की सुत्तिवात के मुनिसुत से; मोनेयसुते की सुत्तिनिपात के नालकसुत्त से; उपितस-

पिसने की मिन्झिम के रथिवनीत सुत्त (I, 146-51) से और लाघुलीवादे की मिन्झिम के राहुलवादसुत्त (1-414) से की गई है।

अशोक का स्पष्ट कथन है कि उपर्युक्त ग्रंथ स्वयं भगवान बुद्ध के वचन हैं (भगवता बुद्धेन भासित)। इनको घम्मपित्याय, अर्थात् घम्पर्याय कहा है जिसका उत्तरी परम्पराओं के अनुसार तात्पर्य वीद्ध धमंग्रंथ है। किन्तु ये पहचानें अभी संदेहास्पद ही हैं क्योंकि लाहुलोवाद के अतिरिक्त अशोक के आदेशलेख में किसी ग्रंथ के अंतर्विषय का पता नहीं। लाहुलोवाद के वारे में कहा गया है कि इसका सम्बन्च मृपावाद (मुसावादं अधिगच्य), है। वस्तुतः पालि मज्झिमनिकाय और उत्तरी मध्यभाग में सुरक्षित राहुलवाद सुत्त में राहुल को चेतावनी दी गई है कि झूठ से वचकर रहे। किन्तु अशोक को वह सूत्र किस रूप में मिला था? आज जिस परिवर्द्धित रूप में है उसमें यह अशोक को नहीं मिला होगा। उस समय इस सूत्र में सम्भवतः गाथा वाला अंश ही रहा होगा। क्योंकि गाथा में सूत्र का सारांश ही है।

जिस रूप में अशोक को ये सूत्र मिले होंगे उनकी भाषा न संस्कृत थी न पालि। अशोक ने जिस रूप में उन सूत्रों के नाम दिये हैं उनमें मागबी की विशेषताएं ही हैं, (मिला॰ पालि के अरिय के लिए अलिय, राहुल के लिए लायुलो दिया है, और शब्दों में पालि के ओकारांत के स्थान पर मागबी का एकारांतरूप है यथा सुते सुमकसे) । यदि अशोक ने पुस्तकों के वास्तविक नाम दिये हैं तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनकी भाषा मागधी थी। यह अशोकपूर्व मागवी आगम तव सुबद्ध चिपिटक के रूप में नहीं आया था, जैसा पाळि परम्परा का विश्वास है। वह अभी रूप ग्रहण कर रहा था। यह घ्यान देने की बात है कि अशोक विटक या निकाय शब्दों का प्रयोग नहीं करता । ये दोनों शब्द अशोक के बाद की शती में बौद्ध स्मारकों में मिलते हैं। इससे यह प्राय: स्पप्ट है कि अशोक के समय में अभी उक्त धार्मिक साहित्य का रूप स्थिर नहीं हुआ था और वौद्ध समाज में उसका वह प्रचार नहीं था, जो बाद में हुआ । किन्तु अशोक के समय में प्राचीन उपदेशों के संग्रह का कार्य आरम्भ हो गया था। मगच के संघ ने इसका आरम्भ किया हो अथवा स्वतः अशोक ने ही किया हो । यही कारण या कि अशोक ने इसको अावस्यक समझा कि लोगों को भिक्षुओं और उपासकों को—उनको पढ़ने के लिए उत्साहित किया जाय। अतः यह माना जा सकता है कि बौद

आगमों में प्राचीन परम्परागत सिद्धान्तों का समावेश है, तथा इनमें कुछ परम्पराएं प्रामाणिक हैं।

किन्तु जैन-आगमों के लिए यह नहीं कहा जा सकता है। इनके सुव्यवस्थित संग्रह का प्रयत्न पहली वार छठी शती ईस्वी में किया गया। वह संग्रह कुछ तो प्राचीन हस्तलेखों के आघार पर हुआ और कुछ मुनियों के मुख से हुआ था जो अपनी स्मृति के आघार पर उनका पाठ कर सकते थे। जैन अंग जिस रूप में आज मिलते हैं, निश्चय ही वे पालि आगमों से बाद के हैं। स्वयं ये पालि आगम अशोक के वाद के हैं। एक और वात है। जैनों का दिगम्बर संप्रदाय इन आगमों को महावीर के प्रामाणिक वचन नहीं मानता है। उपर्युं कत परिस्थितियों में यह कहा जा सकता है कि यद्यपि इनमें प्राचीन परम्परागत मूल सिद्धांत भी सम्मिलित हैं, तथापि इनका उपयोग करने में विवेक के लिए भी गुंजाइश सीमित ही है।

तत्कालीन यूनानी लेखों में, विशेषतः मेगास्थनीज के वर्णनों के बचे हुए अंशों में, मौर्यकालीन धार्मिक जीवन के कुछ बहुमूल्य उल्लेख मिलते हैं। इनसे कुछ हद तक बौद्ध ग्रंथों की वार्ताओं का समर्थन होता है।

उपर्युक्त स्रोतों के आघार पर यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि नन्द-मौर्य काल में उच्च वर्गों में ब्राह्मण धर्म ही प्रचलित था; राजा, सामन्त और सम्पन्न ब्राह्मण-परिवार उसी को मानते थे। पुरोहित वर्ग के हाथों में धर्म-साहित्य की वास्तिविक घरोहर थी, और समाज में उसका ऊँचा स्थान था। ब्राह्मणों में एक वर्ग सन्यासियों का था, जो नये घार्मिक आचार-विचारों का उपदेश कर रहे थे। उन आचार-विचारों का मूल उपनिपदों में था। इन आचारों की ओर आम समाज का अधिक ध्यान था, और इनसे आकर्षित होकर अनेक लोग सन्यास बत में आने लगे। इन्हीं विदिक संन्यासियों के हारा मौर्यकाल में अनेक आस्तिक पंथ चलाये गये। इन्हीं वैदिक संन्यासियों के समानान्तर जैन और वौद्ध धर्मों के आचार्य अपने उपदेशों के प्रचार में लगे हुए थे, जो अनेक विषयों में वैदिक पंथों से भिन्न थे। मौर्यकाल से इन दो मतों—जैन-बौद्ध—का भारत के धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान हो गया।

## 2. ज्ञाह्मण घर्म

इस समय के ब्राह्मण धर्म में वैदिक तथा गृह्य अनुष्ठानों का प्राधान्य था। मेगास्थनीज के विवरण से उक्त कथन की पुष्टि होती है। मेगास्थनीज का कथन है (फ्रेंग० 1, B, डायोडो॰ III, 63) कि दार्शनिकों की संख्या यद्यपि कम थी तथापि वे समाज में सबसे ऊँचे थे, उनका सबसे अविक मान था, और लोग उन्हीं से यज्ञ करवाया करते थे। दार्शनिकों से मेगास्थनीज का तात्पर्य पुरोहित वर्ग से है। अशोक ने जिन्हें देव-पूजकों के नाम से उल्लिखित किया है। वे ये ही थे जो पुरोहित के पद से रज्ञ कराया करते थे। उसका मंतव्य सार्वजनिक वार्मिक आंदोळनों से नहीं था, क्योंकि इनका अभी सामाजिक महत्व नहीं हो पाया था।

बौद्ध ग्रंथों में वैदिक सिद्धान्तों और अनुष्ठानों के जो उल्लेख मिलते हैं, वे नन्द-मौर्य काल में उनका प्राधान्य सूचित करते हैं। अट्टक, बामक, वामदेव, वेस्सामित्त, यमर्ताग्ग, अंगिरस, भारद्वाज, वासेट्ठ, कस्सप, भग्गु आदि वैदिक ऋषिगण ब्राह्मणों के पूर्वज और वैदिक मंत्रों के द्रष्टा (मंताना कता) के नाम से प्रसिद्ध थे। उनमें से कुछ वास्तव में वेद-मंत्रों के रचियता थे। ऋग्वेद के चौथे मंडल के मंत्रों के कर्ता वामदेव, छठे मंडल के कर्ता भारद्वाज एवं सातवें मंडल के कर्ता वासेट्ठ (विशिष्ठ) थे। ऐतरेय बाह्मण (vii, 17) और सांख्यापन भीत्र सूत्र (xv, 26) में अट्ठक (अप्टक) ऋषि का जल्लेख विश्वामित्र के एक पुत्र के रूप में हुआ है। श्रातपथ ब्राह्मण (X-6,5,9: vii-2,1,11) में वामक और भग् (भृगु) आचार्य तथा ऋषि कहे गये हैं। यमतग्ग (जमदग्नि) प्रसिद्ध ऋपि-विशष्ठ के प्रतिद्वंद्वी थे। तैतिरीय संहिता (iii, 1, 7,3, vii, 1, 4,1) में आंगिरस को प्रसिद्ध आचार्य कहा गया है। बौद्ध-ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि उस समय के ब्राह्मण उपर्युक्त ऋषियों को अपना पूर्वज ही नहीं कहते थे, वरन् वे वैदिक मंत्रों का पाठ भी करते थे। ब्राह्मण यज्ञीय साहित्य का गहन अध्ययन और अध्यापन करने वाले थे। वे तीनों वेदों के जानने वाले थे। ऋत्विज अपनी वेदज्ञता और कुलीनता के लिए विख्यात होते ये । कुलीनता से तात्पर्य यह या कि उनके माता-पिता दोनों पक्षों की सात पीढ़ियाँ शुद्ध रक्त वाली थीं। वैदिक पांडित्य का अर्थ तीनों वेदों का ही पूर्ण ज्ञान नहीं, वरन निघंडु (निघंडु), केटुभ (कर्मकाँड), इतिहास, वैय्याकरण (व्याकरण) लोकायत आदि का पूर्ण ज्ञान भी था, (बेदानां पारग् सनिघंडु-केटुभानं साक्लरप्पभदानमितिहास-पंचमानं पदको वेय्याकरणो-लोकायत महापुरिसलक्खणेषु अनवयो-मज्झिम II, पु॰ 210; दिघ 1-पु॰ 128)

वीद्ध ग्रंथों में एक वर्ग के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है जिन्हें ब्राह्मण-महाशाल कहा गया है।। उनको राजप्रदत्त भूमि की लगान मिला करती थी। ऐसे ब्राह्मण धनी थे और व्ययशील यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। इनके अन्तेवासियों की संख्या काफी वड़ी—कभी-कभी 300 से 500 होती। वे देश के विभिन्न भागों से इनके पास आते थे। इन्हें ये वेदाम्यास कराते थे। ये ब्राह्मणों से भी अधिक प्रतिष्ठित होते थे। ये कुलीन ही नहीं होते थे विल्क इन्हें ब्रह्मवर्ण (ब्रह्मविष्ण), ब्रह्मज्योति (ब्रह्मविच्चिस) एवं प्रियभापी और प्रियवाक् (कल्याणवाचो, कल्याणवाक्करणो) भी कहा गया है। कुछ ऐसे ब्राह्मणों के नाम भी उनत ग्रंथों में मिलते हैं, जैसे चंकि, तारुक्ख, पोक्खरसाति, जानुस्सोनी, टोडेदंय, कुटदंत आदि।

वौद्ध साहित्य में वेदों का नाम और उनकी शाखा-संख्या भी उल्लिखित मिलती है। पालि पुस्तकों (दिघ० I, 237) में अद्धरीय, तित्तीरिय, छन्दोका वह्नरिज (वह बृच) का निर्देश है। जो बौद्ध साहित्य संस्कृत में है उसमें वैदिक विपयों का अधिक उल्लेख है। शार्द् लकर्णावदान (दिव्याव० xxxiii) में वैदिक साहित्य का विशद वर्णन है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद की इक्कीस शाखाओं, यजुर्वेद की सौ शाखाओं तथा सामवेद की आठ सहस्र (कदाचित एक सहस्र) शाखाओं का उल्लेख है। यही परम्परा प्राचीन है, क्योंकि पतंजिल के महाभाष्य में भी इसका उल्लेख है (xv, 10, 11)—"एकशतं अध्वर्युशाखाः सहस्रवर्मा सामवेदः एकविश्वितिधाः वह बृच्यम्"। इसी ग्रंप में मुख्य-मुख्य शाखाओं के नाम भी दिये गये हैं।

पाल आगमों में कितपय वैदिक यज्ञों के भी नाम दिये गये हैं, यथा; अस्वमेंच, नरमेंच, सम्मापास, वाजपेय्य, तथा निरम्गलम् (संयुत्त, पृ० 299)। इनका उल्लेख संस्कृत के बौद्ध ग्रंथों में भी है, वहाँ उन्हें वाजपेय, अश्वमेंच, पुरुषमेंच, शम्याप्रास, निरगदम् और समाप्राभरम् कहा गया है। निःसंदेह वे श्रीत कर्म थे। इनके सम्प्रदान से पुरोहितों को लाभ भी होता था। गृह्य कर्मों के अनुष्ठानों से विशेष लाभ नहीं होता था। उनका उल्लेख सोमयज्ञों, जैसे अश्वमेंच, वाजपेय तथा पुरुषमेंच के साथ होता है। अतः ये भी कदाचित् सोमयज्ञ ही थे, जिनमें प्रभूत व्यय होता था।

किन्तु इन कर्मानुष्ठानों का एक कुरूप पक्ष भी होता या। उनसे जो वड़े लाभ होते थे उनके कारण कुछ पुरोहित लोभी हो जाते थे। वड़े-वड़े यज्ञों में वहुसंस्थक पशुओं का वध होता था और वहुत से वृक्ष काटकर गिरा दिये जाते थे, जो गाँव वालों के होते थे। इस प्रकार श्रीसम्पन्न पुरुषों द्वारा यज्ञों के अनुष्ठान से भिन्न श्रेणी के लोगों के ऊपर अतिरिक्त कर जैसा लग जाता था। अतः वीद्ध ग्रंथों में ऐसे कर्मानुष्ठानों पर जो आरोप किये गये हैं, उन पर अविश्वास करना कठिन है। यज्ञों के प्रति वौद्ध दृष्टि का ज्ञान उनके ब्राह्मणयिन्मकसूत्र (सुत्त-निपात, पृ० 50) से भलीभांति हो जाता है।

"प्राचीन ऋषि तपस्वी (तपिस्सिनो) थे। वे आत्म-निग्रह का अम्यास करते थे, और पंचेंद्रिय-सुखों से दूर रहते थे। उनका घन पशुओं, स्वर्ण अयवा अन्त राशियों में नहीं था। वे विद्या और घमें के घनी होते थे। भक्तों हारा द्वार पर रख दिये गये भोजनों से वे अपना निर्वाह करते थे, और घनी-मानी व्यक्ति श्रद्धा से जो आसन-श्रय्या और वस्त्र उन्हें दे देते थे उसी पर वे निर्वाह करते थे। न कोई उनकी हानि करता था न उनके ऊपर किसी का नियन्त्रण होता था। घम्म उनकी रक्षा करता था। उनके छिए किसी का हार वन्द नहीं होता था। घमं एवं ज्ञान की खोज में वे अपने जीवन के अड़तालीस वर्ष बह्मचर्ष में विताते थे। विवाह के अनन्तर भी वे संयम का जीवन व्यतीत करते थे। वे वावल श्रय्या, सत्य, दया, प्रेम तथा क्षमा का बड़ा खादर करते थे। वे चावल श्रय्या, वस्त्र, धी अथवा तेल से, जिनको वे भिक्षा द्वारा संचित करते थे, यज्ञ करते थे। कभी वे यज्ञों में गो-वघ नहीं करते थे।

"उनकी आकृति सौम्य तथा मुखमंडल शुद्ध और उज्ज्वल होता था। वे अपनी तपस्या में लीन रहते थे। किन्तु कालांतर में उनकी राजसी घनों का लोभ हो गया। वे राजसी घोड़ों से युक्त रथों की कामना करने लगे। ऐसे लाभों की कामना से वे महाराजा ओक्काकु (इक्ष्वाकु) के पास गये और उससे अश्वमेध, पुरुपमेथ, शम्याप्रास, तथा वाजपेय्या यज्ञों के अनुष्ठान का अनुरोध किया। उससे दक्षिण में उनकी घन, दारा, रथ, घोड़े, गीवें, शैय्या तथा वस्त्रों की प्राप्ति हुई। अधिकाविक लोभ के वशीभूत वे पुनः उसके पास गये और यज्ञों के अनुष्ठान का अनुरोध किया और उसकी सुझाया कि वे गौबों की विल दें, क्योंकि स्वर्ण, शैय्या, धान्य एवं भूमि के समान गी भी घन है और इसीलिए गीवें भी विल के योग्य हैं। गी-वयों के कारण ब्रह्मा और इन्द्र देव, यहां तक कि असुर और राक्षस भी कुद्ध हो गये, और उन व्याधियों की कई गुनी वृद्ध कर दी, जो आरम्भ में केवल तीन ही थीं-काम, भूख और दारिद्रच। उन्होंने व्याधियों की संख्या अट्ठानवे कर दी और इसके उत्पर लोगों में और घरों में कलह उत्पन्न कर दिया, तया विभिन्न वर्गों में दूराचार और अधर्म की सुष्टि कर दी।"

मजिश्रम निकाय (1-पृ० 342-44) में यज्ञ के अनुष्ठान का वारतियक चित्र है। इसमें यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि एक प्रकार का पुग्गळ (पूरुष) होता है जो आत्म-मछेशपूर्ण फठोर तपस्या का अभ्यास करता है, और आत्मशोधन के हेतु पशुत्रों का वध करता है और अन्य प्राणियों को भी गंदेश पहुँचाता है। "ऐसे पुद्गळ वर्ग में राजा, घनी-मानी धित्रिय जिसका धिर अभियेक हुआ है (मुबधावितत्तो), तथा श्रीसम्बन्न ब्राह्मण (ब्राह्मणो महासालो ) हैं । यह नगर के बाहर यज्ञ-गंछप (संस्थानार) बनवाता है, अपना माथा और वाही महा छता है, गुगचमें धारण कर छता है, अवने बारीर की सरसों के रोख रा मालिय कर छेता है, और अवनी पटरानी और ब्राह्मण पुरोहित के साथ यज्ञ-मंडम में प्रथेश करता है, और साथ का ब्राह्मण पुरोहित मुगर्श्वंग री अपना घरीर रगड़ता जाता है। तब बह अपने लिए भूमि पर एक भैयासन बना छता है और गी का दूस पीकर रहता है। रानी और ब्राह्मण भी वृध का ही आहार करते हैं। मी के दूध का एक अंब यज्ञानि में जाता है और एफ अंश बछड़े के लिए छोड़ दिया जाता है । तब वह आदेश फरता है। अनुक संख्या के सांहों, अमुक संख्या के बखड़ों, अमुक संख्या के बखियों, अमुक संख्या के बकरों तथा अमुक संख्या के भेड़ों का यजार्थ वय किया जाग। फिर यज्ञ यूप के लिए इसने यूक्ष काटे जायें और वहीं के लिए इसनी गुजा सोधी जाग । उसके भृत्य, द्त, कार्यवाहक, अश्रुपूरित नेत्रों से अथवा रदन करते हुए सभी तैयारियां करते हैं । उन्हें भय बना रहता है कि कठोर वण्ड न मिलने लगे । उस भय के कारण उनके अश्रु भिरते हैं या थे रोवन भी गरते हैं।" श्रीत मुहिकाओं के छेशों से ऊपर दिये गये वर्णन की पुष्टि होती है। उनसे भह स्पष्ट हो जाता है कि पालि उद्धरण में जो नित्र दिया गया १ वह बारतिथक १ और उन दिनों के यज्ञ अनुष्ठान ऐसे ही होते थे।

किन्तु वैदिक धर्म का मह स्वरूप केवल राजाओं और अभिजातवर्ग, धनी ब्राह्मणों और अन्य धनीमानी उचन व्यक्तियों तक ही सीमित था, जैसा हम ऊपर लिए आये हैं। इनके साथ-साथ वैदिक भर्म का बौदिक पहुलू भी था जिसकी धावत अमृत्य थी। एक बड़ा वर्ग उपनिवदों के आदर्श से प्रभावित था और इनको अपने जीनन में उतारने का प्रयत्न करता था।

सरकालीन यूनानी छेखकों ने भारत के आश्रमनासी ब्राह्मण दार्शनिकों

का वर्णन किया है। उनका कथन है कि आश्रम-जीवन अत्यन्त सरल और कठोर था। नगरों के सामने उन दार्जानकों की कुटिया एक घरे हुए क्षेत्र में होती थी। वे वड़ी सरलता से रहते थे। घास और मृगवर्म की उनकी शैया होती थी। वे मांसाहार नहीं करते थे, और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उनका जीवन गहन अध्ययन और अध्यापन में व्यतीत होता था। मेगास्थनीज़ ने जो मंडिनस (दंडिन) की कथा दी है उससे हमको उस युग के ब्राह्मण ऋषियों के जीवन का वास्तिवक चित्र मिलता है। कथा इस प्रकार है। जब सिकन्दर भारत में था तो मंडिनस नामक ऋषि की प्रशंसा से आकृष्ट हो उसने उन्ह बुलाने के लिए एक दूत भेजा और कहलाया कि वह उनको बहुत पुरस्कार देना चाहता है, किन्तु मृत्यु-दण्ड भय दिखाने पर भी मंडिनस ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और निम्नलिखित उत्तर भेज दिया:

"ईश्वर सर्वोच्च सम्राट है। वह उद्दण्डतावश अन्याय नहीं करता है। वह ज्योति, शांति, जीवन, जल, मानव-शरीर तथा आत्मा का सूजन करता है, और जव मृत्यु द्वारा वे वन्धनमुक्त हो जाते हैं तब उनको अपने में मिला लेता है। उसमें कोई अशुभ कामना नहीं होती है। मेरा पूजनीय वहीं देव है। वह वब से घृणा करता है और कभी युद्ध की प्रेरणा नहीं करता है।...यह जान लो कि सिकन्दर जो दे रहा है और जो देने की प्रतिज्ञा करता है वह सभी मेरे लिए निरर्यक है। जो वस्तुयें मेरे लिए मूल्यवान हैं और जिनको मैं उपयोगी और सारवान समझता हूँ वे ये पत्तियां हैं जो, मेरा घर हैं, ये खिले हुए पौबे जो मुझको आहार देते हैं। यह जल मेरा पेय है, जो वस्तुएँ वड़े यत्न से संचित की जाती हैं वे संचयकर्ता का विनाश करती हैं। उनसे दुख और पीड़ा उत्पन्न होती है, जो प्रायः प्रत्येक प्राणघारी को बोझ बने हुए हैं। मैं जंगल की पत्तियों पर सोता हुँ, और कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसकी मुझे रक्षा करनी पड़े। मैं शान्ति से सोता है। सिकन्दर मेरा सिर काट सकता है पर मेरी आत्मा अमर है । मेरा सिर चुपचाप यहाँ रहेगा, परन्तु आत्मा अपने बनाने वाले के पास चली जायेगी। दारीर की, फटे-पूराने कपड़े की तरह भूमि नर छोड़कर, जहां से वह उत्पन्न हुआ था आत्मा होकर फिर में परमात्मा से जा मिलूँगा।" (देखि॰ मेगास्यनीज फ्रेंग॰ LV; और फ्रैंग॰ XLI, XLIV, XLV.

इसमें संदेह नहीं कि यह विवरण सत्याश्रित है, क्योंकि अनेक बौद्ध ग्रंयों

में प्राय: ऐसे ब्राह्मणों का वर्णन मिलता है। बुद्ध सच्चे और झूठे ब्राह्मणों को जानते थे, और सच्चों की वे वड़ाई करते थे। सद्वाह्मण पाँच धम्मों का पालन करते थे: वे थे सत्य (सच्चम्), तप (तपम्), ब्रह्मचर्य (ब्रह्मचर्यम्), अध्ययन (अब्ह्मेनम्) और त्याग (चागम्)। इन्हीं धर्मों के द्वारा ब्रह्मसह्व्यता अर्थात् ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है (मिन्ह्मिम ii-199; मुत्तिनपात, पृ० 79)।

इन वर्णनों से यह स्पष्ट है कि नन्दमीर्थ काल में वैदिक वर्मकांड श्रीर टपिनपद के विचार दोनों ही देश के वामिक जीवन में जीवित शक्ति थे। राजाओं, अभिजातों और श्री सम्पन्न बाह्मणों का यहां की उपादेयता में विश्वास या और पुरोहितों की सहायता से वे यह करते थे और उन्हें दक्षिणा देते थे। इन पुरोहितों का एक अलग वर्ग या और ये वैदिक ज्ञान के रक्षक थे। अनेक पुरोहित दक्षिणा के लोभ से ही ऋत्विज वनते थे और यज्ञ उनकी जीविका के सायन वन चुके थे। किन्तु दूसरे बाह्मण इन लाभों के लोभ में नहीं पड़ते थे। वे तपस्या का जीवन विताते थे। वे वस्तियों से दूर वनों में निवास करते थे और अपनी तपस्या से ब्रह्म की सायना में लीन रहते थे।

### 3. श्रमण आन्दोलन

तपस्तियों की सामान्य संज्ञा श्रमण थी। यद्यपि वाद में बौद्धों ने इस नाम पर एकाधिकार कर लिया, तथापि श्रवण वर्ग की उत्पत्ति ब्राह्मणों के ही कोड में हुई थी। नन्द-मौर्य युग में श्रमण वर्ग ने एक विधिष्ट रूप धारण कर लिया। उपनिपदों में ऋत्विजों और तपस्तियों के अतिरिक्त ब्रह्मचारियों और यितयों का उल्लेख है। बर्मधास्त्रों में पहली वार एक आश्रम का वर्णन आता है जिसे वैश्वानस या वानप्रस्थ कहा गया है (गौतम III, 2; आपस्तंब; III, 9, 21, 1; बिशाल्ड, vii, 2) चार आश्रमों में यह तीसरा आश्रम है। गृहस्थ के लिए यह विश्वान है कि दलती उम्र में वह घरवार अपने पुत्र पर छोड़कर वानप्रस्थ हो रहे अर्थात् वन में चला जाय। इस आश्रम में वह यित की मांति रहता है वृक्षों की छाल पहनता है, वन में कन्दमूल खाकर रहता है और आध्यात्मिक चितन में समय व्यतीत करता है। श्रमणों की उत्पत्ति इसी वैखानस आश्रम से हुई है।

यूनानी छेलकों ने श्रमणों के जो वर्णन किये हैं वे इनसे मिलते-जुलते हैं। यूनानी इन्हें सरमनीज अथवा स्नमने कह कर सम्बोधित करते थे। उनमें से वनवासियों (hylobioi) का सबसे अधिक आदर होता था। उनके सम्बन्ध में यह कहा गया है, "वे जंगलों में रहते हैं। उनका आहार वृक्षों के पत्ते और वन्य फल हैं, और वृक्ष की छाल के वने कपड़े पहनते हैं।" (मेगास्थ० फ्रैंग० XLI, 60) वे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और मदिरा का पान नहीं करते थे। उनका इतना सम्मान था कि राजा भी दूतों को उनके पास भेज कर घटनाओं के कारण पुछ्वाते थे और देवी कृपा की याचना करते थे। वे वनवासी वही होते थे जिनकी वैद्यानस आश्रम में गणना होती थी।

विशिष्ठ धर्मसूत्र (पूर्वोद्धृत) में वानप्रस्थों के अतिरिक्त एक वर्ग के अन्य तपस्वियों का परिव्राजक के नाम से उल्लेख है। वौद्ध पुस्तकों में कहा गया है कि वे श्रमण करने वाले आचार्य थे, जो आचार-शास्त्र, तत्वज्ञान, प्रकृति-विद्या एवं रहस्यवाद के विशेषज्ञ होते थे। आश्रमवासी वानप्रस्थों से इनकी विशेषता यह थी कि ये चारिका के दम्यीन लोगों में धर्म और दर्शन का उपदेश किया करते थे। आद्य बौद्ध ग्रंथों में उनका वारम्वार उल्लेख आता है और उनके विशेष निवास-स्थानों का भी, जो परिव्याजक आराम कहे जाते थे। ये आराम नगरों के उपान्त में, विशेषतः उनके लिये ही होते थे। नगरों और गांवों के निवासी इनके सभास्थानों के रूप में कोतूहलशालायें निर्मित कराते थे (दिध III, पृ० 36; दिव्यावदान, पृ० 143)।

ऐसा प्रतीत होता है कि यूनानी लेखकों ने उनकी गणना "सरमनीज" और दार्शनिकों के वर्ग में की है। एक स्थल पर कुछ दार्शनिकों का उल्लेख करते हुए मेगास्थनीज कहता है—"भारत की सामान्य जनता को इनसे वड़ा लाभ पहुँचता है। वर्णारंभ के अवसरों पर एकत्र लोगों को ये वर्ष में आने वाली भीतियों की चेतावनी देते हैं, जैसे अनावृष्टि अथवा अतिवृष्टि की, अनुकूल वायु, व्यावियों तथा श्रोतागणों के लाभ की अन्य वातों की भी पूर्व सूचना देते हैं।" (फँग० I, 40) चिकित्सक भी श्रमणों में से ही हुआ करते थे। मेगास्थनीज का लेख है कि वे मानव-प्रकृति के अध्ययन में लगे रहते हैं और उनका स्वभाव बड़ा सरल होता है। वे चावल या जो का आहार करते थे जो उनको भिक्षा में या उनसे जिनके यहाँ वे अतिथि होकर ठहरते थे, मिलता था। अन्य श्रमणों की भांति ये भी तपस्या का अभ्यास करते थे।

यूनानी विवरणों तथा वौद्ध ग्रंथों दोनों से यह मालूम होता है कि श्रमणों में देवज्ञ, मंत्रयोगी तथा श्राद्धिया विशारद भी होते थे, जिनकी भिक्षावृत्ति थी। वे गाँवों और नगरों में भिक्षाटन करते थे। मेगास्थनीज़ से पता चलता है कि श्रमणों के कुछ वर्गों में महिलायें भी थीं। वीद्ध ग्रंथों में भिक्षुणियों का भी उल्लेख है। उनको परिव्याजिका कहा गया है। उनके एक विशेष वर्ग को मोलिबद्धा परिव्याजिका कहा गया है, जो परिव्याजकों के संग ही भ्रमण कर सकती थीं (मेगास्थनीज, फैंग० XLI, 60; मज्झिम, I, पृ 305; संयुत्त, III, पृ० 238-240)।

इसमें संदेह नहीं है कि श्रमणों और परिव्राजकों के आश्रम सभी वर्गों और जातियों के लिए खुळे हुए थे। परन्तु इसका कोई प्रमाण नहीं है कि उक्त आश्रम में आ जाने पर वे अपनी-अपनी जातियों के भेदों को मिटा देते थे और अपने वर्ण के सामाजिक कर्त्तंच्यों से मुक्त हो जाते थे। एक वार एक ब्राह्मण ने वृद्ध को श्रमण होने के लिए उतना नहीं विक्कारा जितना अपनी जाति को छोड़कर वृपल (वसलसूत्त सु. नि., पृ० 21) हो जाने के लिए। बौद्ध ग्रंथों में वार्मिक आचार-व्यवहार के अनुसार श्रमणों के चार भेद किये गये हैं। मगाजिनो—जिनको मार्ग का अन्त मिल गया था, और जो निर्वाण प्राप्त कर चुके थे; मगादेसको—जो उच्चतम ध्येय के मार्ग को दिखाते हैं; मगो जीवित—जो मार्ग के अनुसार जीवन विताते थे; और मगादुसी—जो अहंकारी, वाचाल, असंयमी हैं और यद्यपि साधुवेश में रहते हैं तथापि वे आचार्य परस्परा के यश को विगाड़ते हैं (चुंड़सुत्त, सुत्त निपात, पृ० 16)।

श्रमणों और परिव्राजकों के वर्गों से मिलते-जुलते कुछ धार्मिक संप्रदाय ये जो वृद्ध के समसामियक किसी न किसी प्रसिद्ध आचार्य को अपना शास्ता वतलाते थे और विशेष धार्मिक मतों को मानते थे। ये थे तीर्थिक (वादसीला तित्थिया), आजीविक, और निगण्ठ (मिला॰ धिम्मकसुत्त, सुत्त निपात, V—381)। वृद्ध के समय के प्रसिद्ध तीर्थिक उपदेशक पूरण कस्सप, पकुध कच्चायन, अजित केश-कंबल, संजय, बेलट्ठियपुत्त मक्वलि गोसाल तथा निगण्ठ नातपुत्त थे। जिन धार्मिक संप्रदायों की उन आचार्यों ने स्थापना की उनमें से केवल अन्तिम दो नन्द-मौर्य काल तक जीवित थे। मालूम होता है कि सबल नेता के अभाव में शेष चार जिनके नाम पहले आये हैं सामान्य श्रमण वर्ग में मिल गये। मक्वलि गोसाल के संप्रदाय को आजीविक तथा निगण्ठ नातपुत्त के संप्रदाय को निगण्ठ (निग्रं थ) कहते थे।

## 4. आजीविक तथा निग्रन्य संप्रदाय

यद्यपि ये दोनों वार्मिक आन्दोलन वृद्ध के समय में जन्म ग्रहण कर चुके थे, तथापि मीर्यकाल तक उनकी कैसी प्रगति थी, इसका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है। गोसाल इस संप्रदाय का संस्थापक था। मक्खिल गोसाल नाम का ही एक अंग है जो इस संप्रदाय का नाम मालूम होता है। इसका संस्कृतरूप मस्करी है। पाणिनि ने अपने एक सूत्र में (vi, 1, 154) मस्करियों की गणना परित्राजकों में की है, जो एक बांस का डंडा (मस्कर) लिये घूमा करते थे। इसी कारण उनका दूसरा नाम एकदण्डी भी था। उक्त सूत्र पर भाष्य करते हुए पतंजिल ने अपने महाभाष्य में उनके दैववाद का उल्लेख किया है। बौढ और जैन ग्रंथों में भी उन्हें दैववादी कहा गया है। वे हेतुवाद को नहीं मानते थे। कर्मों के फलाफल को भी स्वीकार नहीं करते थे, न वे किसी परम या परोक्ष शक्ति को ही मानते थे। उनका कथन था कि देव के अनुसार अथवा जिस वर्ग में कोई होता है उसकी स्थिति के अनुसार व्यक्ति एक या दूसरे प्रकार के स्वभाव का वन जाता है (सामञ्जा फलसूत्र, डायलाग आफ् वृद्ध II, पृ० 71, जिनमें मुख्य वौद्ध और जैन ग्रंथों का संग्रह है)।

मालूम पड़ता है कि अशोक के समय में आजीविकों को पर्याप्त महत्व प्राप्त था, क्योंकि उसने बौद्धों और आजीवकों के साथ-साथ निर्प्रत्यों का नामोल्लेख किया है और यह भी कहा है कि उनकी देख-रेख और हित-सावन के हेतु महामात्रों को आदेश दे दिया गया है (स्तंभ आदेशलेख vii)। अपने अभिषेक के वारहवें वर्ष में अशोक ने वरावर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिये दो गुफाओं का टान किया था। इस संप्रदाय का महत्व संपूर्ण मौर्य काल तक बना रहा, क्योंकि अशोक के एक पौत्र दशरय ने भी नागार्जुन पहाड़ियों में कुछ गुफाओं का दान आजीविकों के लिए किया था।

जैसा हम देख आये हैं, आजीविक-संप्रदाय श्रमणों का ही एक भाग था। आगे चलकर आजीविकों ने विशिष्टता प्राप्त कर ली, परन्तु उनमें श्रमणों की मूल परम्परायें वनी रहीं। आजीविकों में ब्राह्मण तथा अब्राह्मण सभी जातियों के साधु सम्मिलित थे। तथापि उनमें ब्राह्मण और अब्राह्मण के आबार पर दो भिन्त-भिन्न समुदाय नहीं वने।

निर्ग्रन्थ भी श्रमण ही थे और इनका आजीदकों से घनिष्ठ सम्बन्घ था। उत्तरकालीन जैनमत इसी प्राचीन संप्रदाय से निकला हुआ कहा जाता है। इसने निर्ग्रन्थों के ऊपर अनेक परम्पराओं का आरोप कर दिया है। तथापि

नन्द-मौर्य काल में निर्ग्रन्थ संप्रदाय की किस्ट्रिक्सिई निर्शेष स्योति न थी। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि निर्ग्रन्थ संप्रदाय के संस्थापक महावीर थे जिनको "नातपुत्त" भी कहते हैं (ज्ञातक पुत्र)। ये श्रमण ही थे और निर्ग्रन्थ संप्रदाय का होने के कारण ही निगंठ नातपूत्र के नाम से ख्यात थे। नातपूत्त के अनुयायियो ने साँसारिक वन्धन तोड़ दिये थे। दूसरा अर्थ निर्प्रन्य का "वस्त्रत्यागी" भी है। पहले अर्थ में वे अनागारिक विना घर के परिवाजक और दूसरे अर्थ में नग्न साधु कहें जाते थे। ये वे ही थे जिनको वौद्ध ग्रंथों में अचेलक कहा गया है। मेगास्यनीज का एक वर्णन है जिसकी ठीक प्रमाणिकता तो नहीं है, परन्तु जिसमें कहा गया है कि एक वर्ग के दार्शनिक थे जो आजीवन नग्न रहते थे और कहते थे कि ईश्वर ने आत्मा के लिए शरीर का आवरण बनाया है। वे न माँस का आहार करते थे न पक्वान्न का। वे पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को खाकर रहते थे (फैंग॰ LIV) । इस वर्णन की अनेक वातें उन वर्णनों से मिलती हैं जो निर्ग्रन्थों के बारे में वौद्ध ग्रंथों में मिलती हैं। दोनों सिद्धान्तों में बहुत समानता है। वे आत्मा के अस्तित्व को मानते थे। वे किसी जीव का वय नहीं करते थे यहाँ तक कि वे वनस्पतियों ं में भी जीवन मानते थे और उन्हें नष्ट नहीं करते थे। वे नग्न साघु थे। अतः जिनको मेगास्थनीज ने नग्न साधु कहा है वे निर्ग्रन्थी ही मालूम होते हैं। हाँ, मेगास्थनीज उन्हें श्रमण नहीं, विल्क ब्राह्मण कहता है। ब्राह्मण नाम कदाचित् उसने इसलिए दिया कि निर्प्रन्थी सायु आचार की शुद्धता और घार्मिक विश्वासों में ब्राह्मण दार्शनिकों के अधिक निकट थे। ये परिव्राजक सायुओं से अपने को अलग मानते थे, जो प्रायः निम्न जातियों के होते थे।

वीद ग्रंथों को छोड़कर, उस समय के अन्य ग्रंथों में निर्ग्रन्थों के नामोल्लेख कम मिलते हैं। सातवें स्तंभ-लेख में अशोक ने उनका उल्लेख, वौद्ध और आजीविकों के संग यह कहने के लिए किया है कि उसके घर्म-महामात्र निर्ग्रन्थों के कल्याण-साधन में भी रत हैं।

परन्तु उत्तरकालीन जैन पुस्तकों में जो परमारा पायी जाती है वह उस संप्रदाय का अधिक कमबद्ध विवरण उपस्थित करती है। ईसापूर्ण चौयी शती में निर्ग्रन्थ संप्रदाय मगघ में ही सीमित था। कालक्रम के अनुसार स्वयंभव, यशोभद्र, संभूतिविजय, तथा भद्रवाहु इस संप्रदाय के प्रधान हुए। भद्रवाहु चन्द्रगुप्त मौर्य का समसामयिक था और उसने सम्राट को निर्ग्रन्थ संप्रदाय में दीक्षित किया था। भद्रवाहु जिस समय संप्रदाय का प्रधान था,

मगव में एक भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। सायुंओं का भिक्षा पाना कठिन हो गया । तव भद्रवाहु ने संप्रदाय के एक भाग को लेकर मगघ छोड़कर चले जाने का निश्चय किया। नन्द-सम्राट के मन्त्री शकटाल के पुत्र स्यूलभद्र को मगव के निर्प्रन्थों का आचार्य वनाया गया । भद्रवाहु अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण चले गये और मैसूर के श्रवण वेलगोला में रहने लगे। यह भी कहा जाता है कि उसी समय चन्द्रगुप्त ने भी राजसिंहासन छोड़ दिया और अपने गुरु के साथ श्रवण वेलगोला चला गया जहां निर्प्रन्य धर्म की रीति के अनुसार अनशन के द्वारा उसने अपना शरीर छोड़ा। स्यूलभद्र को भय हुआ कि प्राचीन परंपरा कहीं लुप्त न हो जाय अतः उसने निर्ग्रन्यों की पाटलिपुत्र में एक संगीति वुलाई, जिसमें ग्यारह अंगों तथा चीदह पूर्वों का प्रवचन हुआ और उनका पाठ निश्चित किया गया । दुर्भिक्ष के समाप्त होने पर, वारह वर्ष वाद भद्रवाहु मगघ वापस आ गये । उनके संग उसके कुछ अनुयायी भी आये। उन्होंने देखा कि पाटलिपुत्र की संगीति में जो ग्रंथ संग्रहीत हुए हैं, उनमें घर्म की प्रामाणिक परंपरा का पालन नहीं है। अतः उन्होंने उनको असत् कहकर अस्वीकार कर दिया । यहां के निर्ग्रन्थ अब वस्त्र वारण करने लगे थे । भद्रवाहु ने उनको महावीर के मूल उपदेशों के विपरीत आचरण करने वाला घोषित किया। भद्रवाहु के इस विरोव से संप्रदाय में तुरंत फूट नहीं पड़ी। स्यूलभद्र के अनन्तर मनय के निर्ग्रन्यों का प्रधान महागिरि हुआ और वह मीर्य काल के अंत तक बना रहा । उसी के समय में अशोक का पीत्र संप्रति, जो मौर्य साम्राज्य का उत्तराविकारी भी था, निर्प्रन्य मत में आ गया, और अपने पितामह की भांति उसने अपने वर्म के प्रचारार्थ अनेक प्रयत्न किये।

निर्णन्य संप्रदाय में जो गण और शाखायें ईसापूर्व चौथी और तीसरी शितयों में उद्भूत हुईं उनकी सूची कल्पसूत्र (अनुवाद सै॰ वु॰ ई॰ xxii, पृ॰ 288) में दी गई है। उसके अनुसार भद्रवाहु के एक शिष्य गोदास ने गांदास-गण की स्थापना की, जो चार शाखाओं में विभक्त हो गयाः ताम्रलिप्तिक, कोटिवर्षीय, पुंड्रवर्चनीय तथा दासी खर्वटिक। इनमें से पहले तीन बंगाल में प्रसिद्ध स्थान हैं। इससे यह माना जा सकता है कि ईसापूर्व तीसरी शती के प्रारंभ में निर्णन्य संप्रदाय वंगाल में इतना फैल गया था कि उसकी स्थानीय शाखायों भी थीं। कल्पसूत्र में यह भी कहा गया है कि महागिरि के बाठ शिष्य थे जिनमें से दो—उत्तर और विलस्सह—ने एक गण की स्थापना की जिसको उत्तरविलस्सह गण कहा गया। यह गण भी चार शाखायों में विभक्त हो गयाः कीशांवीका, सौतप्तिका, कौटुंबिनी, तथा चंदनागरी।

आवश्यक सूत्र की निर्यु वित में एक और परंपरा लिखित है कि निर्ग्रन्थ संप्रदाय में अनेक वार भेद हुए। भेद के नेताओं के दार्शनिक मत महावीर के उपदिष्ट मतों से भिन्न थे। ईसापूर्व चौथी और तीसरी शितयों में इस प्रकार के तीन भेद हुए थे। पहले भेद के नेता आपाढ़सेन थे, उन्होंने स्याद्वाद के सिद्धांतों को असंभाव्य सीमा तक पहुंचा दिया और उनका मत था कि केवल्यप्राप्त यितयों और देवलाओं में कोई अंतर नहीं होता है। दूसरे के नेता अश्विमत्र थे, जो क्षणिकवाद को स्वीकार नहीं करते थे। तीसरे नेता गंग थे जिनकी यह मान्यता थी कि दो वेदनों का यगपद ग्रहण संभव है।

परंतु उपर्युक्त परंपराओं का अन्य सावनों से समर्थन नहीं होता है। हां, श्रवण वेलगोला के दो लेखों में भद्रवाह और चन्द्रगुप्त का उल्लेख अवश्य है, परंतू वे लेख ईसा की दसवीं शती के हैं। अशोक ने अपने पितामह के घमंं में कोई अभिरुचि नहीं दिखायी। उसने केवल यह आदेश दे रखा था कि धर्म-महामात्र जैसे आजीविकों तथा मतावलंवियों का ध्यान रखते हैं वैसे निग्रंन्यों का भी रखें। यह स्मरण रखना चाहिए कि अज्ञोक और उसके पौत्र ने आजीविकों के लिए गुहावासों का दान किया, परंतु निर्धन्थियों के लिए ऐसे दानादि नहीं किये। निर्मन्य संप्रदाय के वंगाल में प्रचलित होने के विषय में दिव्यावदान में यह लेख है कि निग्रंन्य (उत्तरी बंगाल के) पुंडूवर्धन स्थान में अशोक के समय में थे, दिव्या॰ के अनुसार वे परिव्राजक मात्र थे वहां उनके किसी संघ का उल्लेख नहीं। भेदों के विषय में ध्यान देने योग्य वात यह है कि मान्य जैन दर्शन में, उक्त भेदों के नेताओं के दार्शनिक मतों की छाप नहीं मिलती है, जिनको परंपरा के अनुसार उन्होंने चलाया था । जिस क्षणिकबाद का अस्विमत्र ने विरोध किया था, वह जैन धर्म का नहीं, बौद्ध धर्म का सिद्धांत था। इन परिस्थितियों से यह नहीं संभव प्रतीत होता है कि उपर्युक्त परंपरा ऐतिहासिक है।

अतः प्रतीत होता है कि आजीविक तथा निर्प्रन्य संप्रदाय मगव के छोटे-छोटे समुदाय थे। अभी ये उतने शक्तिशाली न थे, जैसा वौद्ध घर्म था कि वे राज्य से संरक्षण का दावा पेश कर सकते। उनमें भी आजीविकों की अपेक्षा निर्प्रन्य समुदाय और छोटा था। परंतु जैसे-तैसे यह आजीविकों के वाद तक बना रहा और कालांतर में इसने अपेक्षाकृत अधिक प्रसिद्धि भी पायी।

### 5. बौद्ध धर्म

आरंभ में वीद्ध वर्म श्रमण आंदोलन का ही एक अंग था, परंतु ईसापूर्व

चौथी शती में बढ़कर वह अलग और ऐसा शक्तिशाली वर्म हो गया जिसमें अधिक प्रसार की क्षमता थी। परंतु अशोक के पहले इसका कितना प्रसार हो गया था, इसका कोई निश्चित ज्ञान नहीं है, इसका केवल अनुमान किया जा सकता है। अशोक-काल के पूर्व इसकी गितिविधियाँ कोसल और मगध में ही सीमित थीं। साथ ही यह भी संभव मालूम होता है कि पश्चिम में मथुरा और उज्जैनी में छोटे-मोटे वौद्ध-संघ स्थापित हो गये थे। परंपरा के अनुसार दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में वृद्ध-निर्वाण के सौ वर्ष पश्चात् हुई थी। उसके लिए पाथेय्य भिक्षुओं तथा दूरस्थ अवंती, कौशांत्री, सांकाश्य और कनीज तक के संघों को आमंत्रित किया गया था। पाथेय्य का अभिप्राय पश्चिमी भिक्षुओं से है जिनमें संभवतः मयुरा का संघ भी सम्मिलित था। अशोक संबंधी गाथाओं में नटभट के विहार को, जो मथुरा के पास उक्षुंड पहाड़ी पर था, वहुत वड़ी मान्यता प्राप्त थी। इसका कारण यह था कि सम्नाट के गुरु उपगुप्त और उपगुप्त के भी आचार्य शाणवास दोनों उसी विहार के निवासी थे। इस गाथा से तो ज्ञात होता ही है कि बौद्ध जगत में मयुरा अशोक के पहले ही एक महत्व का स्थान हो गया था।

वौद्ध धर्म के इतिहास की उस समय की दो अित महत्वपूर्ण घटनाएं घीं दो संगीतियां अर्थात् दूसरी और तीसरी बौद्ध संगीतियां। परम्पराओं के अनुसार दूसरी संगीतियां अर्थात् दूसरी और तीसरी बौद्ध संगीतियां। परम्पराओं के अनुसार दूसरी संगीति बुद्ध-निर्वाण के सौ वर्ष अनन्तर वैद्याली में वैठी थी। कहते हैं कि विनय के संबंध में कुछ भेद उत्पन्न हो गये थे। उसका निर्णय करने के लिए उनत सभा की गयी थी। वैद्याली के भिक्षुओं ने दस नियमों को, जो नये थे, स्वीकार कर लिया थाः (1) सींगो में नमक रखना; (2) मध्याह्न में सूर्य के दो अंगुल ढल जाने के वाद पिडपात (भोजन) करना; (3) किसी गांव में जाकर ताजा भोजन करना; (4) एक ही विहार में रहकर "उपोसय" व्रत अलग-अलग करना; (5) अपूर्ण प्रातिमोक्ष-पाठ की व्यवस्था (6) (विना धर्त) पूर्वीचारों को मानना; (7) जिससे मक्खन नहीं निकला है उस दूय को पीना; (8) कच्ची ताड़ी का प्रयोग; (9) विना किनारों वाले (प्रमाण के विपरीत) आसन का प्रयोग; (10) सोने-चांदी को ग्रहण करना।

उपर्युक्त नियमों को दूसरे भिक्षु नहीं मानते थे। अतः वैद्याली में संगीति बुलायी गयी। दीर्घ विचार-विमर्श के बाद उस सभा ने आठ स्यविर मिक्षुओं की एक समिति नियुक्त की, जिसमें से चार पूर्व के और चार पश्चिम के थे। चार पूर्वी सदस्यों में वैद्याली के थेर सब्बकामी थे जिनके विषय में यह प्रसिद्धि थी कि उस समय से 120 वर्ष पूर्व उन्होंने उपसंपदा ग्रहण की थी और पिरचमी स्थिविरों में एक मथुरा के संभूत ज्ञाणवास थे, जो कदा चित् वही थे जिन्हें उपगुष्त का आचार्य कहा गया है। वैशाली के भिक्षुओं के दस नियम अस्वीकृत हुए, उन्हें विनय के विपरीत ठहराया गया। फिर संगीति के एक खुले अधिवेशन में विनय का पाठ हुआ। जो भिक्षु संव से निकाल दिये गये थे उन्होंने भी एक सभा की, जिसको महासंगीति कहा गया। कदा चित इसके सदस्यों की संख्या बृहत्तर थी और उनको महासंगिवक कहा जाने लगा।

कपर जो विवरण दिया गया है वह विश्वसनीय है। परंतु कालकम के निर्णय में कठिनाई उत्पन्न होती है। परंपरा के अनुसार वह संगीति अशोंक अथवा गिगुनाग के पुत्र कालाशोक के समय में हुई थी। परंतु इतिहास में कालाशोक का नामोल्लेख नहीं है। पुराणों में शिगुनाग के पुत्रों की नामावली में काकवर्ण नाम आता है। कहा जाता है कि यही काकवर्ण कालाशोक हो सकता है। परंतु इसके लिए विलय्ठ आवार नहीं है। पालि और संस्कृत दोनों प्रकार के वीद्ध साहित्य में कहा जाता है कि अशोक निर्वाण के एक सी वर्ष परचात हुआ और वीद्धवर्म की शरण में आने से पूर्व वह पाप कर्मों में रत था। उस समय तक वह चंडाशोक अथवा कामाशोक था। परंतु वर्मपरिवर्त्तन के बाद वह धर्माशोक हो गया। जात होता है कि परंपरा में जिस अशोक का दितीय संगीति के प्रसंग में उल्लेख है यह वही अशोक है। संगीति में सम्मिलित भिक्षुओं में से कुछ तो अशोक के समकालीन थे और कुछ उसके पूर्व पीढ़ी के थे।

द्वितीय संगीति का जो विवरण उपलब्ध है उसमें अतिरंजना है। यह वास्तिषक विव नहीं उपस्थित करता है। तथापि इसका आधार ऐतिहासिक प्रतीत होता है। वैशाली में एक विनय संगीति अवस्य हुई थी और इसका कारण भी संभवतः स्थानीय भिक्षु-मंडली की स्वेच्छाचारिता थी। परन्तु वह संगीति ठीक कय हुई, इसका निर्णय निश्चय से नहीं किया जा सकता। यह संभव नहीं कि वह अशोक के राजकाल के आरंभिक वर्षों में हुई हो। इस संगीति में बौद्ध संघ में भेद उत्पन्न हुआ, जिससे महासांधिक संप्रदाय का उद्भव हुआ।

तीसरी संगीति का विवरण और भी म्नमपूर्ण है। वह पाटलिपुत्र में हुई थी और आम संगीति नहीं थी। उसमें केवल थेरवादी (स्थविर भिक्षु) मात्र आमन्त्रित हुए थे। लंका की अनुश्रुति के अनुसार अयोक के राज्याभिषेक के अठारह वर्ष पश्चात् यह सभा बैठी थी। परंतु सम्राट के अभिलेखीं में इसका

निर्देश नहीं है। क्योंकि यह थेरवादियों की सभा थी, इसलिए इसमें महासांधिक नहीं बुलाये गये थे। इसका सिंहली विवरण इस प्रकार है।

निर्वाण के 236 वर्ष पश्चात् साठ सहस्र मिक्षु बद्योकाराम में रहते थे। इनमें अनेक संप्रदायों वाले कपाय वस्त्र वारण कर जिन-सिद्धांत को म्राष्ट कर रहे थे तब मोग्गलिपुत्र ने संगीति बुलाई, जिसमें एक सहस्र मिक्षु सम्मिलित हुए। असत् सिद्धान्तों को मिदित तथा निर्लंज्ज लोगों को पराजित कर, उसने सद्धर्म का जद्धार किया तथा अभिधम्म दास्त्र कथावत्यु को समझाया। महेन्द्र ने जो वाद में वर्मदूत बने, तिस्स से पांच निकायों, अभिधम्म की सात पुस्तकों एवं समस्त विनय की शिक्षा पायी।"

इस विवरण में सांप्रदायिक पक्षपात की गंध है। इसमें थेरबाद अयवा विभाज्यवाद की मौलिकता तथा श्रेष्ठता को स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। इससे उक्त संगीति एकपक्षीय दिखायी देती है। उसकी ऐतिहासिकता तो मानी जा सकती है, परन्तु कथाबत्यु का संग्रह होना संदेहात्मक है, क्योंकि उसके लिए यह मानना पड़ेगा कि पालि के सभी शस्त्र, जैसे विनय, पांच निकाय और इसरी छह अभियम्म पुस्तकें पहले से वर्तमान थीं।

इस काल के बौद्ध संघ का इतिहास सर्वथा निर्विच्न नहीं है। विस्तार के साथ-साथ संघ की एकता कीण होती जा रही थी। इसका एक कारण यह भी या कि सभी दूरस्थ संघों में ठीक ढंग का संपर्क नहीं था। स्थानीय प्रभाव के कारण उनके आचार नथे-नथे रूप बारण करने लगे और नथे-नथे मार्गों पर चलने लगे। इन प्रवृत्तियों से अनेक बौद्ध संप्रदायों की उत्पत्ति हो गयी जैसा पहले ही हम देख चुके हैं, वैशाली के संघ ने, अशोक के पहले ही या उसके बुद्ध-वर्म की दीक्षा ग्रहण करने से पूर्व अपना एक पंथ बना लिया था। अशोक की संरक्षकता में पाटलिपुत्र के संघ ने, जो अपने को सद्धर्मी कहते थे, अपना फिर से संगठन किया और संब में फूट की प्रवृत्ति को रोकने का यत्न किया। कदाचित् उन्हीं के प्रभाव से अशोक ने अपने अधिकारियों से यह देखने को अनुरोध किया कि कोई व्यक्ति संघ की एकता को नष्ट न करने पावे। सारनाथ के स्तंमलेख में पाटलिपुत्र के अधिकारियों के लिए यह आदेश खुदा है:

"कोई भी संघ में भेद नहीं कर सकता है। जो मिस्नु अयवा मिस्नुणी संघ में भेद करें उसको द्वेत वस्त्र पहनाकर अनावास में वास कराया जाय"।

कीशांबी के महामात्रों को भी यही आदेश दिया गया था। अभिकेष के सांची वाले पाठ में आदेश की नापा कुछ मित्र हैं: 'जब तक मेरे पुत्र और प्रपीतों का राज्य है" और आचंद्रसूर्य भिक्षु तथा भिक्षुणियों के संघ में एकता रहेगी।"

भिक्षु अथवा भिक्षुणी को श्वेत वस्त्र घारण करने के लिए वाघित करने तथा अनावास में रखने का अर्थ उनको संघ से विहिष्कृत करना था। विनय में संघभेद-अपग्य के लिए यही दण्ड (संघादिदेस) विहित है। अशोक का उद्देश्य राजाज्ञा निकालकर विनय के नियम की विज्ञाप्त नहीं था। संघ में विघटन की भयावह स्थिति रही होगी। उस उच्छृंखलता को रोकने तथा संघ की एकता की रक्षा के लिए यह उपाय करने पड़े। परंपरा से अशोक की उक्त आशंका का समर्थन होता है। कहते हैं कि निर्वाण की तीसरी शताब्दी में थेरवाद में सर्वास्तिवाद, महिशासक, धर्मगुप्तक आदि अनेक संप्रदायों का उद्भव हुआ। महासांधिकों में भी जो पहले से ही अलग हो चुके थे अनेक घड़े हो गये थे।

इस समय के बीद्ध धर्म के इतिहास की सबसे बड़ी घटना अशोक का धर्म-परिवर्तन थी। इस सम्बन्ध में अनेक कथायें हैं। वे अतिरंजित तो अवश्य हैं, तथापि उनसे अशोक के बीद्ध जीवन का सुसंबद्ध चित्र मिल जाता है। उनत अनुश्चितियों की अनेक बातों का अशोक के अभिलेखों से समर्थन होता है, जिसका विवरण अशोक के शासन की समीक्षा के प्रसंग में पहले ही दिया जा चुका है।

अशोक के संरक्षण से उसके जीवन काल में ही वौद्ध वर्म के प्रसार में साम्राज्य के भीतर और वाहरी देशों में निस्संदेह वड़ी सहायता मिली होगी। अभिलेखों से पता चलता है कि इस प्रसार के कार्य का नेतृत्व उसी ने किया था। अपने साम्राज्य के सभी भागों में उसने वम्मविषयक आदेश घुमवा दिये थे, और उन आदेशों को प्रधान पथों पर, चट्टानों और पत्यर के खंभों पर खुदवा दिया, जिससे उसकी प्रजा उन्हें देख सके। हम देख चुके हैं कि उसने अपने अधिकारियों को आदिष्ट कर दिया था कि वे लोगों को सभी सुविधायें दें तथा वम्म का अनुसरण करने के हेनु उत्साहित करें। जब वह कहता है कि मैंने साम्राज्य के भीतर और वाहर वम्मविजय पाई, तव उसका आशय यह है कि उसने वर्म प्रचार के हित अधिकारियों को देश में आदिष्ट किया और विदेशों में प्रचारक गंडलियों को भेजा।

लंका की इतिहास कथाओं में इसके लिए पहल का श्रेय तिस्स मोग्गलिपुत्त

को दिया गया है। शिलालेखों में अशोक धर्म प्रचारक मण्डली की योजना को अपनी सूझ बतलाता है। जिसने भी इस कार्य का आरम्भ किया हो, तिस्स मोगगिलपुत्त ने, जैसा परम्पराओं का कहना है, अथवा अशोक ने स्वयं ही संघ से प्रेरित होकर, यह सहज ही माना जायेगा कि, सम्राट् के सहयोग से मगध के बौद्ध संघ का तीसरी संगीति के द्वारा, नवगठन हुआ और उसके अनंतर वौद्ध धर्म को दूर देशों में ले जाने के प्रयत्न किये गये। विदेशों में प्रचारक मंडलियों को पहले प्रयत्नों में कदाचित बड़ी सफलता नहीं मिली, परन्तु साम्राज्य के भीतर उनकी सफलता विशाल थी। लेख तथा अशोक के वाद के बौद्ध स्मारकों से इसकी स्पष्ट रूप से पुष्टि होती है।

## 6. भवित आन्दोलन

जो नये भिनत आन्दोलन आगे चल कर साधारण लोगों के धर्म वने उनका आरम्भ इसी काल में हुआ था। बौद्ध धर्म के आद्य ग्रंथों में इन आन्दोलनों का निर्देश नहीं है। उससे यह प्रकट होता है कि उन दिनों उनको प्रतिष्ठित धर्म का रूप नहीं मिल पाया था। जिस ब्राह्मण धर्म का इन ग्रंथों में उल्लेख है वह वैदिक धर्माचार था। इससे यह सिद्ध होता है कि बुद्ध धर्म के प्रतिष्ठित होने के बाद ही उपर्युक्त भिनत-सम्प्रदाय का प्रारम्भ हुआ। बौद्ध धर्म में अब भिनत भावना प्रविष्ट होने लगी थी। बुद्ध अब पूजा की वस्तु वन चुके थे। लोग उनकी धातुओं और चिन्हों की पूजा करने लगे थे। इस रूप में बौद्ध धर्म जनसाधारण को अपनी और आकर्षित करने लगा था जिन्हों धनी-मानी व्यक्तियों और उनके अनिच्छुक सहायकों द्वारा किये जाने वाले कादाचित्क यजों में कोई एचि न थी।

भिक्त आन्दोलन के अस्तित्व का पहला प्रमाण हमको पाणिनि के व्याकरण में मिलता है। iv—3,98 वाले सूत्र में पाणिनि का कथन है कि "वृन्" प्रत्यय वासुदेव तथा अर्जुन के नामों में पूज्यभाव सूचित करने के लिए लगता है (वासुदेवार्जुनाम्यां वृन्)। इससे वासुदेवक तथा आर्जुनक का अर्थ कमग्र: वासुदेव के भक्त और अर्जुन के भक्त हैं। इस सूत्र पर भाष्य करते हुए पतंजिल ने कहा है कि, "यहाँ नामों से उन क्षत्रिय वीरों का वोच नहीं होता है, वरन् संभवतः पूज्यों की उपाधियों—तत्रभवत्—का त्रोघ होता है। इससे प्राय: यह निश्चित है कि पाणिनि के समय में अन्यत्र नहीं तो पंजाव में,

वासुदेव तथा अर्जुन की भिवत का प्रचार था। अब यह माना जाता है कि पाणिनि महाभारत की कथा से परिचित था। पाणिनि महाभारत के वीरों का ही नहीं, अपितु स्वयं महाभारत का भी उल्लेख करता है। महाकाव्य पाण्डवों की कथा थी। इनमें वासुदेव और अर्जुन को देववत् चित्रित किया गया होगा।

वामुदेव अथवा कृष्ण का उल्लेख यूनानियों द्वारा हेरवलीज नाम से किया गया है। मेगास्थनीज (फैंग० xli) कहता है: 'मैदान के लोगों में हिरैंकलीज की पूजा होती थी, विशेषतः सौरसेनाई द्वारा। यह एक भारतीय जाति है, जिसकी अधीनता में मेथोरा (मथुरा) और ''क्लीसोवोरा'' (कृष्णपुर?) नगर थे, और जिनकी एक ऐसी वड़ी नदी 'जोवरेज' (यमुना) थी जिसमें नावें चल सकती थीं। वह नदी उस जाति के राज्य से होकर बहती है। किटियस भी कहता है कि ''पोरस की सेना के सामने, जब वह सिकन्दर से लड़ने जा रहा था, हिरैंक्लीज की मूर्ति ले जाई जा रही थीं।"

ईसा पूर्व की दूसरी शती के पुरालेखों से पूरा पता चलता है कि भारतीयों में ही वासुदेव की भिक्त का प्रचार नहीं था, वरन् कुछ विदेशी भी जो भारत में वस गये थे, वासुदेव की भिक्त करते थे। प्रसिद्ध वेसनगर के लेख से मालूम होता है कि यूनानी महाराजा (एँटियाल सिडस का दूत हैलिओडोरस ने (अभिलेख में हेलिओदोर) विदिशा में, देवों के देव वासुदेव के सम्मान में, गरुड-स्तंभ का निर्माण कराया था। लगभग उसी स्थान पर और उसी समय वासुदेव के दूसरे भक्त गौतमीपुत्र ने भगवत् के मंदिर के सामने एक गरुड-स्तंभ वनवाया। घसुन्दी अभिलेख में एक पत्थर की दीवार की भागवत संकर्पण तथा वासुदेव की पूजा की दीवार कहा गया है। नानाघाट के गुहाभिलेख में भी पूज्य देवों में संकर्पण और वासुदेव का उल्लेख हुआ है।

अतः यह मानना उचित है कि वासुदेव की भिक्त उस समय से कम से कम सी वर्ष पूर्व आरम्भ हो गई होगी जिससे उसके भक्तों ने देश के दूर के स्थानों में उसका प्रचार कर दिया था। पाणिनि के समय में वासुदेव वीरदेव (hero god) ही थे। परन्तु इस समय में उनको देवताओं का देव माना जाने लगा था जैसा हैलिओडोरस के भाव से प्रकट होता है। इस देव-भावना के विकास में पर्याप्त समय लगा होगा।

संकर्पण भितत के विषय में यह कहना कठिन हैं कि पूर्व काल में वासुदेव

भिवत के साथ-साथ इसका प्रारम्भ हुआ। संकर्षण वासुदेव के वड़े भाई थे और वृष्णि जाति के थे। परन्तु महाभारत में उनका महत्व नहीं दिखाया गया है जो वासुदेव का। उनको एक वीर के रूप में चित्रित किया गया है, जो अपने पराक्रम को वहुत कम दिखाता है। उनका घ्यान सदा मदिरा पर रहता है। अर्यशास्त्र में संकर्षण के भक्तों का उल्लेख है। कहा गया है कि, "गुप्तचरों को साधुओं के वेश घारण कर सिर मुड़ा कर अथवा जटा की वेणी वनाकर भगवान् संकर्षण का भक्त वताकर, पेय में मदन रस मिलाकर (ग्वालों को देना चाहिए) और पशुओं को भगा ले जाना चाहिए" (अनुवाद, पृ० 485)। इस उद्धरण से यह संदेह हो सकता है कि संकर्षण-भिवत ग्वालों अथवा आभीरों में प्रचित्र थी। परन्तु ईसा पूर्व दूसरी शती का जो लेख ऊपर उल्लिखित है उससे इस सन्देह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। उसमें वासुदेव के साथ संकर्षण का उल्लेख है और ऊंचे वर्गों के भी पूज्य वतलाये गये हैं।

उस समय के यूनानी लेखकों ने हिरैक्लीज के साथ "डायोनिसस" का भी नाम लिया है और उसे भी देव कहा है। मेगास्यनीज का कथन है कि आक्साइड्रेकाई अपने को डायोनिसस के वंशज वतलाते थे, 'क्योंकि उनके देश में अंगूर होता है और उनके जुलूस वड़े ऐश्वर्य से निकलते हैं और उनका सम्राट् जब युद्ध के लिए जाता है या जब उसकी सवारी निकलती है तो गौरव से ढोल वजते जाते हैं।" (फ्रेंग॰ xlvi)। उसी का यह भी कथन है कि डायोनिसस को पूजने वाले पहाड़ियों पर रहते थे और उनमें ऐसी रीतियाँ प्रचलित थीं जो नृत्य-गीत-मदिरापायियों में अर्थात् प्रमोदियों में पाई जाती हैं। वे मलमली के कपड़े पहनते थे और पगड़ी बाँधते थे, सुगंघों का प्रयोग करते थे और चमकीले रंगों के वस्त्र घारण करते थे (फ्रेंग॰ xli)। डायोनिसस भिवत के रागरंग के लक्षण संकर्षण भिवत का स्मरण कराते हैं।

अशोक ने पाषंडों का उल्लेख धार्मिक सम्प्रदाय के अर्थ में किया है। उनमें ब्राह्मण, श्रमण तथा अन्य मतावलंबी भी थे। परन्तु यह नहीं स्पष्ट होता है कि उनमें उपर्युक्त नये भक्त भी थे या नहीं। नौवें चट्टान-लेख में अशोक ने अनेक प्रकार के मंगलों का उल्लेख किया है जिसको लोग वीमारी, विवाह, जन्म अथवा यात्रारंभ के समय शुभ-लाभ के हेतु करते थे। वे धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे हम देख चुके हैं कि बौद्ध धम्म का उपदेश देने के लिए अशोक ने कतिषय धम्म मंगलों का प्रारम्भ किया था। संभव है कि बौद्धेतर सम्प्रदायों में भी ऐसे मंगलों का प्रचार रहा हो। हमने पोरस की

सेना में आगे हिरैक्लीज की मूर्ति रखने के किटयस के उल्लेख की चर्चा की है।
पतंजिल के महाभाष्य में एक अद्भुत चर्चा आई है कि सोने की प्राप्ति के
लिए मीर्य अर्चाएं (प्रतिमाएं) स्थापित कराते थे। इनसे स्पष्ट हो जाता है कि
मीर्यकाल में पूजा के लिए मूर्तियाँ स्थापित होती थीं। किन्तु एक क्षुद्रक सीमा
के भीतर ही संभवतः आम जनता में इनका प्रचार था। वैदिक घर्म के
अभिजात वर्गीय अनुयायी इन्हें तुच्छ दृष्टि से ही देखते थे।

# भाषा श्रीर साहित्य

#### I भाषा

ईसा पूर्व छठी शती के आरम्भ होते-होते बुद्ध के आविभाव के कुछ पूर्व ही गंवार से पूर्वी भारत में विदेह और चंपा तक आर्य वाणी का प्रसार हो चुका था। भारतीय आर्यों की समस्त निवास-मूमि में, जो महाजनपदों में विभक्त थी, यह सामान्य भाषा थी। गंगा की तलहटी के दक्षिण, मध्यभारत के पहाड़ी और वन्य भागों में निःसंदेह आग्गेय और द्राविड भाषाओं का प्रचार था। इसी प्रकार वंगाल-असम और उड़ीसा में, आर्य वस्तियों के उत्तरी गांगेय क्षेत्रों में और पंजाव में और विशेष रूप से गांगेय क्षेत्रों में छोटे-वड़े भूभाग ऐसे थे जिनकी वोली आर्येतर थी परन्तु वहां भी अनार्यवाणी का तेजी से हास होने लगा था। दृष्टांत के लिए जातकों के वर्णनों को लीजिये। उनमें अनेक चंडाल-गांवों का उल्लेख गिलता है जिनमें चंडाल-बोलियां बोली जाती थीं। एक बार्ता है, जिसके अनुसार एक चंडाल छल से ब्राह्मण वनकर एक ब्रह्मभोज में सम्मिलित हो गया था। गर्म खीर मुंह में पड़ते ही वह अपनी वोली में "गिली-गिली" चिल्ला उठा, जिससे उसकी वास्तविकता पकड़ी गयी।

भारत में नन्द-मीर्यं काल की भाषा-विषयक स्थिति को जानने के लिए नंदकाल के सम्बन्ध के तो साहित्यिक प्रमाण ही हैं पर मौर्य-काल के बारे में साहित्यिक एवं अभिलेखीय दोनों प्रकार के प्रमाण हैं। यों तो ब्राह्मणों, आरण्यकों तया उपनिषदों के कालों का ठीक-ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता है, तथापि मोटे तौर पर उनका समय ईसापूर्व आठवीं से दूसरी शती तक छह सौ वर्ष का है। बौद्ध तथा जैन आगमों के मूल भाग जिस युग का वर्णन करते हैं वह नन्द राजाओं के ठीक पहले का है। नन्द काल की स्थिति कतिषय सिदयों की स्थिति से विशेष भिन्न नहीं थी। अतः ब्राह्मण तथा उपर्युवत अन्य ग्रंथों से उपलब्ध सामग्री भी नन्द बंश के समय की स्थिति को

जानने में सहायक कही जा सकती है। ब्राह्मण, सूत्र, यास्क, पाणिनि, कात्यायन, पतंजिल, कीटिल्य, वात्स्यायन, कदाचित् भारत और सर्वोपिर महाभारत और रामायण—ये सभी समग्रतः अथवा आंशिक रूप से (जैसे दोनों महाकाव्य) नन्द तथा मौर्य कालों की रचनायें हैं। पुरालेखों की ओर आयें तो ब्राह्मी के कुछ प्राचीनतम अभिलेख हैं जो संख्या में गिनेचुने ही हैं; कुछ सिक्कों और मुहरों पर लेख हैं जिनमें कुछ मौर्यों से पहले के हैं और शेप अशोक और उसके उत्तराधिकारियों के अभिलेख हैं। मौर्यों के अन्त के कुछ सदियों के अभिलेखों का भी आलोच्य युग के प्रसंग में कुछ महत्व है।

नन्द-मौर्य काल में आर्य वाणी देश की सामान्य वाणी थी। हां, स्थान-स्यान की वोलियों में कुछ विभिन्नताएँ भी थीं। परन्तु प्रवान रूप से पंजाव से लेकर विहार की पूर्वी सीमा तक, जहां आर्यों की वस्ती थी और जहां उनके अनेक राज्य थे, इसी भाषा का प्रचार था। ये ही प्रदेश आर्यवाणी के वास्त-विक निवास-भूमि हुए। इसी प्रदेश में आर्य तथा अनार्य जगत् का समन्वय हो रहा था, और यहीं से आर्य भाषा दक्षिण की ओर फैल रही थी। यह प्रसार मुख्य रूप से पश्चिम की ओर से राजस्थान, मालवा और सिन्च के रास्ते हो रहा था । गुजरात में पहले ही यह भाषा प्रतिष्ठित हो चुकी थी। जिसको आज महाराष्ट्र कहा जाता है संभवतः वहां आर्य-भाषी लोगों के उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। इस उपनिवेश की सीमा उत्तरी महाराष्ट्र से गोदावरी नदी तक विस्तृत थी। जिन भागों को पूर्वी मध्यप्रदेश और छोटा नागपुर कहते हैं, उनमें जंगल थे, और उन जंगलों में अनार्यों की कुछ पिछड़ी जातियां थीं, जिनमें आज के कोल (मुंडा) तथा द्रविड जातियों, जैसे गोंड, ओरांव, तथा मलेरों के पूर्वज थे। उन्होंने आर्य भाषा के प्रवेश और प्रचार का विरोध किया। परन्तु वह विरोव अल्पकालिक सिद्ध हुआ। ईसापूर्व तीसरी शती में अशोक की कॉलग (आधुनिक उड़ीसा) विजय से इस क्षेत्र में भी आर्यभाषा के प्रवेश का मार्ग खुल गया था तथापि उसे पूर्वी भारत में स्थापित होने में कुछ समय लगा, विश्लेषतः वंगाल और तव उड़ीसा में । किंलग देश में आर्यभाषा के इस प्रचार में एक तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग--कोसल के प्रवाह का और उघर बंगाल से चले हुए प्रवाह का मिला-जुला प्रभाव पड़ा। पहले प्रवाह का मार्ग महाकोसल अर्थात् पूर्वी मध्य प्रदेश से था। इस प्रकार ई० पू० प्रथम सहस्राव्दी के उत्तरार्द्ध से दक्षिण भारत में उत्तर भारतीय आर्य भाषा के प्रंसार का मुख्य मार्ग सदा

पश्चिम से ही रहा है, मध्यदेश से राजस्थान और मालवा के रास्ते। बाद में जब उत्तर भारत के नृसलनानों की विजय के साथ दक्षिण में हिन्दी पहुँची तो उसका भी वहीं मार्ग या, पूर्वमृगल काल में और मृगल काल में भी।

ब्राह्मण-प्रयों से जात होता है कि बुद्ध से एक या दो बताब्दी पूर्व उत्तरी आर्य-मूमि में निम्नांकित दस राज्य थे : गंबार, केकब, मद्र, स्शीनर, मस्य कुल, पंचाल, काशी, कोसल तया विदेह । ईसापूर्व सातवीं शती में आर्यभाषी जगत् में ये ही राज्य सम्मिल्ति थे। ये तीन वर्गों में विभन्त ये: ट्रीच्य अयवा उत्तरी, (जिसमें गंबार अयवा पश्चिमोत्तर प्रान्त का उत्तरी भाग, कदाचित् उससे लगा आवृतिक अफगानिस्तान का पूर्वी माग भी; केकर अथवा पंजाब का पश्चिमोत्तर माग जो गंबार से पूर्व में था, और जिसमें सिन्व सागर दोआव, जीप और रेचना दोआव तया दोनों मद्र-उत्तर मद्र जो सम्मवतः कश्नीर में या, और दक्षिण-मद्र जो पंजाब का मध्य और उत्तरी भाग था और जिनमें रेचना और वारी दोबाब भी थे, सम्मिलित थे); मध्यदेशीय (जिसके उत्तर-पश्चिम में उशीनर जो आज का पूर्वोत्तर पंजाब (अब हरियाणा) था, उत्तर प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग, मत्स्य अयवा पूर्वोत्तर राजस्यान, कुरु तथा पंचाल जो उत्तर प्रदेश का परिचमी भाग था) तथा प्राच्य अयीत् पूर्वी (जिसमें कोसल अयीत् अवध, काशी अर्थात् उत्तर प्रदेश का पूर्वी माग और दिवेह अर्थात् विहार का उत्तरी माग था) । इस सार्यभूमि में अन्य राज्य भी त्वरित गति से स्थापित हुए, यथा शास्त्र जो मत्त्य से सम्बद्ध या, मगम और अंग जो गंगा के दक्षिण में विहार में थे । ऐसा प्रतीत होता है कि आर्यभूमि के उपर्यक्त तीन विमाग अयीत् उदीच्य, मध्य प्रदेश और प्राच्य स्थानीय बोलियों के काबार पर किये गये थे। मोटे तौर से ये सिन्य और गंगा की घाटियों के तीन विमाग ये जो बाज भी हैं अर्थात् पेजाब, पछाहा और पूरव, मोटे तौर पर मापा की दृष्टि से ये हिन्दकी या उहंदा अयवा पश्चिमी और पूर्वी पंजाबी का भूमाग; पश्चिमी हिन्दी का क्षेत्र बीर पूरव का नुमाग जिसमें कोसकी या पूर्वी हिन्दी तया विहारी के क्षेत्र हैं। ईसापूर्व 500 में उत्तर या पश्चिमीत्तर, मध्यदेग तया पूर्वी-ये आर्य दोलियों के क्षेत्र थे। इनमें कदाचित् एक चीया भी बोहना होगा, जो दाक्षिणात्य अयवा दक्षिणी है। बोली की दृष्टि से सम्भवतः उस प्राचीन युग में यह क्षेत्र मध्यदेश से बहुत भिन्न नहीं या उहां से कार्य भाषा का प्रसार राजस्थान और मालवा के रास्ते पहले गूजरात में और बाद को विन्घ्य पहाड़ियों के पार के प्रदेशों में हो रहा था।

बाह्मण-साहित्य के समय में मध्यदेशीय लोगों का उदीच्य प्रदेश की भाषा के विषय में जो विचार था यह कीपीतिक ब्राह्मण (vii, 6) में इस प्रकार व्यक्त किया गया है: तस्माद्दीच्यां प्रजाततरा वागद्यते-उदंची एव यंति वाचं शिक्षितुम्; यो वा तत आगच्छति, तस्य वा शृश्वन्ते-- "अतः उत्तर में विवेक से वाणी का उच्चारण होता है-वाणी सीखने के लिये लोग उत्तर में जाते हैं और जो वहां से यहां आता है उसकी वाणी सभी सूनना चाहते हैं।" इस प्रकार अन्य भागों के लोग आर्यभाषा के उस रूप को श्रेष्ठ और शुद्ध मानते थे जो उत्तरपश्चिम में बोली जाती थी। ब्राह्मणग्रंथों के विकीण तथा नातिविश्रुत निर्देशों से ऐसा लगता है कि पूर्वी प्रदेश में आर्यभापा परि-वर्त्तित अथवा विकृत हो रही थी । वहां के निवासी ब्रात्य थे । वे वैदिक आचारों का पालन नहीं करते थे। वे अदीक्षित थे, तथापि दीक्षितों अर्थात् वैदिक आचार-व्यवहार का पालन करने वालों की ही भाषा बोलते थे। वे अदुरुक्त वाक्यों को दुरुक्त कहते थे। (अदुरुक्त-वाक्यं दुरुक्तम् आहुः अदीक्षिता दीक्षित-वाचं वदन्ति ।) पूर्व के ब्रात्यों की भाषा के सम्बन्ध की इस उनित से यह ध्वनि निकलती है कि मध्यभारती आर्य अर्थात् प्राकृत भाषा का वहां आरम्भ हो गया था। वहां के लोगों को प्राचीन आर्यवाणी के संयुक्त व्यंजनों के उचचारण में कठिनाई होती थी, जिससे उनके यहां बड़े पैमाने पर व्यंजन समीकरण और मुर्घन्यीकरण कर लिया गया था। दाक्षिणात्य अथवा दक्षिण-प्रदेश में वड़ी संख्या में आर्य-भाषियों के रहने का कोई उल्लेख बाह्मण-ग्रंथों में नहीं है। दक्षिण बोली या भाषा की विशेषता का भी कोई निर्देश नहीं है।

यह मानने में कोई किठनाई नहीं है कि वृद्ध के समय तक प्राचीन भारती आर्य भाषा से, जो ऋग्वेद में मिलती है, वोल-चाल की आर्य-भाषा में पर्याप्त परिवर्तन हो चुके थे और उसकी तीन विभिष्ट बोलियां विकसित हो चुकी थीं। एक उत्तरी अथवा पश्चिमोत्तरी, दूसरी मध्यदेशीय और तीसरी पूर्वी थी। इसमें पूर्वी तो मध्य भारती आर्य या प्राकृत अवस्था में काफी दूर तक आ गयी थी। परन्तु पश्चिमोत्तरी इस मामले में काफी अनुदार थी। वह आर्यवाणी में सबसे शुद्ध-अदूषित मानी जाती थी। यह भी बहुत सम्भव मालूम होता है कि उदीच्य में आर्यों का गढ़ था। उस भाग में आर्यों की सबसे बड़ी बस्तियां थीं। उस बड़ी जनसंख्या के कारण उनकी भाषा की विशुद्धता की अधिक रक्षा हो सकी। वहां से ज्यों-ज्यों ने पूर्व की ओर

अनार्यों के बीच बड़ते जाते थे त्यों-त्यों उनकी संख्या वहां के अनार्यों के अनुपात में कम होती जाती थी जिसका फल यह हुआ कि अल्पसंस्थक आर्यों की भाषा पर बहुसंख्यक अनार्यों की वाणी का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया । आर्य-नापा में जिस गित से पूरव में विकास हुआ उस गित से पिश्चमोत्तर भाषा में नहीं हो पाया।

साहित्यिक निर्देशों एवं उल्लेखों के आवार पर हमने जिस स्थिति का ऊपर वर्णन किया है, उसकी ईसापूर्व चौथी और तीसरी बताब्दियों के अभि-लेखों से पुष्टि होती है । हां, इस वीच कुछ नयी वातें भी हो गयी थीं। प्राचीनतम ब्राह्मी अभिलेखों से, जिनमें अशोक के लेख भी सन्निविष्ट हैं, आर्य-प्रदेशों की भाषासम्बन्धी स्थिति का साफ चित्र मिल जाता है। अशोक के अभिलेख तीन विभिन्न स्यानीय वोलियों में हैं। इन्हें ठीक ही भारत का भाषाविषयक प्रथम सर्वेक्षण कहा जाता है। अशोक के लेखों में हमें तीन प्राकृतों के दर्शन होते हैं, (1) उत्तर-पश्चिमी प्राकृत अथवा पश्चिमोत्तरी आर्य-भाषा जिसका दृष्टांत मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी के आदेशलेखों में है। इसका आवार पूर्वतर काल की उदीच्य वोली है। ई० पूर तीसरी शती में भी इनकी व्वनिरीतियों से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारती-आर्य आदर्श से इसमें वहुत कम अन्तर पड़ा था, और इस प्रकार इसकी प्रशंसा में जो पूर्वतर ब्राह्मणों के प्रणेता ने यह कहा है कि यह प्रज्ञाततर वाणी है, सर्वया सत्य सिद्ध होता है। इससे यह कहा जा सकता है कि भाषा के क्षेत्र में उत्तरी और उत्तरी-पश्चिमी पंजाब ई॰ पू॰ तीसरी गती तक परि-रक्षणवादी था । हम कह सकते हैं कि यह अभी प्रायः प्राचीन भारती-आर्य अवस्या में थी (कम से कम व्वनिशास्त्रीय दृष्टि से इसमें अनेक संयुक्त व्यंजनों की तया श, प और स की तीनों ऊष्म घ्वनियाँ वर्त्तमान थीं) इसके विपरीत पूर्वी वाणी में सर्वाधिक अन्तर आ गया था ।

(2) प्राकृत का एक पूर्वी रूप है, जो अशोक के पूर्वी अभिलेखों में और अन्यत्र भी मिलता है। प्राचीन भारती-आयं जादशों से इस भारती-आयं वोली में बहुत परिवर्त्तन हो गया था। अपि च, इसकी कतिपय व्वन्यात्मक विशिष्टताएँ (उदाहरणार्थ केवल ल्का प्रयोग, र्का नहीं) और रूप भी हैं (जैसे, अकारांत पुंक्तिण संज्ञाओं में अर के स्थान पर ओ न होकर ए का प्रयोग) जो अन्य प्राकृतों में नहीं मिलते। ऐसा सम्भव है कि यही पूर्वी प्राकृत पाटलिपुत्र में अशोक के राजदरवार की भाषा थी। अशोक के जादेश

संभवतः पहले इसी प्राकृत में पाटलिपुत्र में लिखे गये। फिर अन्य प्रान्तों में प्रमुख स्थानों पर पत्थर पर खुदवाकर इनका प्रचार करने के लिए भेजे गये। जब इन स्थानों की बोली राजभाषा से इतनी भिन्न होती कि वहां आसानी से समझ में न आ सके, जैसे उत्तर-पश्चिम में (मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी) और दक्षिण पश्चिम (गिरनार) में, तो इन आदेशों का वहाँ की वोली में रूपान्तर कर दिया जाता था। किन्तु यह रूपान्तर साववानी से नहीं अपितु लस्टम-पस्टम ही हुआ है। अतः दरवार की बोली के अनेक रूप उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम की वोलियों में भी घुस गये हैं। जिस स्थान की प्राकृत पूर्वी दरवारी-प्राकृत से ऐसी भिन्न नहीं थी कि वहां वह दरवारी भाषा समझी न जा सके, वहां उक्त पूर्वी भाषा का वैसे ही प्रयोग होता था जैसे पूर्वी भागों में । इस प्रकार राजस्थान, पश्चिमी उ० प्र० (कालसी) और मध्य उ० प्र० (प्रयाग) में पूर्वी प्राकृत का प्रयोग उसी भांति हुआ है जैसे पूर्वी उ० प्र०, वनारस (सारनाथ) और विहार (लीरिया, रुम्मिनदेई, वरावर पहाड़ी) में । कहीं-कहीं कुछ विशेषताएं अवस्य दीख पड़ती हैं, जैसे कालसी में । परन्तू इसका कारण क्या था, यह ब्रतलाना कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है कि विहार और वनारस की दरवारी बोली पूर्वी प्राकृत का प्रयोग वैसे ही होता था जैसे हिन्दी का (जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पश्चिमी हिन्द का एक रूप है) पूर्वी उत्तर प्रदेश और विहार में होता है। सामान्यतया मध्यदेश की ही भाषा का पूर्वी भागों में प्रयोग होता आया है, परन्तु मगद्य के राजनैतिक महत्व के कारण, जो मीर्य-साम्राज्य का मूल स्थान था, अशोक के अभिलेखों में मध्य देश की राजभापा के रूप में पूर्वी भाषा की प्रथम एवं अन्तिम बार प्रतिष्ठा दिखाई देती है।

आर्य-भूमि से सुदूर के प्रान्तों में भी, जहां द्रविड़ तथा सम्भवतः कोल (मुंडा) भाषायें वोली जाती थीं, आदेश इसी राजभाषा (पूर्वी भाषा) में विज्ञप्त होते थे, जैसे कीलग प्रदेश के घौली और जीगढ़ में, जहां द्रविड़ (प्राचीन तेलुगु और प्राचीन कन्नड़) तथा कोल दोनों भाषायें वोली जाती थीं; और सिद्धपुर, मास्की तथा येरंगुड़ि में जहां की भाषा भी उतनी ही द्रविड़ (प्राचीन कन्नड़) थी।

कोसल, काशी, विदेह और मगध के उच्चवर्गीय लोगों की भाषा भी निस्सन्देह यही पूर्वी भाषा थी। भगवान बुद्ध की, जो अपने को कोसल खित्तय कहते थे और महाबीर की भी यही भाषा थी। अशोक की और चन्द्रगुप्त तथा नन्द राजाओं की भी यही भाषा थी। जैसा कि सिल्वां लेवी तया हेनरिक लूडर्स ने सिद्ध कर दिया है, इसी पूर्वी प्राकृत में, न कि पालि में प्राचीनतम बीद्ध आगमों की रचना हुई थी। अभी मगव में पालि आगमों का प्रचार— कम-से-कम पर्याप्त प्रचार नहीं हुआ था। जब अशोक बौद्ध-ग्रंथों को उद्धृत करता है तो वह इसी पूर्व प्राकृत के संस्करण से उद्धरण देता है, न कि पालि संस्करण से।

ईसापूर्व चौथी शताब्दी के अभिलेखीय प्रमाणों से जात होता है कि इस पूर्वी प्राकृत का मगय में ऐसा स्थानीय रूपांतर हो गया था जिसमें इसकी दो ध्वनियों का उस प्राकृत अथवा परिनिष्ठित प्राच्य भाषा की ध्वनियों से भिन्न उच्चारण हो गया। इस मागधी प्राकृत में परिनिष्ठित दंत्य स्का तालव्य श्के रूप में उच्चारण होता था। (प्राचीन भारती-आर्य का श्, प्, स्) और संभवतः तालव्य स्वर के बाद क् का तालव्य क्य में विकास हुआ। प्राच्य प्राकृत का यह विशिष्ट मागवी रूप संभवतः मगय की सायारण जनता में ही प्रचलित था। उनमें जो ऊंचे वर्गों के नहीं थे श् का उच्चारण अशिक्षा अथवा प्रामीणता का लक्षण माना जाता था। इसका प्रमाण यह है कि उस समय के बाद के नाटकों में श्वाली बोली का प्रयोग केवल निम्न पात्रों में ही दिखाया गया है।

(3) अशोक के समय की तीसरी प्राकृत दक्षिण-पिश्चम की है जो सुराष्ट्र या गुजरात प्रायद्वीप (गिरनार) में मिली है। यह प्राकृत वहाँ सुप्रतिष्ठत है। यदि ईसापूर्व तीसरी शती की गुजरात की प्राकृत मध्यदेश की प्राकृत से निकली हुई थी, तो हमें अशोक के गिरनार के आदेशलेख में मध्यदेशीय प्राकृत के ही एक रूप के दर्शन होते हैं जो मथुरा-क्षेत्र की शुद्ध मध्यदेशीय प्राकृत का यित्कचित् परिवर्तित रूप है। इस प्रकार मध्यदेश के केन्द्र की वोली को मध्यदेश से बहुत दूर मान्यता मिली है, क्योंकि हम यह देख ही चुके हैं कि मध्यदेश में असकी मुख्य सीमा के भीतर प्राच्य भाषा ही, जो राजभाषा थी, अभिलेखों के लिए प्रयुक्त होती थी।

तो नन्द और मीर्य कालों में आर्यमूमि की बोलचाल की भाषाओं की मोटे तौर पर ऐसी स्थिति थी। अशोक के पूर्व ही प्राच्य प्राकृत को, बौढ़ तथा जैन आगमों के इसमें रूपान्तर से, साहित्यिक रूप मिल चुका था। अतः अशोक ने अपने अभिलेखों के लिए उसी का प्रयोग किया। उत्तर-पित्चम तथा दक्षिण-पिश्चम की प्राकृतों का प्रयोग केवल उन दूरस्य प्रान्तों की जनता की सुविधा के लिए एक छूट के रूप में हुआ जहाँ की जनता को पाटलिपुत्र की दरवारी भाषा के समझने में कुछ कठिनाई होती थी। हम को मालूम है कि पहले-पहल यूनानी लोग उदीच्य अर्थात् उत्तरी-पश्चिमी प्राकृत के क्षेत्र में ही बसे। यह वही प्राकृत थी जिसका प्रयोग अशोक ने मानसेहरा और शाहवाजगढ़ी के लेखों में किया है। इस पश्चिमोत्तरी प्राकृत में कतिपय पुरागत या प्राचीन भारती आर्य-भाषा के अनेक रूप वर्त्तमान थे। इसका प्रमाण न केवल ब्राह्मण-साहित्य और अशोक के अभिलेखों से मिलता है, अपितु युनानी विवरणों में आये भारतीय नामों में भी मिलता है जो उन्होंने स्थानीय लोगों से सुनकर लिखवाये होंगे। सैन्द्राकोट्टोस, सैन्द्रफगोस, प्रसिओई, इरोन्नबोअस, ब्राछमनेस, ओत्तोरकोरास, अमित्रोखटीस अथवा अमित्रोखदीस तथा पालियोध्या ये सभी क्रमशः छन्द्रकुप्त (चन्द्रगुप्त का पश्चिमोत्तरी रूप जिसमें गुके स्थान पर कृहो गया है जो दरद अथवा पश्चिमोत्तर की पैशाची प्राकृत की विशेषता थी) चन्द्रभागा, प्राच्य, हिरण्यवाह, ब्राह्मण, उत्तरकुरु, अमित्रघात तथा पडलियुत्र =पाटलियुत्र के लिए पाल्लिबुत्र के पश्चि-मोत्तरी रूप के यूनानी रूपान्तर थे। पश्चिमोत्तर प्रदेशों में प्र, त्र, क्र, व्र, द्र, प्र संयुक्ताक्षरों में र्का समीकरण नहीं होता था जैसा मानसेहरा, शाहवाजगढ़ी तया बाद के उत्तर-पश्चिमी लेखों से अंशतः प्रकट होता है।

अशोक-कालीन वोलियों तथा परवर्ती भारती-आर्य के रूपों के पारस्परिक सम्बन्ध हम अन्तिम रूप में निम्निलिखित ढंग से प्रकट करते हैं:

- (1) उत्तर-पश्चिमी बोली—इससे हिन्दी, लहंदा अथवा पश्चिमी पंजाबी, पूर्वी पंजाबी (जिसके ऊपर मध्यदेश की भाषा का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है) और सिन्धी भाषायें निकली हैं। यही उत्तर-पश्चिमी बोली भारतीय प्रवासियों के संग चीनी तुर्किस्तान में भी चली गई, जिसके दक्षिण भागों में यह अनेक शताब्दियों तक वहाँ की राजभाषा बनी रही।
- (2) मध्यदेशीय बोली: अगोक के लेखों में इसका प्रयोग नहीं मिलता है, परन्तु गिरनार की बोली को मध्यदेशींय वोली का ही एक रूप कहा जा सकता है। इससे पिश्चमी हिन्दी (जिस पर अंशत: उत्तर-पिश्चमी हिन्दी का प्रभाव दिखाई देता है), तथा राजस्थानी, गुजराती का जन्म हुआ।

हमको इराका कोई ज्ञान नहीं है कि दकन में कोई आर्यवाणी प्रचलित भी या नहीं। परन्तु ऐसा मालूम होता है कि आर्य वोलियाँ, अधिकांश में शौरसेनी क्षेत्र से गुजरात और वरदातट (वर्हाड या घरार) से महाराष्ट्र में फैल रही थीं।

(3) पूर्वी बोली: अपने परिनिष्ठित रूप में यह पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश (अवध इत्यादि) और विहार में प्रचिलत थी। उसके भी दो रूप हो गये: एक पूर्वी प्राच्य, अर्थात् मागवी कही जाती थी, और दूसरी पश्चिमी प्राच्य, अर्थात् अर्द्धमागधी कही जाती थी। अर्द्धमागवी पर मध्यदेशीय प्राकृत का वड़ा प्रभाव पड़ा और अन्त में यही कोसली अथवा पूर्वी हिन्दी वोलियों (अवधी, वघेली, छत्तीसगढ़ी) में वदल गई। मागवी का प्रसार वंगाल, अतम तथा उड़ीसा में हुआ, और उसी से भोजपुरी, मगही-मैथिली, वंगला-असमिया और ओड़िया का जन्म हुआ।

नन्द और मौर्यकालीन लेखों से यह नहीं सिद्ध होता है कि आर्य-भाषा का प्रसार हिमालय-प्रदेशों में हुआ था। कदाचित् दरदी भाषी आर्य (खस तथा अन्य ऐसी जातियाँ) मध्य हिमालय के क्षेत्र में (जो आज पश्चिमी पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी के क्षेत्र हैं) प्रविष्ट होने लगे थे। बाद में उनकी दरदी खस बोली में मध्यदेश की भारती-आर्य का रंग गहरा हो गया।

जहाँ तक नन्द-मीर्यकालीन साहित्यिक भारती-आर्य-भाषा का सम्बन्ध है सबसे पहले लीकिक संस्कृत आती है, जो नंदों से पहले ही ब्राह्मण धर्म एवं ब्राह्मणीत्मुख समाज की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। आरम्भ में वह ब्राह्मण-संप्रदायों तक ही सीमित थी। भाषा के रूप में ईसा पूर्व पांचवीं शताब्दी में जब पाणिनि उदीच्य प्रदेश में हुए तो यह भाषा उनकी निवास भिम में बोलचाल की संस्कृत के काफी नजदीक आ चुकी थी। इसके लिए उन्होंने इसको लीकिक नाम दिया है, अर्थात् इसको वह जनसावारण की भाषा कहते हैं। इसके विषरीत पूरानी वैदिक संस्कृत या वैदिक वाणी को उन्होंने छांदस अयवा छंदस अर्थात् काव्य की भाषा कहा है। दूसरे शब्दों में वह "पुरागत भाषा" थी। छौकिक संस्कृत की रचना में केवल उदीच्य लोगों का ही हाथ न या, जैसे आयुनिक साहित्यिक हिन्दी, अयवा दिल्ली की हिन्दुस्तानी, अर्थात् उच्च हिन्दी या उर्दू केवल दिल्ली, आगरा और मेरठ के उच्च हिन्दी या उर्दू के छेखकों की ही कृति नहीं है, विलक इसकी रूप-सज्जा में लाहीर, लखनऊ, हैदरावाद मथुरा, इलाहाबाद और बनारस के लेखकों का भी हाथ है। इसके निर्माण में मब्यदेश, प्राच्य प्रदेश और दाक्षिणात्य प्रदेश के बिष्टों अर्थात् विद्वानों अथवा ब्राह्मणों ने भी योग दिया

था, घीरे-घीरे मध्यदेश से संस्कृत का घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया क्योंकि यहाँ के ब्राह्मणों ने आर्य तथा बनार्य दोनों जातियों की संस्कृतियों का समन्वय कर हिन्दू-संस्कृति और हिन्दू वर्म को जन्म दिया। अपने पुरागत स्वरूप और रूपों की सुस्पट्टता के कारण इसने वीद्ध एवं जैन पंडितों से भी सम्मान पाया। मीर्य काल के अन्त से ही यह प्रक्रिया आरम्भ हुई।

ईसापूर्व छठी और पाँचवीं शताब्दियों में जब महावीर और बुद्ध ने पूर्वी प्राकृत में अपने उपदेश दिये तब से वह धार्मिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण माध्यम वन गई। यद्यपि यह प्राचीन भारती-आर्य-भाषा का ही विकसित अथवा विकृत रूप था, तथापि नन्द और मीयं कालों में वीद्ध और जैन दोनों वर्मों और दरवार अथवा साम्राज्य की सरकारी भाषा के रूप में इसकी प्रवानता हो गयी। परन्तु मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ-साथ इसकी इस प्रवानता का भी अन्त हो गया।

हीनयान बीद्धों के थेरवादी सम्प्रदाय की साहित्यिक भाषा के रूप में पालि की ख्याति है। नंद-मीर्यकालों में चाहे पालि का जन्म हो भी चुका हो, तो भी इसकी प्रमुखता नहीं थी । बुद्ध ने यह कहकर कि सभी जातियां अपनी-अपनी भाषाओं में मेरे उपदेश को घारण करें, विश्व की सभी भाषाओं को प्रतिष्ठा प्रदान कर दी। उनकी यह घोषणा भाषाओं के लिए महान् अधिकार-पत्र है। वुद्धदेव की इस घोषणा से विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कार्य को वड़ा प्रोत्साहन मिला होगा। यह सिद्ध करने के लिए प्रमाण हैं कि बुद्ध के उपदेश पहले पूर्वी प्राकृत में लिखे गये थे। यह भाषा साम्राज्य की राजभाषा भी थी, तथापि यह केंद्र वाणी नहीं थी। इसका प्रचार केवल साम्राज्य के पूर्वी भागों में था। इसका रूप भी आर्यभूमि के अन्य प्राकृत रूपों की अपेक्षा अधिक विकृत हो गया था । इस रूप में शेप भारत में यह पर्याप्त बोधगम्य न थी। मच्यप्रदेश आर्यावर्त्त का केंद्र था। उस स्थान की भाषा को उदीच्य लोग भी वैसे ही समझ छेते थे जैसे प्राच्य और दाक्षिणात्य । यह मध्यदेशीय प्राकृत शीरसेनी-अपभंश (जिसका प्रचार लगभग 600 से 1200 ईस्वी तक था), और व्रजभाषा (जो 1500 से 1700 ईस्वी में प्रचलित थी) तथा आधुनिक खड़ी वोली हिन्दी या हिन्दुस्तानी की पूर्व रूप थी। बुद्ध के उपदेशों का मध्यदेश की उस भाषा में अनुवाद हुआ जो मथुरा (और मथुरा से लेकर मालवा और उज्जैन की) भाषा थी। युद्ध के निर्वाण के बाद बौद्ध आगमों के जो रूपांतर हुए कम-से-कम उसके एक संस्करण के कर्त्ताओं में मथुरा के उनके कतिपय

शिष्य भी थे। इस प्रकार उनका अनुवाद उत्तर-पश्चिम प्राकृत में भी हुआ जैसा मध्य एशिया से प्राप्त, इस भाषा के अपूर्ण खंड़ों से जात होता है। एसा उत्तरकालों में भी हुआ है। पन्द्रहवीं शताब्दी में कवीर ने अपनी जन्मभूमि बनारस की भोजपुरी दोली में उपदेश किये और पदों की रचना की। परंतु उनकी रचना में पिर्चमी हिन्दी, अजभाषा और दिल्ली की खड़ी वोली का मिश्र रूप मिलता है जिसमें अवधी (पूर्वी हिन्दी) के प्रचुर रूप तथा कुछ गिनेचुने भोजपुरी रूप भी मूललेख के रूप में हैं। लंका की अनुश्रुतियों से पता चलता है कि अशोक के पुत्र महेन्द्र का जन्म और पालन-पोषण उज्जैन में हुआ था, जहां उसकी निन्हाल थी और वही पालि आगमों को लंका ले गया। संभावना यही है कि उसने बौद्ध आगमों का अध्ययन उनके पूर्वी रूप में नहीं किया, जैसा अशोक ने किया था, अपिनु उसने इन्हें मध्यदेश की प्राकृत (पालि)में, जो उज्जैन में प्रचलित थी, पढ़ा था।

पालि की समानता प्राच्य प्राकृत के रूपांतर मागधी और अर्थमागधी से नहीं, बिल्क शौरसेनी से है, जो मध्यदेश की भाषा थी, जैसी यह हमें परवर्ती प्राकृत के रूप में मिलती है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से पालि को हम उस मध्यदेशीय प्राकृत का साहित्यिक रूप कह सकते हैं जो ईसा के ठीक पहले की कतिषय शताब्दियों में मध्यदेश में प्रचलित थी। अतः मध्यदेश की इसी प्राकृत को महेन्द्र लंका ले गया होगा। यह पाटलिपुत्र और ताम्रलिप्ति के रास्ते लंका गयी थी। और वहां से फिर बुद्धधोप के थेरवाद के साथ उत्तर भारत में लीटी थी। इस बीच ईसा के समय के आसपास शौरसेनी प्राकृत के रूप में, जो मध्य भारतीय आर्यभाषा का सबसे महत्त्वपूर्ण और परिष्कृत रूप था, यह भाषा मूर्थन्य स्थिति में आ रही थी। यह वही भाषा थी जो अव्वधोप के उस नाटक की थी जिसके कुछ दुकड़े मध्य एशिया में मिले हैं जो इस भाषा के प्रयोग के सबसे पुराने जात उदाहरण हैं। कदाचित् शूदक के मृच्छकटिक में भी इसी भाषा के दर्शन होते हैं। भारत ने ईसा की प्राथमिक शताब्दियों में कभी इसी रक्षित किया था। राजशेखर ने आठवीं शती में इसे थेण्ठ मानकर इसकी प्रशंसा की थी।

नंदों और मीयों के यूग में जो वर्मप्रचारक अथवा विजिगीपु सैनिक भारत से बाहर गये थे, उनके साथ आर्यभाषा भी विदेशों में गयी थी। ई॰पू॰ तीसरी सती में सिन्क्यांग में तक्षशिला के प्रवासियों ने खोतन (संस्कृत कु-स्तन) का नगर बसाया। स्रोतन के प्रदेश में भारतीयों की संस्या काफी यी और वे प्रवल भी थे। यद्यपि आसपास के ईरानी और तिव्वती-वर्मी भाषाभाषियों ने वीच उनका अलग अस्तित्व तो न रह पाया, तयापि अपने साय जिस उत्तर-पश्चिम प्राकृत को वे वहां ले गये थे वह (जिस पर स्थानीय भाषाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा) राजभाषा के रूप में सभी सरकारी दस्तावेजों में प्रयुक्त होती थी। अखमनी राजाओं की सेनाओं तथा जर्क्सीज की सेनाओं में भी भारतीय सिपाही थे । गौगमेला अथवा अवॅला की लड़ाई में जिसमें सिनंदर ने अंतिम अखमनी सम्राट दारा को सदा के लिए उखाड़ फेंका था, भारतीय सैनिक बड़ी बहादुरी से छड़े थे। यूनानियों से भारतीयों का संपर्क ईरानी साम्राज्य के माघ्यम से ही हुआ था। यह घटना ई०पू० 500 के आसपास की होगी, जब आयोनीज (आयोनियन, लघु एशिया के युनानी, जिनका ही सबसे अधिक ज्ञान भारतीयों को था) शब्द अपने पुराने रूप अर्थात् आईवोनीज Iawones या Iavones) यवन के रूप में भारत पहुंचा । जब पाईरस और रोमनिवासियों की ई॰ पू॰ तीसरी शती में छड़ाई हुई तो पाईरस की सेना में भारतीय हायी और उनके महावत भी सम्मिलित थे। इसी प्रकार कार्येज की सेना के इटली के प्रयाण में जिसके नेता हस्द्रुवाल और हनीवाल थे, भारतीय महावतों ने वड़ा नाम कमाया था । यूनानी दस्तावेजों में कम से कम एक वार, एक भारतीय दार्शनिक का उल्लेख है जिससे सुकरात का वार्तालाप हुआ था। यह ई० पू० चौथी शती के पहले की घटना है। अखमनी और सिकन्दर और उसके उत्तराविकारियों के साम्राज्यों के माध्यम से भारतीय और यूनानी विचारों और संस्कृतियों का मेल-मिलाप हुआ और भारतीय भाषाओं में (जिनमें लौकिक संस्कृत भी शामिल है) अनेक ईरानी (फारसी) तथा यूनानी शब्दों का प्रवेश हुआ (दृष्टांत के लिए मुद्रा, दिपि अथवा लिपि, निपस्त = लिखित, असवारि, क्षत्रप कार्पापण में कर्प, तष्ट-तस्त, पुस्त इत्यादि तथा यूनानी द्रहमें से द्रम्म, सुरिवस या सीरिश्त से सुरंग, सेमिडलिस से समिदा, खलीन और ज्योतिप शब्द भी जो वाद में आये।) इसी प्रकार पश्चिम की भाषाओं में विशेषकर यूनानी में भी संस्कृत के अनेक शब्द जा मिले। ईसा पूर्व चौयी शती से ही चीन के साथ भारत का संपर्क हो गया होगा। यह संपर्क चीन और भारत के बीच होने वाले व्यापार के कारण था जो असम और दक्षिणी-पिश्चमी चीन (युन्नान) के मार्गों से होता था। संभवतः ईसा के पहले ही चीनी भाषा के कुछ शब्द भारतीय भाषाओं में आ गये (उदाहरणायं, चीन नाम ही, कीचक =एक प्रकार का वांस, मुसार ≔एक रत्न आदि) भारत

में ईरानी वोलियों वाले और यूनानी भाषी कुछ लोग भी थे। अशोक के अभिलेखों की शैली पर ईरानी राजभाषा का, जो कीलाक्षर अभिलेखों में मिली है, प्रभाव प्रकट होता है। उस काल में भारती-आर्य, द्रविड, आग्नेय आदि देशी भाषाएं और ईरानी और यूनानी जैसी विदेशी भाषाएं साथ-साथ प्रचलित थीं। इससे भारती आर्यभाषा में उस प्रवृत्ति का उदय हुआ जिसे मैंने 'अनुवाद समास' कहा है। इसमें दो भाषाओं के एकार्थी व समानार्थी शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है (उराहर ईरानी कर्ष=धन की एक इकाई और अनार्य आग्नेय मूल के भारती-आर्य शब्द पण=चीये के आवार पर गणना से संस्कृत कार्याण पालि कहापण=एक सिक्का बना; आग्नेय सात, साद शालि=धोड़ा और अजात मूल अनार्य धुन्न, होन्न जिससे धोट घोड़ा बना है, मिलकर संस्कृत शब्द शालिहोन्न=घोड़ा बना, आदि-आदि)।

٠.

जिस काल की यहां चर्चा हो रही है उसमें भारती-आर्य, द्रविड़ और आग्नेय भाषाओं का समन्वय हो रहा था। ब्राह्मणों के नेतृत्व में जनता के विभिन्न तत्त्वों को मिलाकर हिंदू समाज के निर्माण का कार्य पूरे वेग पर था। अनार्य प्रभाव में आर्यभाषा अपने शुद्धतर भारोपीय स्वरूप का परित्याग कर रही थी। आर्येतर भाषा-भाषियों में आर्यभाषा का ग्रहण अहर्निश वढ़ रहा था। फलस्वरूप मध्य भारती-आर्य मापा के लहजे में परिवर्त्तन हो गया। स्वतंत्र स्वराघात अब निश्चित बलाघात में बदल गया। स्वर-दूरी व्युत्पत्ति की अपेक्षा लय पर अधिक आश्रित हुई। अक्षर का उच्चारण विवृत न करके संवृत रूप में करने की ओर प्रवृत्ति स्थिर हुई (फलस्वरूप बड़े पैमाने पर संयुक्त व्यजनों में समीकरण हुआ जिससे मध्य भारती-आर्य अवस्या का मूत्रपात हुआ (उदाह० प्राचीन भारती-आर्य के घर-म, सह -य, भक्-त के उच्चारण कमशः घ-मं, स-ह्य, और भ-क्त हो गये, और शीघ्र ही इनका समीकरण होकर घम्म, सज्ज्ञ, भत्त, रूप वन गये) और मूर्वन्यीकरण में वृद्धि होकर तथ द, ध और न कमशः टठ उढ ण और ल काळ हो गया' साय ही अंतरास्वर अघोप स्पर्श और महाप्राण व्वनियों का घोष आरंभ हो गया, जिससे लोक का लोग, अटवी के अड़बी, अळवी; आदि रूप बने। जहां तक भाषा की रूप प्रक्रिया है हमें इस काल में प्राचीन भाषा के नागरूपों और धान-रूपों को घटाकर एक प्रकार (type)का बनाने की प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। संज्ञा राज्दों में कारक विभक्तियों के अनंतर परसर्ग लगाने की प्रवृत्ति का भी प्रारम्भ हो जाता है। धानुरूपों में कमी आ गयी, समापिका फियाओं में

काल के निदर्शन के लिए भूत, वर्त्तमान और भविष्य कृदंत विशेषणों का प्रयोग वढ़ गया और भी,-त्वा (त्वी) और य में संयुक्त कृदंत विशेषण अधिक लोक प्रिय हुआ। इस काल में शब्द-भंडार का स्वरूप भी वदला। प्राचीन आर्यभाषा के अनेक शब्द लुप्त हो गये। उनका स्थान या तो नये गढ़े भारती-आर्य शब्दों ने ले लिया या अनार्य भाषाओं के गृहीत शब्दों ने। अनार्य भाषाओं के ये शब्द चोर दरवाजे से ही घुसे (अर्थात् विद्वान इ हें अनार्य शब्द हो नहीं मानते थे)। ऐसे नये शब्दों की संख्या पर्याप्त है। ई० पू० की प्रथम सहस्राब्दि के पूर्वार्घ में भारती-आर्यभाषा की प्रकृति में मौलिक परिवर्तन हो रहे थे। इस काल में आर्य भाषाएं द्रविड़ और कोल (आग्नेय) भाषाओं की प्रकृति के अधिक से अधिक निकट आने लगीं।

٠.

कदाचित् उत्तरभारत के मैदानों की जनता में, विशेषतः निम्न श्रेणी की जनता में, दो भाषायें वोलने वालों की बड़ी संख्या हो गयी और अनार्य भाषाओं का लोप होने लगा, जिसकी किसी को चिन्ता नहीं थी। उस समय को वही स्थिति थी जो आजकल छोटा नागपुर अथवा असम जैसे भारत के कुछ स्थानों में पायी जाती है। वहां अनार्य भाषाओं का स्थान आर्य भाषायें छेती चली जा रही हैं।

दकन के पिंचमी भागों में गोदावरी नदी के ऊपरी तटों तक कदाचित् आयों की विस्तयां स्थापित हो गयी थीं। उन भागों को छोड़कर समस्त दकन और दक्षिण भारत में अनार्य भापाओं का राज्य था। ईसापूर्व चौथी शती तक विदर्भ अथवा वरदा (हा) तट (आधुनिक वरहाड् या वरार) और गोदावरी नदी के किनारे अश्मक में आयों के राज्य स्थापित हो गये थे। ऐतरेय बाह्मण में, जो वुद्ध के पहले का है आन्ध्रों शवरों, पुलिदों तथा मुतीवों को दस्यु कहा है। ये अनार्य (कदाचित् द्रविड़) जातियां थीं (उनमें शवर तथा संभवतः पुलिद भी कोल थे)। वुद्ध के समय के पूर्व उत्तर-भारत के आर्यों को कदाचित् दक्षिण के द्रविड़ राज्यों का अधिक ज्ञान नहीं था। बौधायन धर्मसूत्र के आधार पर ईस्वी संवत् के ठीक पहले की शतियों में सिंघ वैसे ही आर्य-सीमा के वाहर था जैसे बंगाल। सिंघ संभवतः अभी द्रविड़ ही था। वहां एक ऐसी भाषा बोली जाती थी जो बाहुई से मिलती-जुलती थी। यूनानियों का कथन है कि दक्षिणी सिन्च में अरविताई (Arabitai) नाम की एक जाति रहती थी। परन्तु इसमें संदेह नहीं कि समस्त दक्षिणी एवं पूर्वी दकन और दक्षिण भारत में जो तेलुगू, कनाड़ और तिमल-मलयाली भाषियों के पूर्वज थे, वे स्वतंत्र राज्यों में निवास करते थे। उनकी दक्षिण भारतीय अथवा द्रविड़ संस्कृति आर्यों से सर्वथा भिन्न ढंग की थी। इस संस्कृति का चित्र हमको उस प्राचीन तिमल साहित्य में मिलता है, जिसकी रचना ईसा-काल के प्रारंभिक शतियों में हुई वतायी जाती थी। परन्तु यह दुर्भाग्य का विषय हैं कि ईसा-काल के पूर्व की तिमल रचना का कोई प्रामाणिक नम्ना प्राप्त नहीं हैं।

वर्त्तभान काल में द्रविड़ भाषा-परिवार भारत तक ही सीमित है। परंतु यदि आदिम द्रविड़ों को भूमध्य सागरीय प्रदेश का माना जाय तो द्रविड़ों को उस बड़ी जाति का मानना चाहिए जिनकी बाखायें प्राचीन ईजीयन और लघु एशिया के लोग ये और जो भारोफीय हेलेनियों के यूनान में आने से पहले यूना, और आइलैंड्स और लघु एशिया में रहते थे। मैंने सुझाया है कि इन लोगों की एक जाति का नाम द्र्(अ) मिल्या द्र्(अ) मिज्या, जिसकी एक शाखा वर्त्तमान कीट हीप में पायी जाती है। उसके नाम का यूनानी रूपांतर होकर "टरमिलई" (Termilai) हो गया है। एक दूसरी शाखा लीशिया (Lycia) में, दक्षिणी लघु एशिया में रहती है और ट्रिम्मिल (Trmmili) कहलाती है। इस भूमव्यसागरीय जाति के जिन लोगों ने भारत पर बाक्रमण किया उनकी अनेक उपजातियां थीं। इमिज उन्हीं में से एक थी। आर्य प्रभाव में आकर, इनको डुमिड अयवा डुमिल कहा जाने लगा। अंत में जाकर उसका रूप द्रविड़ हो गया। यह सब ईसा-काल के पहिले की बात है (ईसा के समय के आसपास वह उपजाति अपने को इमिज (Damiz) कहती थी। उस समय तक वे लोग मुदूर दक्षिण भारत में वस चुके ये और अपने राज्य स्थापित कर चुके थे और अपनी विशिष्ट संस्कृति भी वना चुके थे। सिहल द्वीप के आयंभाषा-भाषियों ने, जो गुजरात और सिंध ने वहां आकर बसे थे, उक्त ड्रियज नाम का उच्चारण सुना, और अपनी पालि भाषा में और सिहली भाषा में भी, ड्मिळ लिखा। यूनान और मिल्र के व्यापारियों को उसका उच्चारण इमिर सुनायी दिया और उनके स्थान की उन्होंने डिमरका नाम दिया, जो स्पष्ट ही ड्मिजकम था। तब कतिपय बहुध्यापी व्यति-परिवर्त्तनों के कारण द्रमिज, ब्रुमिज (संभवतः कन्नडिगों की) भाषा में भी परिवर्त्तन हुआ जिसमें एक ही घोष स्पर्श का अधोष में परिवर्त्तन ग्ज, इ, द, व, के स्थान पर कमशः क्, च्, ट्, त्, प् हो गया। ईसा की फुछ शतियों के बाद यह भाषा उस अवस्था में पहुंची, जो प्राचीनतम तमिल-ग्रंगीं (संगम ग्रंथों) में मिलती है। अब इस भाषा का नाम तमिज या तमिळ हो गया जो आज भी इसके तमिल नाम में मुरक्षित है।

यद्यपि उत्तर की आर्य भाषा के विकास में द्रविड़ और कोल दोनों भाषाओं का प्रभाव गड़ा है-ई० पू० प्रथम सहस्राब्दि के उत्तरार्द्ध में अर्थात नंद-मीर्थ युग में इसकी गति सबसे तीव्र थी और यद्यपि दक्षिण भारत में सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से विकसित द्रविड़ राज्य वर्त्तमान थे और इन राज्यों का अशोक मीर्य से संबंध भी था तथापि यह बड़े आश्चर्य की बात है शीर इसका कोई खुलासा भी नहीं दिया जा सकता कि आलोच्य काल में किसी द्रविड़ भाषा ने किसी साहित्य की रचना क्यों नहीं की। प्राचीन तमिल के पोरुल या अर्थ अर्थात् काव्य के तत्त्व के परिमाजित रूप और प्राचीन तिमल साहित्य के अभिप्रायों और यादर्शों के विकास से (जिससे, उदाहरणार्थ कान्य के विषय अहम् और पुड़म के दो वर्गों में विभाजित हुए जो मोटे तीर पर प्रेम और युद्ध या वैयक्तिक और वस्तुपरक कहे जा सकते हैं) अभी शताब्दियों की देर थी। यह कहना युवितसंगत होगा कि नंद और मीर्य कालों में संबंधित दक्षिण भारतीय भाषाएं, विशेषकर प्राचीन तमिल और प्राचीन कन्नड़ युद्ध और प्रेम के लोकप्रिय काव्य से आगे उन्नत साहित्य की रचना की ओर पग रख रही थीं। हर जाति के इतिहास के शैशव काल में युद्ध और प्रेम की मीलिक रचनाएं मिलती हैं।

किसी भी भाषा का विकास उसकी रचनाओं के लिपियद होने के बाद ही होता है। आर्यवाणी के लिपियद होने का समय संभवतः वेदों के संकलन से प्रारंभ होता है। वेदों का संकलन ई० पू० की दसवीं शताब्दी में हुआ होगा जो पाजिटर और हेमचन्द्र राय चीवरी के मतानुसार महाभारत-युद्ध और ब्यास का समय है। मोहेन्-जो-दारो और हड़प्पा की लिपियों की खोज से, जो संभवतः ई० पू० चीयी-तीसरी शती की ब्राह्मी का आदि चित्र-रूप हैं, अब हमें प्राचीन भारतीय लिपि के फोनेशियन मूल के सिद्धांत का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम रूप अर्थात ई० पू० 10वीं शती की मूल ब्राह्मी जो ई० पू० लगभग 2500 की मोहेन्-जो-दारो लिपि और ई० पू० 300 की परिमाजित ब्राह्मी के बीच की एक अवस्था रही होगी निश्चय हीं ऐसी परिमाजित लिपि न रही होगी जैसी वह मीर्य और मीर्योत्तर कालों में मिलती है, जब उसने वैज्ञानिक और ब्वनिप्रधान लिपि का स्वरूप प्रहण कर लिया था। ई० पू० 10वीं शताब्दी में यह स्पष्ट और पूर्ण वर्णमाला के रूप में न होकर अधिक से अधिक स्मृतिलेख के रूप में रही होगी। इन परिस्थितियों में यह इसके अतिरिक्त अन्य कुछ हो भी नहीं सकती थी। ई०

पू॰ तीसरी शती में जो बाह्मी प्राकृतों के लिए इस्तेमाल में आती थी वह भी अपर्याप्त थी, जैसे, इसमें व्यंजनों के संयुक्ताक्षर बनाने के लिए प्रणाली बड़ी दुरूह थी, इसमें वर्णदित्व है ही नहीं, उदाहरणार्थ वस्स को वास लिखते थे। जब यह लिपि प्राकृतों के लिए भी पर्याप्त न थी, संस्कृत की तो बात ही क्या ? ई॰ पू॰ 400 से 400 ई॰ तक उदीच्य प्रदेश में एक अन्य लिपि भी प्रचलित थी जिसे खरोप्ठी कहते थे। इसे सेमेटिक लिपि से उत्पन्न मानते हैं। अखमनी सरकार की सेवा में अनेक सीरियाई लिपिक थे। खरोण्ठी उनकी ही देन है। गांघार कला की भांति भारत में इसका अस्तित्व भी एक पृथक् घटना ही है जिसका शेप भारत से कोई संबंब न था। यह नाम "लिपि' के अर्थ में एक सेमेटिक शब्द की लौकिक व्यत्पत्ति प्रतीत होता है जिसका हेन्न रूप खरोपेथ (Xarose  $\theta$ ) में मिलता है (इसे खर+ओप्ठ=गये की भांति ओष्ठवाला माने जैसा स्टेन कोने का कहना है या खर + उष्ट्र = गघे और ऊंट के देश की लिंगि कहें, जैसा सिल्वां लेवी का मत है, इस स्थापना पर कोई असर नहीं पड़ता। वस्तुतः इन दोनों मतों में कीन सही है इस विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं है।)ई० पू० चौयी-तीसरी शती की अरमैक (सीरियाई) लिपि में एक अभिलेख तक्षिणला में मिला है, जिसे हर्जफील्ड ने पढ़ा है। इसमें "हमारे स्वामी त्रियदर्शी (mr"n prydr;") का नाम है। यह अभिलेख भारत का अरमैक लिपि से प्रत्यक्ष संबंध होने का प्रमाण है। इसके अरमैक लिपि से खरोष्ठी की उत्पत्ति की पृष्टि होती है।

सर्वाधिक संभावना यही है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति मोहेन्-जो-दारों की लिपि से हुई है। परंतु आक्ष्मयं की वात यह है कि उत्तर द्रविड़ों को जो मोहेन्-जो-दारों की जातियों के वंशज कहे जाते हैं लेखन-कला का ज्ञान उत्तर भारत के आयों से ईसा-काल के ब्रासपास हुआ। वस्तुतः वात यह है कि ई॰ पू॰ 2500 और वाद की मोहेन्-जो-दारों की लिपि वड़ी क्लिप्ट थी। जब मोहेन-जो-दारों की सम्यता कुछ तो आयों के प्रभाव के कारण और जुछ आंतरिक क्षय से भी मृतप्राय थी और वहां के लोग तितर-वितर हो चुके थे, उसी समय प्राचीन हिन्दुओं ने जो आर्य और अनार्य दोनों के वंशज ये उसी लिपि से एक अपेक्षाकृत सरल लिपि का आविष्कार किया। इस लिपि ने गीघ्र ही मैदान मार लिया और मोहेन-जो-दारों की लिपि वीते युग को घटना हो गयी। यह नई लिपि और संस्कृत जिसकी इसमें रचनाएं होती थीं दक्षिण की ओर भी गयी। तव वहाँ के द्रविड़ों ने जो इघर-उयर विखरे हुए थे पुरानी

लिपि का परित्याग कर इसै ब्रहण कर लिया। यह सब ई० पू० की प्रथम सहस्राध्यि में हुआ होगा।

# II विद्या, साहित्य तथा लोक-जीवन

# अ. ब्राह्मण-विद्या

यचिप बीद वर्म की राजाश्रय प्राप्त या और समाज के अनेक वर्गी ने इसे अपना लिया था, तथापि इस काल में भी ब्राह्मण-वर्म समाज में पर्याप्त गक्तिगाली था। ब्राह्मणों की साहित्यिक कृतियों में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आयी । ब्राह्मण विद्वानों को समाज से पोपण मिलता रहा । यह च्यान देने की बात है कि उस समय के युनानी लेखकों ने न तो बुद्ध का नाम लिया है न उनके प्रचिलत नववर्ग की लोक-प्रियता का ही उनके लेखों में उल्लेख है, हां, सिकंदरिया के क्लीमेंस (clemens) ने एक वार उन तत्वज्ञानियों का निर्देश किया है जो बुद्ध (Boutta) के उपदेशों का अनुसरण करते थे। मध्योक के लेखों में भी आदेश है कि ब्राह्मणों का सम्मान किया जाय। आर्यमंजुश्री मूलकल्प में उल्लेख है कि नन्द ब्राह्मण तार्किकों का बड़ा पीपक या। उसकी इनके पांडित्य का बड़ा गर्व या और वह उनका द्रव्य से सम्मान करता था 12 उसी ग्रंथ में चाणक्य की कड़ी निन्दा की नयी है तथापि उससे यही सिद्ध होता है कि चन्द्रगृप्त और किन्दुसार के समय में ब्राह्मण वर्म को और ब्राह्मण विद्वानों को प्रमृत राजाश्रय प्राप्त था । उबर कीटिल्य भी अपनी बौद्ध और जैन-विरोधी मावनाओं को छिपाता नहीं है। उसने विधान किया है कि यदि शाक्य अथवा आजीवक वृष्ट प्रव्नजित को देव-पितृ-कार्य में भोजन कराता है तो वह सी पण दण्ड का भागी होगा।3 कीटिल्य के ग्रंथ के प्रत्येक पुष्ठ से यह बात सिद्ध होती है कि उन दिनों के जीवन में ब्राह्मण आचार-व्यवहार की प्रमुखता थी। कीटिल्य ने मंत्री की योग्यता में उसके लिए वेद-वेदांगों

मैक्किंडल, एंशियंट इंडिया एज डिस्काइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर,
 प० 67 टि०।

<sup>2.</sup> का॰ प्र॰ जायसवाल, इंपीरियल हिस्ट्री आफ् इंडिया पृ॰ 31 संस्कृत पाठ।

<sup>3.</sup> III. 20

का ज्ञान भी रखा है। उसने इंतिभीतियों के निवारणार्थ तथा सफलता और समृद्धि के प्राप्त्यर्थ राजा और प्रजा के लिए वैदिक संस्कारों एवं यज्ञों का विधान वतलाया है। उसने ऋत्विग्, आचार्य, पुरोहित तथा श्रोत्रियों को निष्कर दी जाने वाली ब्रह्मदेय भूमि का उल्लेख किया है(ii, 1; iii, 10)। उसके ग्रंथ में तापसों और तपोवनों का वारंवार उल्लेख मिलता है। यहां तक कि यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि बौद्ध और जैन धर्मों के उदय और उत्थान से वैदिक विधियों में न्यूनता आने के स्थान पर नया जीवन आ गया था और जीवन एवं साहित्य के प्रत्येक विभाग में ब्राह्मण व्यवहार अधिक सिक्रय हो गया था।

## आ. संस्कृत भाषा

यद्यपि नवजात बाँद्ध और जैन घर्मों ने लोकवाणी के द्वारा जनसाघारण से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया और संस्कृत की उपेक्षा की, तथापि वोल-चाल की भापा के रूप में और साहित्य में संस्कृत का स्थान ज्यों का त्यों वना रहा। देश के विभिन्न विद्या-केंद्रों में ब्राह्मण शास्त्रीय एवं व्यावहारिक विषयों के अनुशीलन के लिए इसका प्रयोग करते रहे। ऐसे विद्या-केन्द्रों में उत्तर-पश्चिम में तक्षश्चिला और पूर्व में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र की वड़ी ख्याति थी। बृहत्कथा तथा वौद्यपरंपरा के अनुसार पाणिनि मागव नन्द के मित्र थे, और उनका संबंध उत्तर-पश्चिम में शालातुर से था। उनमें यह भी कहा गया है कि तक्षशिला विद्यालय के चाणक्य शास्त्रायं के लिए पाटलिपुत्र गये थे। राजधेखर ने एक हिन्दू अनुश्रुति का उल्लेख किया है जिसके अनुसार पाटलिपुत्र में एक पंडित सभा थी जहां उपवर्ष और वर्ष, पाणिनि और पिगल, व्याड़ि, बररुचि और पतंजिल के शास्त्रीय ज्ञान की परीक्षा हुई थी जिसमें सफल होने के कारण इनकी स्थाति हुई।

पाणिति ने अपनी वाणी को भाषा कहा है। उनके व्याकरण में अनेक नियम ऐसे हैं, जिनका अर्थ तभी समझा जा सकता है जब हम यह मानकर चलें कि यह भाषा वोलचाल के व्यवहार में आती थी। कात्यायन अथवा स्वयं पतंजिल के ग्रंथों में भी यह सिद्ध करने के लिए कि यह भाषा वोलचाल की भाषा थी, प्रमाणों की कमी नहीं है। इन्होंने संस्कृत के स्थानीय रूपों अथवा अपभंशों का उल्लेख किया है, कात्यायन दाक्षिणात्य थे। दाक्षिणात्य तिद्धत-प्रयोगों के वड़े प्रेमी हैं, वे एक वड़े तालाव (सरस्) को सरसी कहते हैं" ये सभी उवितयां पतंजिल की हैं। इनसे यह सिद्ध होता है कि पतंजिल ने दिलिण को भी संस्कृत भाषी भागों में गिना है। पतंजिल के महाभाष्य में (पाणिनि II. 4, 56) एक वैयाकरण और सूत के सुप्रसिद्ध संवाद में व्याकरण के एक नियम का सूक्ष्म निदर्जन है। उसमे प्रकट है कि संस्कृत केवल पंडितों अथवा उच्चवर्गीय लोगों की ही भाषा नहीं थी, वरन् सर्वसाधारण की वाणी भी थी। साहित्य में संस्कृत का प्रयोग इतना सुप्रतिष्ठित था कि वीद्ध और जैन घमों ने आरंभ में तो प्राकृतों का महारा लिया, किन्तु शीव्र ही उन्हें भी संस्कृत की साहित्यक परंपराओं का अनुसरण करना पड़ा।

वैदिक रूप-प्रकिया में अनेक नामका और घातुरूप चलते थे। उनमें इस काल में पर्याप्त सरलता आ गथी। भाषा के सरलीकरण की यह प्रक्रिया हम आह्मणों और अन्य उपनिपदों में भी अग्रसर देख सकते हैं। इसी भाषा के लिए पाणिन ने नियम बनाये, तािक यह और चुस्त हो जाय। उसके बाद भी संस्कृत के अनेक वाितककार हुए। इससे सिद्ध होता है कि पाणिनि के अनन्तर भी काफी समय तक इस भाषा का निर्माण हो रहा था। परंतु मीर्य काल की समाप्ति पर पत्जलि के ग्रंथ ने संस्कृत का रूप स्थिर कर दिया। अव यह भाषा बेदों की भाषा से पर्याप्त भिन्न हो गयी थी। इस बीच महाकाव्यों एवं अन्य काव्यों-रचनाओं में व्यवहृत होने के कारण इसको लीकिक संस्कृत कहा जाने लगा था। वैदिक आघात में परिवर्त्तन हो चुका था और धातु रूपों का स्थान कुदंत-प्रधान नाम-शैं जी ने ले लिया था। कुछ शब्दों का लोप हो गया और दूसरे अनेक शब्दों के अर्थों में भी परिवर्त्तन हो गया। आलोच्य काल में भाषा में कित्यय नये शब्द-रूपों का भी योग हुआ।

## इ. संस्कृत व्याकरण

वृहत्कया के संस्कृत संस्करण में जो गायायें मिलती है उनमें पाणिनि और वरहिच को नन्दों का समकालीन कहा गया है। आर्यमंजुश्रीमूलकल्प में भी पाणिनि को नन्द का मित्र कहा गया है। वृहत्कथा की गायाओं के आघार पर मैक्समूलर, वेवर तथा अन्य पंडितों ने यह माना था कि पाणिनि का समय ईसापूर्व 315 है। परंतु गोल्डस्ट्रकर से लेकर वाद के अनेक पंडितों ने सिद्ध कर दिया है कि पाणिनि और कात्यायन का समय एक नहीं हो सकता है क्योंकि कात्यायन के समय की भाषा में अनेक परिवर्त्तन आ चुके थे। पाणिनि को ईसापूर्व 500 से वाद नहीं रखा जा सकता है। इस समय में तारनाथ का वर्णन अधिक निर्दोप

है जिसमें पाणिनि को कात्यायन के एक पीड़ी पहले का कहा गया है। इसमें संदेह नहीं कि नन्द-मार्थ कालों में व्याकरण के क्षेत्र में काफी काम हुआ था। प्रातिशास्थों को पाणिनि के बाद का मानना चाहिए। पाणिनि और पतंजिल के बीच अनेक वार्तिककार हुए, जिन्होंने पाणिनि के मूत्रों पर वार्तिक (उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्तनं वार्तिकम्) लिखे अर्थात् उन्होंने अनेक संशोधन और परिवर्त्तन किये।

पाणिनि के बाद के बैयाकरणों में व्याड़ि अग्रणी है। वह पाणिनि का वंशज था। इन दोनों में कम से कम दो पीड़ियों का अंतर था। यह इससे सिद्ध होता है कि मातृकुलसूचक इनकी उपावि दाक्षायण थी, जो दाक्षी से वनी है। दाक्षी पाणिनि की माता का गोत्र नाम था। व्याहि ने अपने पूर्वज के शिद्धांतों का अनुसरण किया है और संग्रह नामक एक वृहद ग्रंथ की रचना की थी, जिसको पंतजिल ने शोभन नाम दिया है। संग्रह में एक लाख इलोक थे। पतंजिल के हृदय में न्याड़ि के लिए वही आदर-भाव था, जो स्वयं पाणिनि के लिए या । भर्तृहरि ने वाक्यपदीय के दूसरे खंड के अंत में कहा है कि महाभाष्य की रचना संग्रह के आवार पर हुई थी। व्याडि ने अपने संग्रह में **व्यक्ति** या द्रव्य को पदार्थ कहा है। इस उक्ति का कात्यायन और पतंजिल (I, ii, 61), भर्त हिर और दूसरों ने उद्धरण किया है। लघुपरिभाषावृत्ति में व्याकरण की इस परंपरा का उल्लेख है कि पाणिनि के मूत्रों को समझाने के लिए ब्याडि ने परिभाषार्ये अर्थात् नियम बनाये थे । व्याडिपरिभाषा तया व्याडिपरिभाषावृत्ति<sup>1</sup> की पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं। उनसे उपर्युक्त परंपरा का समर्थन होता है। इनके अतिरिक्त उत्पिलनी नामक कीय है। उसमें बौद-धर्म का निर्देश है। उसके रचियता व्याडि कहे जाते हैं। कोशों में इस काल के अन्य वैशकरणों जैसे, कात्य, कात्यायन वररुचि के उद्धरण हैं। इससे कहा जा सकता है कि वैयाकरणों ने अपने व्याकरणों के साथ परिशिष्ट रूप में नियंट्र की तरह ही शब्द-सूचियां भी दी थीं। बृहत्कथा के अनेक संस्करणीं में आरंभ के खंड में व्याडि और वरहिच को सहपाठी और मित्र के रूप में चित्रित किया गया है। परंतु, जैसा हम पहले देख चुके हैं, कात्यायन (I, ii, 64) ने व्याडि का उद्धरण दिया है।

बृहत्कया की इन गायाओं में, व्याडि और वररुचि के साथ इंद्रदत्त का

<sup>1.</sup> Aufrecht, Catalogus Catalogorum i, qo 618 b

नामोल्लेख है । इनमें प्रथम दो वैयाकरण थे। इससे कहा जा सकता है कि इन्द्रदत्त भी वैयाकरण रहा होगा, यह आवश्यक नहीं कि वह इन दोनों का समकालीन ही रहा हो। यद्यपि इस वात का कोई प्रमाण नहीं, तथापि यह कहा जा सकता है कि यह इंद्रदत्त ही उस ऐन्द्र व्याकरण का रचियताथा, अनुश्रुतियों में जिसकी चर्चा व्याकरण ग्रंथों के प्रकरण में वारंवार आयी है। कहते हैं पाणिनि से पहले इसका वड़ा प्रचार था। यही ऐन्द्र व्याकरण तिमल व्याकरण तोळकाष्प्रियम् और संस्कृत कालाप का आवार माना जाता है।

इस युग के व्याकरण-वात्तिककारों के सिरमौर को पतंजिल (III, II, 3) ने आदर के साथ 'भगवान कात्य' कहा है। इसीके अनुरूप उसके वार्तिकों को महावात्तिक कहा है। यह 'महा" केवल सामान्य वात्तिकों की तुलना में ही नहीं, अपितु कात्यायन वरुचि के वार्तिकों की तुलना में भी कहा गया है। अपने भाष्य (iv, ii, 65) में पतंजिल ने उदाहरण के लिए "महावात्तिक" उस विद्वान के लिए कहा है जिसने महावात्तिक का अध्ययन कर लिया है। महान् ग्रंथ श्रृंगार प्रकाश में, जो महाराजा भोज की रचना है, महावात्तिक से दो वार्तिकों का उद्धरण है। ये पाणिनि II, 1.51 तथा 1. iv 21 के प्रकरण में हैं। व्यांड की भांति कात्यायन ने भी अपनी व्यांकरण में एक कोश जोड़ दिया था।

महावात्तिकों की ही भांति एक अन्य दूसरी रचना क्लोकबद्ध वार्तिकों की यी जिसके उद्धरण पतंजिल ने दिये हैं। भर्तृ हरि, कैयट और नागोजी में भी इनके उद्धरण मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी क्लोकवार्त्तिक नामक ग्रय के उद्धरण हैं। व्याडि के अनन्तर कालकम के अनुसार, गौतम—व्याकरण के अनुवायी थे (VI—2—36)। दूसरे वार्तिक, जिनका पतंजिल ने उल्लेख किया है, भारद्वाजीय, सौनाग, कोप्टीय, सौर भागवत तथा कृणिवाडव अथवा कृणरवाडव के हैं। ये सभी कात्यायन के वार्तिकों के बाद के हैं और इन पर उनकी छाया है। यह ज्ञात नहीं कि पतंजिल ने जिस माध्रीवृत्ति का उल्लेख किया है, वह कोई दूसरी वार्त्तिक तो नहीं है।

वात्तिककारों में सबसे महत्त्वपूर्ण कात्यायन अपर नाम वररुचि है, जिसे व्याकरणवार्त्तिककार कहा जाता है। ऊपर जिन साहित्यिक परंपराओं का उल्लेख है उनके आधार पर कात्यायन को नन्द राजाओं का समकालीन मान सकते हैं। वह वाजसनेयिप्रातिशाख्य का रचियता भी है। इस ग्रंथ में वाजसनेयिसंहिता की भाषा और व्याकरण का विवेचन है। कात्यायन को

कयासिरत्सागर की कहानी में व्याडि के प्रातिशास्य का पंडित कहा गया है। कात्यायन ने अपने प्रातिशाख्य में पाणिनि के अनेक सूत्रों की आलोचना की है। कात्यायन के वार्त्तिकों की संख्या प्राय: चार सहस्र है। उनमें उसने पाणिनि के लगभग पन्द्रह सुत्रों की आलोचना की है जिनमें व्याकरण की लगभग दस सहस्र वातों का विचार है। यह सोचना अनुचित होगा कि कात्यायन पाणिनि का विरोवी था अथवा जसकी आलोचना में नीरक्षीरिववेक का अभाव है, यद्यपि पतंजिल ने जिस रीति से कात्यायन की समीक्षा की है उससे ऐसी घारणा संभव है। कालांतर में भाषा में जो परिवर्त्तन प्रकृत्या आ गये थे, कात्यायन की उसी की दृष्टि से वात्तिक रचने की आवश्यकता हुई थी। अपनी उक्तियों के अतिरिक्त कात्यायन ने क्लोकों में कुछ व्याकरणसंबंधी वातें भी कही हैं, जिनका उल्लेख पतंजिल में भ्राजा: क्लोका: के अन्तर्गत है और कैयट ने इन्हें कात्यायन का बताया है। जैसा पहले कहा जा चुका है, पतंजिल ने कात्यायन को तिद्धत-प्रेमी दाक्षिणात्य कहा है। परंतु वृहत्कया की एक कथा से विदित होता है कि वह कीशांवी का निवासी था और सभी विषयों का पंडित था। वह पाटलिपुत्र में नंद का मंत्री भी रह चुका था और शिव के गण पुप्पदंत का अवतार था। वीद्ध ग्रंथ मंजुश्री मुलकल्प में भी उनके नन्द-मंत्री होने का उल्लेख है।

विभिन्न शाखाओं और प्रतिशाखाओं में वेद जिस रूप में चले आये थे उसी शुद्ध रूप में उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयत्न प्रातिशाख्यों में है। गोल्डस्टकर के अनुसार इन प्रातिशाख्यों का समय पाणिनि और पतंजिल के वीच अर्थात् ईसापूर्व 600 से 200 तक है। वार्तिककार कात्यायन के वाजसनेधिप्रातिशाख्य का उल्लेख किया जा चुका है। शौनक-रचित ऋग्वेद प्रातिशाख्य में व्याडि का अनेक वार नामोल्लेख है। इससे वह प्रातिशाख्य भी इसी युग का होना चाहिए। वेदलक्षण नामक ग्रंथ व्याडि का ही वनाया हुआ कहा जाता है।

# ई. लीकिक संस्कृत साहित्य तया ललित कलायें

बृहत्कया (संस्कृत), हरिपेणकृत जैन वृहत्कथाकोश तया वौद्ध मंजुश्रीमूलकरूप में किसी सुबंधु का नामोल्लेख है जिसको नन्द, चन्द्रगुप्त तथा

<sup>1.</sup> वही, खंड iii।

विन्दुसार का ब्राह्मण मंत्री कहा गया है। अभिनवभारती में जो नाट्य शास्त्र पर अभिनवगुष्त का भाष्य है "महाकिव" सुवन्चु का अनेक वार नामोल्लेख है। कहा गया है कि उसने एक ऐसे नाट्य रूप की रचना की जिसमें अंक के भीतर गर्भा के होता है और जिसमें सभी पूर्वा कों के पात्र आगे के अंक में दर्शक वना दिये जाते हैं। उक्त नाटक का नाम था वासवदत्ता नाट्यधारा, अर्थात् वासवदत्ता नाटकमाला। यह वासवदत्ता उठजैन की राजकुमारी थी जो उदयन की कया में आती है। असुवन्चु ने उसकी लेकर विन्दुसार की कथा रची। सुवन्धु के इसी नाटक का वामन ने काव्यालंकारसूत्रवृत्ति में उल्लेख किया है। इसमें चन्द्रगुष्त के पुत्र की कठिनाइयों का चित्रण है जिसमें सुवन्धु नामक विज्ञ मंत्री उसकी सहायता करता है। आयंमंजुश्रीमूलकरप से इसका समर्थन होता है जहां दिखाया गया है कि विंदुसार को जब अपने पिता का सिहासन मिला तो वह वालक ही था। अवंतिसुन्दरी की एक हस्तलिखित प्रति में सुवन्चु के ऊपर एक क्लोक है जिसमें उसकी रचना में आये विन्दुसार और वत्सराज नामक पात्रों का भी उल्लेख है। यह सुवन्चु वही है, जो अंतिम नन्द तथा प्रथम दो मौर्य सम्राटों का मंत्री था।

जैन बृहत्कयाकोश में सुबन्धु के साथ चाणक्य का वर्णन है (कथा 143 में) और साथ ही एक तीसरे मंत्री का भी उल्लेख है जिसका नाम किंव वतलाया गया है। हो सकता है कि वह किंव उस समय का कोई प्रसिद्ध साहित्यकार रहा हो। कात्यायन वरहिच की माहित्यिक कृतियों के संबंध में निश्चित रूप से कुछ कहना संभव है। पतंजिल के महाभाष्य से उस समय के विशाल साहित्य का दिग्दर्शन होता है। उसमें ग्रन्थों के अनेक कर्ताओं के साथ जो नाम दिये हुए हैं, उनमें वरहिच के वारस्चं काव्यम् का भी उल्लेख है (IV-3-101) भोज के श्रृंगार-प्रकाश में कात्यायन के काव्य से, वसंत तिलक छंद में, एक अर्घां श उद्धृत है।

<sup>1.</sup> देखिये इं० हि० क्वा०, xix 1943, प्० 69-71

<sup>2.</sup> कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उदयन की कथा का दो वार जित्र आया है, पहली वार ix, 7 में जब भागकर आने के वाद उसके राजा वनने का उल्लेख है और दूसरी वार xiii 2 में जहाँ हस्तिप्रेमी राजा को हाथी के प्रलोभन से नागवन में पकड़ने का उल्लेख प्रद्योत द्वारा उदयन के बंदी वनाने की याद दिलाता है।

<sup>3.</sup> मद्रास की हस्तिलिखित प्रति, i, i, 45 तथा च कात्यायनः उत्तारणाय जगतः प्रिपतामहेन तस्मात् पदात् त्वमिस रज्जुरिव प्तता। इसमें स्पष्ट ही

जिन अन्य काव्यों का महाभाष्य में संकेत है वे सभी इस काल की रचनायें होंगी। ययाति, यवकीत, प्रियंगु, सुमनोत्तरा, भीमरथ, वासवदत्ता की कथाओं तथा देवासुरसंग्राम के विषय पर देवासुर और राक्षोसुर (4-2-60; 4-3-87-8) के अनेक आख्यानों और आख्यायिकाओं का उल्लेख महाभाष्य में है।

पतंजिल ने अपने महाभाष्य में अनेक पूरे और अर्व-श्लोकों को उदघत किया है, जिनमें कान्य और छंद की प्रौडता के दर्शन होते हैं। उन सभी का वड़ा मूल्य है, क्योंकि उनसे यह सिद्ध होता है कि उस काल में उच्च कोटि की काव्य रचनायें हुई थीं। उदयृत पदों में प्रृंगार, गीतिकाव्य प्रशस्ति, तथा कूट पद आदि सभी के दृष्टांत है। दृष्टांतों में महाभारत के ऊपर रचे गये पद्यों की पंक्तियां भी हैं। छंदों में अनुष्टुप्, उपजाति, प्रहिपणी, प्रमिताक्षरा तया वसंततिलका आदि के उदाहरण हैं तथा व्याकरण की कारिकाओं में उन्नत छंदरचना के दृष्टांत मिलते हैं इनमें वक्त्र, शालिनी, वंशस्य सभानी, विद्युन्माला, तोटक तथा दोवक जैसे विरल छन्द भी हैं। इन छन्दों के सम्बन्ध की इस सामग्री से प्रकट होता है कि उस समय छन्द-शास्त्र पर अनेक ग्रन्य उपलब्ब थे, और कदाचित यह कहना असत् न होगा कि पिगल का छंदस्सूत्र इसी काल की रचना है। राजशेखर की काव्यमीमांसा में एक क्लोक है जिसमें पाटलिपुत्र में परखे गये शास्त्रकारों की नामावली है। उसमें पिगल का नाम पाणिनि आर व्याडि के बीच में आता है। 1 हरप्रसाद शास्त्री ने दिव्यावदान में वर्णित एक अनुश्रुति की और घ्यान दिलाया है जिसका आशय यह है कि विन्द्सार ने अपने पूत्र अशोक को शिक्षा के लिए पिंगलनाग के पास रखा 12 अभिनवगुष्त की अभिनवभारती में कात्यायन के छंद शास्त्र पर एक अनुष्टुभ ग्रंथ के उद्घरण हैं। उनमें कात्यायन ने रस एवं वस्तु की दृष्टि से विभिन्न छंदों की उपयोगिता का विवेचन किया है।3

गंगा की प्रशस्ति है जो देवापगा के रूप में आकाश से उतरती है। बृहत्कया से ज्ञात ही है कि वररुचि गंगा के वड़े भक्त थे और उसके उपासक थे। गंगा नित्य वररुचि के सम्मुख प्रकट हो उन्हें सोना भेंट करती थी।

<sup>1.</sup> कान्यमीमांसा, गायकवाड् सिरीज, पृ० 53

<sup>2.</sup> भगधन लिटरेचर, पृ० 36

<sup>3.</sup> जर्नल प्राफ ओरियंटल रिसर्चं, मद्रास, vi, पृ० 222-3

भरत का नाट्यशास्त्र आज जिस रूप में उपलब्ध है उसका रचनाकाल चाहे जो भी हो, यह तो हम जानते ही हैं कि उसमें उन्होंने परंपरा से प्राप्त -आनुवंश्य रहो कों और पदों का सन्निवेश किया है। इस काल में अभिनय कला प्राथमिक अवस्था में नहीं, अपितु अति विकसित अवस्था में थी, इसका प्रमाण केवल वस्वन्यु की वासवदत्तानाट्यघारा से ही नहीं, बल्कि पाणिनि के सूत्रों से (IV. 3. 110-1) भी मिलता है, जिनसे प्रकट होता है कि उसके निदर्शनार्थं आद्यकाल मंभी अभिनय नियमों के दो ग्रंथों (नटसूत्रों) की रचना हो चुकी थी। इनमें एक का लेखक शिलालिन या और दूसरे का कृशाश्व। पतंजिल के महाभाष्य में शोभनिकों द्वारा कंसवध और विलवंधन के प्रदर्शन का उल्लेख है। यह महत्त्व का निर्देश है। परंतु इससे भी अधिक महत्त्व का उन्हीं का यह कथन है कि नट रसिक भी होता है (रितको नट :V, ii, 59) अर्थात् अभिनेता को रस की अनुभूति होती है। अर्थकास्त्र में वारवार प्रवीण गणिकाओं का उल्लेख आता है। इससे इस मत की पुष्टि होती है कि इस काल में नृत्य तथा नाट्य का काफी प्रचार था और इन कलाओं का काफी विकास भी हो चका था। अर्थशास्त्र में संगीत के दोनों रूपों कंठ और वाद्य का भी उल्लेख है। गीत, वाद्य, कुशीलव, शिल्पकारिका:, शिल्पवत्यः स्त्रियः (I-12) आतीद्य (I, 21) नट, नर्तक, गायन, वादन, (ii, 1), पाठ्य, नृत्त, नाट्य, वीणा, वेणु, मृदंग, रंगोपजीविनी (II, 27) और विशेपकर प्रक्षा अर्थात् नाटक जिसे राजा भी देखते थे। (XIIII, 2) — ये समी अर्यज्ञास्त्र में उल्लिखित हैं। इनसे एक ऐसे युग और समाज का चित्र उपस्थित होता है जिसे संगीत, नृत्य और नाटकों में वस्तुतः रुचि थी। चित्रालेख्य (I.16) पद से चित्र-कला का बोव होता है और देवप्रतिमाओं के अनेक निर्देशों से उस समय की मृत्तिकला का पता मिलता है

भरत ने बीथी नामक नाटक के एक भेद का वर्णन किया है। इसमें वाक्-चातुरी, नर्मोक्ति तथा प्रत्युत्तर द्वारा एक दूसरे को पराजित करने की कला का प्रदर्शन होता है। कौटिल्य ने वाग्जीवन (II-9; II.27; III.14) का वारंवार निर्देश किया है, जिससे वाक्चातुरी की कला के व्यवहार का प्रमाण मिलता है।

इस काल तक आते आते प्रभूत काव्य रचनाएं तो हो ही चुकी थीं. रू ही काव्य के लक्षणों तथा गुणों की भी मीमांसा हुई। यास्र े उपमावाचकों का विवेचन किया है। पाणिनि ने रू उपमा और सामान्य शब्द का वास्तिविक उल्लेख भी किया है। "शासन", वर्षात् राजकीय लेख के प्रकरण में कौटिल्य ने अपने अयंशास्त्र में सुलेख तथा साहित्यिक रचनाओं के गुणों की परिभाषा तथा परिगणना की है। कौटिल्य के मतानुसार शेष्ट रचना के गुण हैं: अर्थ-कम अर्थात् विचारों का याथातथ्य कम, संबंध, अर्थात् विषय का समुचित पल्लवन, परिपूर्णता, अर्थात् भाव, अभिव्यक्ति, तर्क और उदाहरणों की पूर्णता, ये पर्याप्त तो हों पर फालत् न हों, माधुर्ष, अर्थात् शब्द और अर्थ की मनोहारिता, औदार्ष, अर्थात् अंचे भाव, स्पष्टत्व अर्थात् प्रचलित पदों का प्रयोग। इसी संदर्भ में कौटिल्य ने रचना के दोप भी वतलाए हैं, वे हैं व्याघात, अर्थात परस्पर विरोधी उक्तियां, पुनक्वित तथा अपशब्द अर्थात् व्याकरण विरुद्ध प्रयोग।

# उ. घार्मिक साहित्य; पुराण, धर्म, श्रौत एवं गृह्यसूत्र

कीटिल्य ने वेद को त्रयी कहा है, और साथ ही यह भी कह दिया है कि अथर्वन और इतिहास वेद हैं (I.3)। आगे के प्रकरणों में उसने शांति, पुष्टि, अभिचार की आयर्वणिक कियाओं का अनेक बार प्रयोग किया है। अथर्ववेद का तीनों वेदों से पृथक तथा इतिहास के साथ उल्लेख होने से स्पष्ट है कि अभी अथर्ववेद को पूर्णतः अपीरुपेयता नहीं प्राप्त हुई थी। इस समय उसकी महिमा बढ़ रही थी, और लोक में वह मान्यता प्राप्त कर रहा था। आपस्तंत्र धर्मसूत्र से इस कथन का समर्थन होता है। उसमें वेद की व्याख्या त्रयी के रूप में ही की गई है, पर साथ ही यह भी कह दिया गया है कि जो कलायें और विद्याएँ स्त्रियों एवं सूद्रों में प्रचलित हैं उन्हें अथर्वन् के अन्तर्गत गिनना चाहिए(II. 11. 29, 11-12) । अथंशास्त्र में 6 वेदांगीं (I.3; I.9) और इतिहास-पुराणों का (I.5,V,6) उल्लेख है। आपस्तंब-धर्मसूत्र से सिद्ध होता है कि कुछ पुराणों की रचना हो चुकी थी, वयोंकि इसमें पुराणों का उल्लेख ही नहीं हैं अपितु उनके कई श्लोक भी उद्घृत हैं (I. 6, 19, 13; II, 9, 23, 3)। उनके कुछ छंददोप भी वतलाये गये हैं, जिनसे उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है। आपस्तंव II, 9, 24, 6 में एक भविष्यत्-प्राण का स्पष्ट नामोल्लेख है। कीटिल्य ने इतिवृत्त, पुराण, और घर्मशास्त्र का निर्देश किया है (1.5,III,1)। कौटिल्य(I.5) अर्थशास्त्र और आश्रमधर्म (1.12) का भी उल्लेख करता है। अयंशास्त्र में यजन, प्रायरिवत्त, गांति, होग

इत्यादि के वारंवार निर्देश आये हैं। इन सबसे यही सिद्ध होता है कि इस समय तक धर्म, श्रौत तथा गृहय सूत्र अस्तित्व में आ चुके थे और इनके विधि-विघानों का पूरी तरह पालन होता था। वात्तिककार कात्यायन भी धर्म-शास्त्र से अभिज्ञ है (1.12-64)। महामहोपाघ्याय काणे के अनुसार गौतम, बीवायन, आपस्तंव, विशष्ठ, अंशतः विष्णु, हारीत तथा शंखलिखित के धर्मसूत्र नन्द-मौर्य काल के हैं। यूलर का भी मत है कि आपस्तंव धर्मसूत्र ईसा से पांच सी वर्ष पहले रचा जा चुका था। वह यह भी मानता है कि गौतम तथा बौबायन दोनों ही आपस्तंत्र से पहले के हैं। ये घर्मसूत्र कल्पसूत्र के अंग हैं, और इनमें वर्णाश्रम धर्मों का विवेचन है। कल्पसूत्र के अन्य दो भाग श्रीत तथा गृह्य-सूत्र हैं। यह मानने में कोई त्रुटि नहीं कि यदि कोई श्रीत, गृह्य और वर्मसूत्र एक ही व्यक्ति के नाम से प्रचलित हो, जैसे आपस्तंब, तो इन सवका रचियता कोई एक ही लेखक रहा होगा और ये सव किसी समय एक ही करुपसूत्र अर्थात् उस संप्रदाय की संस्कार-विधि और आचार-व्यवहार की नियम-पुस्तक के अंग रहे होंगे। इन सुत्रों की विचार धारा के अनुसार जीवन का उद्देश्य शरीर और मन की प्रवृत्तियों का अनुगमन नहीं, वरन् संस्कारों की एक श्रृंखला के माध्यम से इन पर अनुशासन करना इन्हें परिष्कृत करना है। इन में कुछ श्रीत हैं, कुछ गृह्य कर्म हैं और कुछ व्यक्तिक संस्कार भी। गर्भाधान से लेक्र मृत्यु तक इनका क्रम चलता है। जैसे कच्ची घातुको कड़ी आंच में गला कर उसे साफ करते हैं, वैसे ही कर्म और वर्म की इन कियाओं से मानव-प्रकृति का संस्कार करते थे। अथवा कालिदास की भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि मनुष्य इन संस्कारों के कारण ही द्विज वनता है, जैसे अनगढ़ पत्यर को घिस कर, पालिश करके और तराशकर रत्न बनाते हैं (रघुवंश, III, 18)

## ऊ. दर्शन

धर्म-सूत्रों में जीवन के चार आश्रमों का वर्णन है, ब्रह्मचर्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास । अंतिम दो आश्रमों का जीवन प्रारंभ के दो आश्रमों के जीवन-से सर्वथा भिन्न होता है । जहां पहले दो आश्रमों में कर्म का विधान है, वहां

<sup>1.</sup> सैकेड बुक्स आफ दि ईस्ट, खण्ड 2, भूमिका

अंतिम दो आधर्मों में संतोप, त्याग तया आत्मज्ञान का विवान है, ताकि परम श्रेयस की प्राप्ति हो । प्राचीन उपनिपदों का इस समय तक आविर्माव हो चुका था। उनमें जिस आत्म-ज्ञान का वर्णन है, उसका जीवन में यड़ा महत्व माना जाने लगा या । पाणिनि से विदित होता है कि इस समय पारावर्ष और कर्मन्द के सूत्र (IV, iii, 110-1) विद्यमान थे जिनमें भिक्ष जीवन के नियमों का विवेचन या। वर्मसूत्रों से पता चलता है कि भिक्षुओं की संज्ञा परिव्राजक और मीनी भी थी। (लाप॰ II, 9, 21; बौबा॰ II, 6, 14; गति॰ III, 2) । गीतन में उपनिषद् तया वेदांत का निर्देश है (III, 10, 11) और आपस्तंब घर्मसूत्र के अध्यात्मपटल (I, 8, 22-23)में उपनिपद् निरूपित आत्म-ज्ञान-सिद्धांत का सार है। फिर भी जैसा कि आपस्तंब (II-9, 21) से पता चलता है, धर्मभूत्रों में धर्म तथा जान के समन्त्रय का समर्थन है। आपस्तंत्र ने इस मत का खंडन किया है कि केवल ज्ञान परम श्रेयस का सायन है । जिसकी स्टाबी ने "हाइलोविओइ" अर्यात् वनवासी कहा है वह इन वर्ममूत्रों का वानप्रस्य ही है। हाइलोविओइ श्रमणों (युनानी सर्मनीज) के ही एक उप-संप्रदाय ये । उनका जीवनाचार उनके संप्रदाय के नियमों के अनुसार होता था। वीवायन (II. 6,14) के अनुसार वानप्रस्थ वह है जो वैखानस शास्त्र विहित नियमों का पालन करता है। इससे जात होता है कि यह ग्रंथ उस समय उपलब्ध था।

उपर्युक्त प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि बाँड वर्म के उदय के समय, बिक्त उसके पहले से भी, बाह्यण वर्म में भी मिझू और साघु होते थे और श्रमण शब्द से केवल बाँड सावुओं का ही बोच नहीं होता था। काँटिस्य के लर्यशास्त्र में इन ब्राह्मण सावुओं का ही निर्देश है। काँटिस्य ने परिब्राजक, तापस, मृंड और जिटल (I, 10, 11, 12) श्रमण (I, 12) वानप्रस्थ और यित (III, 16) तापस, तपोवन, तपस्व और आश्रम (II, 2; II, 34, 36, III—9; IV, 3) और मृंडों और जिटलों और उनके गृहावासी अन्तेवासियों (XIII,?) का उन्लेख किया है। काँटिस्य ने उन व्यक्तियों को दण्ड का विधान किया है जो अपने परिवार के मरण-पोषण का पर्याप्त प्रवंध किये विमा प्रवृत्तित हो जोने ये (II—9, 28)। भिक्षुओं की अनायास वृद्धि की निदा के प्रसंग में ही हम इन नियमों को समझ सकते हैं।

यह ध्यान देने योग्य वान है कि कौटित्य ने अनेक वार मिश्चिकियों का निर्देश किया है( $^{\rm I}$ , 12, III,3,4)। ब्राह्मणयमें में ब्रह्मवादिनियों का निर्पेष

न या, यह बृह्दारण्यकोपनिषद से ही नहीं, वरन् पतंजिल के एक दृष्टांत से भी सिद्ध है। पतंजिल ने उन महिलाओं का उल्लेख किया है जो काशकृत्स्न की मीमांसा का अव्ययन करती थीं (iv, 1.14)। काशकृत्स्न एक लेखिका थी जिसका वादरायण ने अपने वेदांतसूत्र में उद्धरण दिया है। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि काशकृत्स्न की मीमांसा, जिसका पतंजिल ने उल्लेख किया है, उत्तरमीमांसा की पुस्तक रही होगी, जो उस समय प्रचिलत थी। परंतु इस प्रकार की तपस्विनियों अथवा दर्शन की छात्राओं की संख्या गिनी चुनी ही रही होगी।

पदार्थ, अर्थात् शब्द के वास्तविक स्वरूप और अर्थ, जैसे विषयों पर भी शास्त्रार्थ होता था, यह कात्यायन के उस निर्देश से प्रकट होता है जिसमें उसने व्यांडि के इस मत का उल्लेख किया है कि व्यक्ति अथवा द्रव्य ।दार्थ है। आपस्तंव ने दो वार न्यायसिद्धांत के अनुसार वेदों के निर्वचन का निर्देश किया है। जैसा बुलर ने दिखाया है, यहां तो प्रायः पूर्वमीमांसा बास्त्र का ही निर्देश है। बृहत्कया की आख्यायिकाओं के अनुसार, पाटलिपुत्र का पंडित उपवर्ष इसी काल में हुआ। राजशेखर के एक क्लोक में भी वह पाटलिपुत्र का कहा गया है। वाद के निर्देशों के अनुसार वह पूर्व एवं उत्तरमीमांसा विषयक ग्रंथों का रचियता था। दर्शन की शाखाओं के संबंध में कौटिल्य का निर्देश अधिक निश्चायक है। उसके मतानुसार आन्वीक्षिकी में सांख्य, योग और लोकायत का सन्निवेश है (I,2)। लोकायत भौतिकवादी दर्शन का एक संप्रदाय है। सांख्य सामान्य रूप में ज्ञान का द्योतक है। योग का विषय विहित धर्म अथता शरीर-शुद्धि की साधना अथवा हेतुविद्या है। वीबायन (II, vi, 30) में आश्रमों के ऊपर एक मनोरंजक विमर्श है। उसमें कहा गया . है कि चार आश्रमों की व्यवस्था प्रामाणिक नहीं है। वस्तुतः गृहस्थाश्रम ही एकमात्र आश्रम है, और प्रह्लाद के पुत्र किपल ने, जो असूर था, चार आश्रमों की व्यवस्था की। हम देखते हैं कि चार आश्रम वस्तुतः दो वर्गों में विभाजित हैं। प्रयम वर्ग अर्थात् ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम में विहित धर्मो के पालन का विवान था और द्वितीय वर्ग के वानप्रस्थाश्रम में घर छोड़कर वन में चले जाते थे और अंततोगत्वा भिक्षु वनकर सांसारिक कर्मों का मोह छोड़ देते थे। धर्मसूत्रकार कर्मों में विश्वास करते थे। अतः उनके लिए गृहस्याश्रम की महिमा का प्रतिपादन स्वाभाविक ही है। इसके विपरीत दार्शनिक तो गृहस्थाश्रम की व्यर्थता ही वतलायेगा और तापत्रय से मुक्ति और आत्मा के वास्तविक परितोप के लिए वानप्रस्थ और संन्यास की ही संस्तुति करेगा। परन्तु किपल ने जो सांख्य के कर्त्ता कहे जाते हैं और आद्य दार्शनिकों में थे, कर्म की हीनता और ज्ञान तथा विवेक की महिमा का प्रतिपादन किया है। घीरे-घीरे ज्ञान-मार्ग की लोकप्रियता वढ़ी और समाज में इस संप्रदाय को भी प्रतिष्ठा मिली। इस प्रकार आश्रमों का विकास हुआ।

इस काल में दार्शनिक शास्त्रार्थ और विषयों में सुव्यवस्थित अन्वेषण की परिपाटी का कितना विकास हो चुका या इसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक के अंत में वत्तीस प्रकार की युक्तियों का निर्देश किया है। इनको तंत्र युक्तियां कहा गया है। इन युक्तियों का उपयोग किसी संप्रदाय द्वारा अपने सिद्धांतों की सुव्यवस्थित स्थापना के लिए किया जाता था। आगे चलकर अक्षपाद ने अपने न्यायदर्शन में इनमें से अधिकांश को अंगीकार किया है।

### ऋः अर्थशास्त्र

मीर्यकाल के संबंध में दो प्रमाणों का प्राधान्य है, वे हैं: कीटिल्य का अर्थशास्त्र और अशोक के आदेशलेख । उनमें एक साहित्यिक है और दूसरा अभिलेखीय । अर्थशास्त्र का पूर्ण विवेचन ऐतिहासिक खंडों में किया जा चुका है। अतः यहां अधिक कहना अनावश्यक है। इस सम्बन्य में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि स्वयं कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र को उस युग के प्रचलित अर्थशास्त्रों का आलोचनात्मक सार वतलाया है । उसने लगभग एक दर्जन लेखकों के प्रन्यों का निर्देश किया है । ये हैं भारद्वाज (कणिक), विशालाक्ष (शिव), पराशर, पिशुन (नारद), कीणपदन्त (भीष्म), वातन्याधि (उद्धव), वाहुदंतीपुत्र (इंद्र), मानव, वार्हस्पत्य, औशनस् तथा आंभीय । यह शासन सम्बन्बी विचारों के प्रगाढ़ विमर्श का काल था। इसकी प्रतिब्वित महाभारत में भी मिलती है। इसके लिए प्रेरणा उस युग की राजनैतिक सिक्यता से मिली होगी । इस यूग में नाना प्रकार के संघ (गणतंत्र) और छोटे-छोटे एक-तंत्र यत्रतत्र विखरे हुए थे। देश के राजनैतिक विचारों का नेतत्व ब्राह्मणों के हायों में था । इसका प्रमाण यूनान के प्लूटार्क जैसे लेखकों से मिलता है, जिनका कथन है कि सिकन्दर को वेतन-भोगी सैनिकों ने तो बलेश पहुंचाया ही, पर उनसे कम क्लेश उन दार्शनिकों ने नहीं दिया जिन्होंने उन राजाओं की भर्सना

की, जिन्होंने सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तथा स्वतंत्र राजाओं को आक्रमणकारी का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिनको यूनानी लेखकों ने वेतनभोगी सैनिक कहा है वे आयुवजीवी क्षत्रिय संघ थे, वैसे ही जिनको उन्होंने "डाकू" कहा है वे अरट्ट (अराष्ट्र) अर्थात् गणतंत्री नागरिक थे। चन्द्रगुष्त और चाणक्य की पैनी दृष्टियों ने देश को इन छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों, संघों तथा राजाओं से उपस्थित खतरे को पहचाना। इन्होंने इन सबको एक साम्राज्य और केन्द्रभवान शक्ति के झंड़े के नीचे संगठित ही नहीं किया अपितृ एक नये अर्थशास्त्र की रचना कर उस विशाल केन्द्रीय शक्ति के संचालन के ब्योरे भी निश्चित किये।

#### ए. कामशास्त्र

धर्म, श्रीत तथा गृहय सूत्रों में जीवन के उस पक्ष का विवेचन है जिसमें सस्कारों, कर्मानुष्ठानों और यज्ञों का विवान है, इनमें सामाजिक तथा वार्मिक और आध्यात्मिक आचरण के नियमों का वर्णन है। इसके साथ-साथ जीवन का दूसरा पक्ष भी है जिसमें आनंद और आमोद-प्रमोद हैं, जिसका चित्र अर्थशास्त्र में आये हुए गणिकाओं तथा उनकी सामाजिक और भीतिक परिस्थितियों के निर्देशों में दिखाई देता है। गणिकाएं ऐसी लोकप्रिय थीं कि उनका उपयोग प्रज्ञासन यन्त्र में भी हो सकता था। ज्ञिल्पकारिकाएं तथा ज्ञिल्पवत्यः स्त्रियः (I, 12) वेश्याएं (II, 6), गणिकाएँ जो कुशीलव कर्म, गान (II, 27) से सम्राट का मनोरंजन करती थीं; रंगोपजीविनियां (11.27) कौशिकस्त्रिय:, गायिकाएं तथा नर्त्तकियां (XI, 1)-इन सभी का राजनैतिक एवं शासन में इतना महत्व था कि उनके समाज की देखभाल के लिए एक विशेष अधिकारी "गणिकाध्यक्ष" नियुक्त होता था (11.1)। राजकीय विभाग विशेष द्वारा उनका जीवन नियन्त्रित तो होता ही था, श्रृंगार रस के एक महान् पंडित ने प्रेम-कला के नियमों को एक ग्रन्थ के रूप में भी उपस्थित कर दिया था। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र गणिकाओं के लिए प्रसिद्ध थी। वात्स्यायन ने अपने काम-सूत्र (II, i, 11) में कहा है कि पाटलिपुत्र की वारांगनाओं की प्रार्थना पर दत्तक नामक पंडित ने वेक्याकला अर्थात् वैक्षिक पर एक पुस्तक लिखी । कौटिल्य ने भी वैक्षिक-कला का उल्लेख किया है(II, 27)। कौटिल्य के इस कथन से भी कि अपने को सुखों से वंचित नहीं करना चाहिए (न निस्सुख: स्यात् 1.7) और सम्राट

का दिन का पण्डांग जामोद में विज्ञाना चाहिए (स्वैर-विहार, I, 19), उन नमय के जामोदमय जीवन का अनुमान होता है। नगरों में विहार के लिए गालावें तथा वाटिकायें होती थीं, (विहारायां: ज्ञाला: आरामा: II, 1) गणतंत्रीय मनाजों में जुआ खेलने का रिवाज था, जो कभी-कभी मयंकर सीमा तक पहुंव जाता था (VIII-3) छूत तथा मद्यपान के लिए ज्ञालायें थीं, वड़ी संस्था में लोग उत्सवों तथा अन्य मनोरंजनों उत्सव, समाज तथा यात्राओं में शामिल होते थे, तथा जल-विहार एवं वन-कीड़ा भी मनोरंजन के साथन थे (XIII-2; V 2)।

# ऐ. पूजा-पाठ

अनेक मन्दिर थे जिनमें देवपूजन के लिए प्रतिमाएं थीं। काँटिल्य ने लनेक देवताओं के नाम दिये हैं जिनकी उसके समय में पूजा होती थी। ये मन्दिर (कोप्ठ) नगर के उत्तर-पिर्ट्यमी भाग में होते थे। देवी-देवताओं में अपराजित, अप्रतिहत, जयंत, वैजयंत, श्वित, वैश्वत्य (कुवेर), अश्विन तथा थ्री (लक्ष्मी) (II, 4) की प्रधानता थी। वास्तुदेवता और दिक्देवता की भी पूजा होती थी (II, 4)। इति-भीतियों के निवारणार्थ अथवा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लोग विल और अर्थ्य प्रदान करते थे, भांति के मन्त्र पड़े जाते; अन्ति, निद्यों, इंद्र, गंगा, समूद्र-तट, वन (वनयाग), पर्वत और राक्षमों के वैत्यों की पूजा (IV, 3) करते थे। पुण्य स्थानों और तीर्यायतनों की यात्राएं की जाती थीं (II, 35–36; III, 10)! नागप्रतिमाओं तथा देवताओं की व्यत्र प्रतिमाओं की पूजा का भी प्रवार था। जो लोग जादू-दोने की निम्न कलाओं का व्यवहार करते थे वे बलि, संवर, वैरोचन तथा नरक के विभिन्न देवों की, व्हिपयों में नारद, देवल, सार्वाण, गालव, मनु, देवस और देवचोक, वेट के ऋषियों की, निर्द्ध, तापसों, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, पौलोमी, तंतु कच्छ महासर आदि का आह्वान करते थे।

# बो॰ बन्य विद्यार्थे

साहित्य, व्याकरण अयवा दर्गन की पुन्तकों की समीक्षा ने उन समी विद्यावों की सूची पूरी नहीं हो जाती जो उस समय प्रचलिन थीं और लोक-जीवन में जिनका महत्वपूर्ण स्थान था। अयंग्राहत्र में अन्य विद्याओं तथा कलाओं का भी उल्लेख है। कौटिल्य ने मौहूर्त्तिकों (ज्योतिपियों) नैमित्तिकों (शक्तुन विचारकों) (I,9,1I;IV,4,V,3) लक्षणिवदों (सामुद्रिक शास्त्रियों I,12),अंगिवद्या (XIII,1), जादूगरों और ऐंद्रजालिकों, (जंभकिवद्या, माया और माया योग I, 12 I, V,3) सपेरों (जांगलिवदों), कृत्याभिचारशीलों IV,4, XIV), सूर्तो, मागचों, प्रश्नविद्या, स्वप्न-पक्षि-व्यवहार (XXIII, अर्थात् स्वप्न और पिक्षयों की वोली का अर्थ वतलाने की विद्या आदि का उल्लेख किया है। सूर्यविद्या (IV, iii, 13) का उपनिपदों में भी उल्लेख है। एरियन को भी इसका पता था।

इनके अतिरिक्त कौटिल्य ने कितपय महत्वपूर्ण विषयों के भी नाम लिये हैं। रोग-हरण, रोगोत्पादन, रोगनिवारण, विप-निवारण (XII), सूर्तिविज्ञान शिशुपालन, (I, 17, कुमारभृत्या तथा गर्भ भर्मन) में उस काल में काफी उन्नित हुई थी। कौटिल्य में चिकित्सकों का भी उल्लेख हैं (I,18)। रत्न-परीक्षा (II, 2) कृषितंत्र(II, 25) तथा वृक्षायुर्वेद, कृषि-ज्योतिष का भी उल्लेख है। कौटिल्य ने परिचित्तज्ञानम्, गंवसंन्यूहनम्, माल्यसंपादनम् और संवाहन (सिर की मालिश,  $I^{I}$ ,27) आदि कलाओं का भी वर्णन किया है। हाथियों और घोड़ों की चिकित्सा के क्षेत्र में काफी उन्नित हुई थी (II, 30 31) कौटिल्य में घातुशास्त्र (II, 12) का भी उल्लेख है।

### औ. स्थापत्यकला

कौटिल्य ने, दुर्गों, राजप्राक्षादों तथा तत्संबंधी अनेक अंगों का जिनमें यंत्र भी सम्मिलित है इतना सांगीपांग वर्णन किया है कि स्थापत्य कला के पर्याप्त विकास का अनुमान होता है। दीवारों के भीतरी मार्ग (गूडभित्तिसंचार) और सुरंगें वनायी जाती थीं (I.20)। उसी स्थल पर अग्नि-सह बनाने का भी उल्लेख है। शुल्वशास्त्र का नामतः वर्णन है (II, 12, 25)। हाथियों और योड़ों के लिए विशेष प्रकार की शालाओं का वर्णन है। विहारशाला (2-1) मद्यपानगृह, जिनमें कमरे और आसनों की व्यवस्था थी गद्देदार पलंग थे, वाटिकायों थीं,(पानागार II, 26; III-8) द्यूतावास (II-36), तथा औपचालय (II-6) अन्य विशेष प्रकार के भवन हैं जिनका अर्थशास्त्र में उल्लेख है। मीर्य राजवानी के भवनों की भव्यता का प्रमाण यूनानी लेखकों के वर्णनों से और खुदाइयों से मिलता है। हम कह चुके हैं कि कीटिल्य ने मंदिरों

और मूर्तियों का निर्देश किया है (I-5, 18; II-1, 4, II-5, 33, 36; -III 9-10, 16; IV-10, V- $_{\rm Z}$ ; VIII-1, 3) । पूजा की मूर्तियों का विस्तृत प्रचार था। देवदान तथा देव-द्रव्य की ग्राममहत्तर (ग्रामिक) रक्षा करते थे (I-18; II-1) । मंदिरों की देख-रेख के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति होती थी तथा पतंजलि के एक निर्देश के अनुसार मौर्य राजा मदिरों की आय का एक अंश राजकीय कर के रूप में ग्रहण करते थे।

# अं. प्राकृत, बौद्ध तथा जैन साहित्य

जो बीद्ध और जैन ग्रंथ आरंभिक काल में कोसल तथा मगय में रचे गये। उनकी भाषा प्राकृत थी। बाद की जनश्रुति के अनुसार पाणिनि ने एक प्राकृत व्याकरण की भी रचना की थी। एक जैन-ग्रंथ पर मलयिगिर की टीका तथा भोज के श्रृंगार-प्रकाश के कतिपय निर्देशों से इस अनुश्रुति का समर्थन होता है। परन्तु इसमें उत्तरकाल में संस्कृत के समक्ष प्राकृत की प्रतिष्ठा का प्रयत्न ही है इसी प्रकार वह अनुश्रुति भी अविरवसनीय है जो वार्त्तिककार वरिक को महाराष्ट्री और अन्य प्राकृतों के व्याकरण प्राकृत-प्रकाश का रचिता वतलाती है क्योंकि इस ग्रन्थ में जिन प्राकृतों का विवेचन है वे काफी बाद की हैं। मूल जैन आगमों की अर्थमाग्यी के नमूने नहीं मिलते हैं। जो अर्थमाग्यी आयुनिक काल में मिलती है वह बाद की परिशोधित भाषा है।

वौद्ध आगम पालि भाषा में थे, जिसका पैशाची से घनिष्ठ सम्बन्ध था। हार्नली के मतानुसार पालि-पैशाची का, और तथ्य तो यह है कि सभी उत्तर कालीन प्राकृतों का जन्म विभिन्न स्थानों की संस्कृतेतर भाषी जातियों के संस्कृत बोलने के प्रयत्नों अथवा अभ्यासों द्वारा हुआ। कोनो ने इस बात की ओर घ्यान दिलाया है कि एक तिब्बती परम्परा के अनुसार स्थिवरों अथवा थेरों की पुस्तकों पैशाची भाषा में थीं। और पिशल का यह कथन है कि ये "पैशाची" ग्रन्थ पालि खागम हो सकते हैं। उत्तर-पश्चिम से लेकर दक्षिण तक-भारत के एक बहुत बड़े भूभाग में थोड़े-बहुत स्थानीय परिवर्तनों के साथ, पालि-पैशाची

<sup>1.</sup> ZDMG, 64 (1910) 9. 103-4, 118

<sup>2.</sup> वही, पृ । 103

वोलियां प्रचलित थीं। इसी भाषा का द्राविड़ भाषाओं पर प्रभाव पड़ा अयवा यह द्राविड़ी से मिलती-जुलती भाषा थी।

प्राकृत की जो उल्लेख्य या प्रामाणिक साम्नग्री आज उपलब्य है, वह अशोक के आदेश-लेखों तक ही सीमित है। इन अभिलेखों की भाषा में तीन वोलियों के दर्शन होते हैं। वे सभी एक-दूसरी से मिलती-जुलती हैं। उनके अन्तर वड़े साधारण हैं। इनमें एक पूर्वी थी जो मगय में प्रचलित थी और मौर्य-राजधानी की भाषा थी। इसी से आगे चल कर मागवी-प्राकृत का विकास हुआ। अन्य दो वोलियां उत्तर-पश्चिम और परेचम की थीं। इनमें उत्तर पश्चिम वाली सबसे प्राचीन थी। वार्मिक प्रचार के लिए अशोक ने इसी का प्रयोग किया था। इससे यह सिद्ध होता है कि लोगों में इसका वहुत प्रचार था।

अशोक के लेखों का एक और महत्व है। कोई इसको माने या न माने कि वृद्ध के निर्वाण के अनन्तर अथवा अशोक के समय में वौद्ध संगीतियां हुई थीं, जिनमें पालि आगमों का संग्रह किया गया, परन्तु इस सम्बन्ध में अशोक के अभिलेखों का प्रमाण अकाट्य है कि उस समय कितपय वौद्ध-ग्रन्थ अस्तित्व में आ चुके थे। कलकता-वैराट आदेशलेख में जिन सात पुस्तकों का नामोल्लेख है उनकी लोज वौद्ध आगमों में की जा चुकी है। ईसापूर्व दूसरी और पहली शती के भरहुत तथा सांची के स्तूपों पर मिलने वाले अभिलेखों का भी उतना ही महत्व है। इनमें बौद्ध जातकों के वृद्ध वनाये गये हैं। इनसे जातक कथाओं का अस्तित्व प्रमाणित होता है। यहां के अभिलेखों में भाणक (पाठ करने वाला) सुत्तान्तिक (सूत्रों का पाठ करने वाला) पंचनेकायिक (पांचों निकायों में निष्णात), पेटिकन (पिटकों में निष्णात) और धम्मकथिक के प्रत्यक्ष निर्देश हैं। इन पुरालेखीय प्रमाणों से अनुमान होता है कि अशोक के काल में वौद्ध-आगम साहित्य वर्त्तमान था, जिससे उपलब्ध पाल आगमों का सामान्य साद्ध्य है।

जैन अनुश्रुतियों में चर्चा है कि चन्द्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में अर्द्धमागयी आगम की रचना हुई और नन्द तथा मौर्य राजा और उनके मंत्रियों में अनेक जैन मताबलम्बी थे। अनुश्रुतियों के अनुसार भद्रवाहु दस निर्युक्तियों और कल्पसूत्र के रचियता थे। ये भद्रवाहु वही थे जिनके साथ चन्द्रगुप्त मौर्य कर्नाटक गया था। इन्होंने ही चन्द्रगुप्त को जैन घर्म में दीक्षित किया था। इस वात में सत्यांश हो सकता है कि जैन अंगों के कितपथ अंशों की रचना मौर्य-काल में हुई होगी, किनु इनका अधिकांश तो काफी वाद का है।

<sup>1.</sup> वही, पु॰ 107-118

# मीर्यकला

#### प्रास्ताविक

अद्भुत वात है कि भारतीय इतिहास में कला के क्षेत्र में पहली वार मौर्यकाल में ही सुसंगठित किया-कलाप के दर्शन होते हैं और प्राचीन कला-वस्तुओं में जिनकी तिथि कुछ विश्वास से वतलाना सम्भव है, वे मौर्य-काल से ही मिलनी शुरू होती हैं। कम संख्या में सही, पर अनेक विषय और रचना प्रकार की वस्तुएँ सिंधु घाटी की ताम्र-प्रस्तर युग की हैं। इन्हें हम उच्च कला का नमूना मान सकते हैं। इनसे कला की सुदीर्घ परम्परा और अनुभव का पता चलता है। ये कलाकृतियां हरप्पा, मोहन्-जो-दारो और पंजाव, सिय, वलूचिस्तान और उसके भी उत्तर-पूरव के अनेक स्थानों से मिली हैं। इनमें मुहरों पर उभरी आकृतियाँ भी हैं और सर्वतोभद्र प्रतिमाएं भी । इनकी कला विकसित, उन्नत और सजीव है । यह एक ऐसी जाति के कलादर्शों की सुष्ठु अभिव्यक्ति है, जो नगरों में फलीफूली थी और जिसका जीवन काफी उन्नत और विलासपूर्ण था। उसकी सामाजिक-आर्थिक वृत्ति किंचित् औद्योगिक और सामंती थी। सम्यता की भांति ही उनकी कला-परम्परा भी रचनात्मक उत्कर्प के चरम-विंदू पर पहुंच चकी थी। इस कला का अपनी तुल्य कालीन कलाओं से क्या सम्बन्ध था, इसके विवेचन का यह उपर्युक्त अवसर नहीं । किन्तु यह वतलाना आवश्यक है कि यद्यपि इसमें भूमध्यसागरीय कला से अनेक समानताएं मिलती हैं तथापि इसकी अपनी विशिष्टताएं भी हैं जो इसका सम्बन्ध भारत की ऐतिहासिक कला से जोड़ती हैं। तयापि, यह भी तथ्य है कि कालकम की दिप्ट से इन्हें कहां रखा जाय, इसका ठीक-ठीक निर्णय न होने के कारण सियु-घाटी की कला बहुत कुछ अंशों में अभी अज्ञात विषय की कोटि में ही है। जिस समय सियु

<sup>1.</sup> स्टेला कामरिशः इंडियन स्कल्पचरः पृ० 3-7।

घाटी की सम्यता अपने पूर्ण यौवन पर थी उसी समय उसका अन्त हो गया। फिर जब दो हजार वर्ष वाद काल का पर्दा उठता है तो हमें गंगा की घाटी में एक दूसरी सम्यता फलती-फूलती दिखाई देती है। इस अविध में जो काफी दीर्घ है कौन-सी घटनाएं घटीं इसका हमें कुछ पता नहीं।

गंगा की घाटी से प्राचीनतम कलाकृति के नाम पर सोने की एक छोटी-सी पट्टी पर एक नग्न स्त्री की मूर्त्ति मिली है। इसके पैरों में एक प्रकार की जड़ता है । इसके नितंव, योनि और स्तन अतिरंजित हैं। अलंकार भारी और अभद्र हैं। लौरिया के निकट एक शव-समाधि की खदाई में ब्लाख को यह मूर्ति मिली थी, जिसने इसकी पहचान भूदेवी की प्रतिमा से की है। वह इसे ई० पू० आठवी-सातवीं शताब्दी की मानता है। इसमें संदेह नहीं कि वातु और मिट्टी की ऐसी मूर्तियों की जड़-पूजा की परम्परा इस देश में रही है। ऋग्वेद में और आगे चलकर गृह्यसूत्रों में ऐसे अनेक प्रकरण हैं जिनका आशय ऐसी मूर्त्तियों की पूजा से सिद्ध किया जा सकता है। ठौरिया की तरह की ही एक अन्य स्वर्णपट्टिका और एक सोने की मूर्ति पिपरहवा के स्तूप की खुदाई में भी मिली थी। 2 यह एक वौद्धस्तूप रहा था । जिसका समय मीर्य-काल से पूर्व का नहीं हो सकता। अत: लीरिया वाली मूर्ति उतनी प्राचीन नहीं हो सकती जितनी न्लाख ने सिद्ध करने की कोशिश की है। मार्शल ने भीटा के खंडहरों से पकी मिट्टी की कुछ प्राचीनतम मूर्तियां प्राप्त की थीं जो इसी वर्ग की प्रतीत होती हैं। इनकी रचनाशैली वैसी तो नहीं, पर अभिप्राय वही है। ये सभी

<sup>1.</sup> ब्लाख: इनसकेवेशन्स ऐट लीरिया, बा० स० रि० 1906-7 पृ० 122: कीय: कै० हि० इं० І पृ० 97; हापिक्स, कै० हि० इं० і पृ० 232; सांख्यायन गृह्यसूत्र iv, 19: वकीफर: अली इंडियन स्कल्पचर: पृ० 2-3, 14-15

<sup>2.</sup> पेपे: दि पिपरहवा स्तूप: ज॰ रा॰ ए॰ सो॰ 1898, पृ॰ 573, वी॰ ए॰ स्मिथ, टिप्पणी पृ॰ 579 तथा आगे, आकृतियां 11 और 15; जान मार्शल, कै॰ हि॰ इं॰ पृ॰ 623

<sup>3.</sup> जान मार्शल: इक्सकेनेशन्स एट भीटा, आ० स० रि०, 1911-12, पु० 4: फलक 23

मूर्त्तियां उस आदिम विश्वास का प्रतिनिवित्व करती हैं जिसका आघार अपदेवताओं की पूजा था। निःसंदेह इनके पीछे कला का कोई सुर्वितित आन्दोलन न था और न इनके रचियताओं के मन में यह भाव ही कि वे किसी कलाकृति का निर्माण कर रहे हैं। इस बात की सम्भावना ते इन्कार नहीं किया जा सकता कि इतिहास में काफी बाद में इन आदिम धार्मिक विश्वासों से भारत में मूर्त्तिकला और स्थापत्य के विकास में सहायता मिली हो और इन विश्वासों ने इन्हें प्रोत्साहित भी किया हो।

आद्य वौद्ध और जैन-प्रन्यों से उपर्युक्त कथन का समर्यन होता है। आरम्भिक काल के बौद्ध उच्चित्रों से भी, विशेषतः भारत के पूर्वी भागों में ऐसे आदिम वर्म का पता चलता है जिसमें प्रतीकों के रूप में चैत्यों आदि की-वृक्ष चैत्य और आराम चैत्य (चन्खचेतिय, वनचेतिय, आरामचेतिय आदि) की पूजा होती थी। पूजित वृक्षों को प्रायः वृक्ष देवताओं अथवा यक्षों का आवास भी माना जाता था। दूसरा पूज्य प्रतीक स्तूप था जो अंडाकार होता था। स्तूप दो प्रकार के होते थे, समर्पित या चढ़ावे के और स्मारक। क्षादिम पूजा के इन सभी पदार्थों और स्थानों के चारों ओर सुरक्षा के लिए वेदिकाएं बनाई जाती थीं। इन वेदिकाओं में जनता को अपनी कलात्मक और अलंकरणात्मक वृत्ति की पूर्ति का अवसर मिलता था। <sup>1</sup> एक तीसरा पदार्थ भी या जिसका मध्य भारत और पूर्वी भारत के आदिम घर्मी में स्थान था। वह था पशु-ध्वज (परवर्ती साहित्य का ध्वज स्तंभ) अर्थात् स्तंभ जिसके शीर्प भाग में ऐसे पशुओं की मूर्ति। वनाते थे जो इन समाजों में पूज्य होते थे। आदिम वर्म की यह विशेषता मारत ही नहीं अपितु वैविलोनिया, असीरिया, तया प्राचीन यूनान में भी मिलती है। परवर्ती ब्राह्मण-वर्म में ऐसे स्तंभों का जल्लेख मिलता है जिन पर कम से कम तीन पशु देवताओं की मृत्तियां वनती थीं, वे थे गरुड़, वृप और मकर । ये कमशः विष्ण, शिव और गंगा (और कंदर्प के भी) के वाहन थे। कभी-कभी पशुओं के स्थान पर पूज्य वृक्ष भी आसीन किये जाते थे। ये थे कल्पद्रुम और तालवृक्ष । तालवृक्ष का चित्रण प्रतीक रूप में पत्तियों का एक गुच्छा बनाकर करते थे। स्पष्ट है

रामप्रसाद चन्दा, दि विगिनिंग्स आफ आर्ट इन ईस्टने इंटिया, मै०आ० स० रि० 30, पू० 3-8, 31-33

कि इन्हीं पशु-स्तंभों से जो लकड़ी, वांस आदि नश्वर पदार्थों के वनते थे, अशोक को अपने विशाल स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा मिली होगी।

परन्तु अशोक के पहले ऐसे जिन पदार्थों की पूजा होती थी उनके अथवा यक्ष देवताओं के, जिनका प्रारम्भिक वौद्ध और जैन शास्त्रों में सामान्य या नामतः उल्लेख है, कोई अवशेष नहीं मिले। पटना से हल्के भूरे रंग की चुनार के पत्यर की बनी जो चामरघारियों की मूर्तियां मिली हैं, पुरालेखीय प्रमाण के आघार पर इन्हें यक्ष कहा गया है। इनमें एक के कंघे के पिछले भाग में दुपट्टे के ऊपर प्रथम शताब्दी के अक्षरों में यख (ो) स (?) वतनित्व खुदा है। कुछ विद्वानों ने इन्हें मगध के दो शैशुनाग राजाओं की मूर्तियां बतलाया है। परन्तु इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं कि ये विशाल मूर्तियां यक्षों की हैं। यद्यपि अव प्रथम मत छोड़ दिया गया है, किन्तु यह अवश्य माना जाता है कि शैली के आधार पर ये मूर्तियाँ मौर्यं कला के परवर्ती चरण की हैं। आगे चलकर हमने यह दिखलाने की कोशिश की है कि तथाकथित मौर्यं पालिश जो इस मत का आधार है, यह सिद्ध करने के

<sup>1.</sup> वही, मित्र, ए० के०, ओरिजिन आफ दि वेल् कैंपिटल, इं०हि०क्वा० vii प० 224-5, 238-44

<sup>2.</sup> का० प्र० जायसवाल, स्टैचूज आफ टू शैशुनाग इम्परसं, ज० वि० उ० रि० सो० v, पृ० 88-106, इस विपय का विमर्श v और vi दोनों खंडों में चलता रहा जिसमें राखालदास वनर्जी, विन्सेट स्मिय, वानेंट और हर प्रसाद शास्त्री जैसे अनेक विद्वानों ने भाग लिया। श्री रामप्रसाद चन्दा ने ज० डि० ले० कलकत्ता विश्वविद्यालय, iv, पृ० 47-84 में फोर एंशियेंट यक्ष स्टैचूज और इं० एं० xlviii पृ० 25-28 में इन्सिकिप्शंस आन टू पटना स्टैचूज इन दि इंडियन म्यूजियम, रमेशचन्द्र मजुमदार ने वही, पृ० 419-424 में अलेज्ड शैशुनाग स्टैचूज, अ० च० गांगोली ने माडनं रिन्य, 1919, अक्तूवर, पृ० 419-24 में ए नोट आन मिस्टर जायसवाल्स डिस्कवरी आफ टू शैशुनाग स्टैचूज और ए० के० कुमार स्वामी ने कैटलाग आफ दि इंडियन कलेक्शन इन दि म्यूजियम आफ फाइन आट्सं, चोस्टन, 1923 खंड 2, पृ० 4 पर, हिस्ट्री आफ इंडियन ऐंड इंडोनेसियन फाइन आट्सं, पृ० 16-17 पर इस विषय का विवेचन किया है।

लिये पर्याप्त नहीं है कि ये मूर्तियाँ मीर्य काल की हैं। पुरालिपि तया शैली दोनों ही दृष्टियों से हम इन्हें सांची की कला अथवा मयुरा की कला के आरम्भिक काल से पूव नहीं रख सकते।

तय्य यह है कि किसी मूर्ति अयवा स्थापत्य का ऐसा कोई नमूना नहीं वच रहा है जिसे कालकम की दृष्टि से निश्चित रूप से प्राक् मौर्यकालीन अयवा सम्भवतः अशोक से पूर्व का भी कह सकें। सच तो यह है कि सभी प्राप्त प्रमाण उसी ओर इंगित करते हैं कि चासूप कला की इन दोनों विवाओं के जो भी नमूने उपलब्ध हैं वे सीवे मीर्य-दरबार की उपज हैं। निःसंदेह उन सभी कलाकृतियों के निर्माण का वीर्यारम्न सर्वयक्तिमान सम्राट की ओर से ही हुआ। दो या एक स्तंभ ही ऐसे हैं जो दौली की दृष्टि से लगोक से पहले के कहे जा सकते हैं। शेप सभी अशोक के राजकाल के हैं। उन पशुओं की मूर्तियां भी जो स्तंभों के शीर्ष को मंडित करती हैं या उनसे अलग हैं, इसी काल की हैं। यूनानी लेखकों, तया मेगास्यनीज, एरियन और स्ट्राबो ने पाटिलपुत्र अयवा राजप्रासाद के जो वर्णन छोड़े हैं और इस नगर की खुदाई कर वैडेल और स्यूनर ने जो अवरोप निकाले हैं (जिन पर हम आगे विचार करेंगें), उनसे यही अनुमान पुष्ट होता है कि प्रथम मीर्य सम्राट चन्द्रगुप्त ने ही राजप्रासाद के निर्माण की मूल योजना बनाई होगी और उसे पूरा कराया होगा। परन्तु इसमें भी संदेह नहीं है कि उसके बेटे विन्दुसार और पोते अशोक ने, विशेषतः अशोक ने उस योजना और निर्माण में पर्याप्त वृद्धि की थी। मीर्यकालीन सम्भों पर टिके जिस मंडप और विशाल भवनों के अवशेष बाहर निकले हैं उनका निर्माण सम्भवतः अयोक ने ही कराया या, क्योंकि इनकी मौलिक भावना और कल्पना का इस पृष्यात्मा सम्राट के लब्ब, आदर्श और मानसिक गठन के बारे में हमें अन्य जोतों से जी कुछ ज्ञान है, उससे पूरा-पूरा मेल खा जाता है। जहां तक हमारी अभिज्ञता है उससे यही कहा जायेगा कि उस विशाल योजना के निर्माण और उसकी निःशेष पूर्ति का श्रेय उसी

वैंडेल: रिपोर्ट आन इक्सकेवेदान्स ऐट पाटलिपुत्र, कलकत्ता, 1903,
 पृ० 22-26, स्पूनर, आ० स० रि०, 1912-13, पृ० 73, आ० स० रि०, ई० स० 1915-16, पृ० 27-8, मैनिक्टडल एंडियंट इंडिया, 1901, पृ० 42

सम्राट को है। भवनों के अन्य भग्नावशेषों में जो निश्चयेन मीर्य-वंश से सम्बन्ध रखते हैं कुछ गुहाबास हैं जिनका अशोक और उसके पौत्र दशरथ ने आजीवकों को दान किया था। मौर्यकेटा कृतियों में जो सर्वथा प्रमाण सिद्ध हैं हम इनकी गणना कर सकते हैं: (1) पाटिलपुत्र नगर तथा उसके व्वंसावशेष; (2) सारनाथ की एकाश्म वेदिका; (3) बोधगया का वोधिमंडप जो चार भित्ति-स्तंभों पर स्थित है; (4) गया की वरावर तथा नागार्जु नी पहाड़ियों में चट्टानों को काटकर बनाई गयी चैत्यशालाएं जिनमें सुदामा की दरी भी सम्मिलित है जो अशोक के शासन के बारहवें वर्ष में बनी थी; (5) अनेक स्तंभ जिनमें कुछ पर अभिलेख भी खुदे हैं; (6) स्तंभों के शीर्ष को मंडित करने वाली पशु मूर्तियां और उनके नीचे फलकों के वानस्पतिक अलंकरण और (7) उड़ीसा में चट्टान काटकर हाथी के अगले हिस्से की एक मूर्ति।

<sup>1.</sup> वास्तु अथवा मृत्तियों के दूसरे अवशेप जो, शैली या परम्परा के विचार से मीर्य-काल के कहे जाते हैं, ये हैं (1) एक वेदिका (?) स्तम्भ जो मथुरा के पास के अर्जुनपुरा से प्राप्त हुआ था, उसपर एक लेख भी खुदा था, पर अब नच्ट हो चुका है। (2) स्तूपों के प्राचीनतम खंड, जिनमें वाद में विस्तार भी हुए हैं; (3) सांची और सोनारी की चैत्य-मंडप की नीवें; (4) पटना की दो यज्ञ-मूर्त्तियां जो भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता में हैं; (5) सारनाथ में प्राप्त चिकने भूरे पत्थरों की मूर्तियों के खंड; (6) मयुरा में लाल पत्थर की मूर्तियों के टुकड़े; (7) भीटों में प्राप्त मेमतकारी का टुकड़ा; (8) सांची में प्राप्त चिकने पत्यरों के वने छत्र के टुकड़े; (9) तक्षशिला के भीटा स्थल से प्राप्त दो छिद्रित तक्तरियां; (10) सारनाथ, बसाढ़, ब्लन्दीवाग, क्रमरहार और पाटलिपुत्र के पूराने स्थल के इईगिर्द के स्थानों में प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां, ऐसी मूर्तियां भीटा, नगरी, मयुरा, कोसम, संकिस्सा और तक्षशिला के आसपास की भूमि में भी पाई जाती हैं। (11) दीदार-गंज में प्राप्त चावरी बारी एक यक्ष की मूर्त्त; (12) पारखम से प्राप्त यक्ष की आदमकद से भी वड़ी मूर्ति (13) वड़ीदा (मयुरा) से प्राप्त यक्ष अथवा राजा की मूर्त्ति का घड़भाग; (14) पारखम से प्राप्त एक वैठी मुद्रा की मूर्त्ति जो मनसादेवी कहकर पूजी जाती है; (15) पटना के समीप के लोहानीपुर से प्राप्त चिकने पत्यर की जैन तीर्थ करों की मूर्तियां जिनके पैर

इन सभी मूर्तियों और भवनों के अवशेषों में कितपय विशेषताएं समान रूप से मिलती हैं । इनकी संकल्पना और वनत विशाल है और निर्माण वत्यन्त सूक्ष्म, सुसंगठित, नियमित, स्फूट और परिपूर्ण पाटलिपुत्र के भवनों और राजप्रासाद के घ्वंसावशेषों को छोड़कर अन्य सभी के निर्माण में भूरे बलुआ पत्यर की बड़ी-बड़ी शिलाओं का उपयोग हुआ है। सभी पत्यर वड़े उम्दा तरीके से तराद्ये गये हैं और दीद्ये की तरह चमकते हैं। भारतीय इतिहास में वाद में पत्यरों पर ऐसी उम्दा पालिस देवने को नहीं मिलती । प्राचीन ईरान को छोड़कर संसार भर में इनकी टक्करकी कोई दूसरी पालिश नहीं। इनकी तीसरी विशेषता यह है कि इनका निर्माण सीवे मीर्य-सिहासन की छत्रछाया में हुआ है। इनमें अधिकांदा पर असोक और उसके पोते दशरथ के नामों की छाप भी है। वास्तव में हमारे नेत्रों के सम्मुख एक ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाता है जब एक राजवंश ने जिसकी. आकांक्षा और दृष्टिकोण साम्राज्यवादी या, विद्याल मूर्त्तियों और भवनों के निर्माण के उपादानों के रूप में लकड़ी और वांस और सम्भवतः मिट्टी और ईंटों का परित्याग कर पत्यर का इस्तेमाल प्रारन्भ किया और इस नये उपादान का प्रयोग इतनी सरलता और कौशल से हुआ है कि ऐसा लगता है कि कड़े भूघराकार प्रस्तर खंडों के काटने तराशने का काम न जाने कव से होता आया होगा । सिवाय उन रचनाओं के तो जीवित चट्टानों में पत्यर काटकर वहीं बना दी गयी हैं, शेष सभी में चुनार के बलुए पत्यर का

और शिर खंडित हैं, यह पटना के संग्रहालय में हैं; (16) राजिंगर से प्राप्त एक फणवाले नाग का छत्र । नंबर 1, 2, 3 के सम्बन्य में निश्चय से कुछ नहीं कहा जा सका है। नं० 8 को मौर्य कहने का एकमात्र आबार यह है कि पत्थर के ऊपर जो पालिश है वह उस युग की सी है। नं० 9 के समय के सम्बन्य में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है। वहां भी निर्णय का आबार चमकीली पालिश ही है जो पत्थर पर की गई है। जैसा कैमरिश और गार्डन ने समुचित ढंग से दिखा दिया है, शैली के सहारे मिट्टी की मूर्तियों के समय का निर्णय ठीक नहीं है। इसमें घोता हो जाने का नय है। नं० 10 और 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 और 15 का उल्लेख और विवेचन आगे चलकर करंगा।

इस्तेमाल हुआ है। मौर्य काल के सभी स्तंभ इसी पत्थर के वने हैं। घ्यान देने की वात यह है कि ये विशाल स्तंभ पश्चिम में दिल्ली से लेकर पूरव में वसाढ़ और दक्षिण में सांची तक के विस्तृत प्रदेश में विखरे पड़े हैं। इतने विशाल स्तंभों की इतने वडे पैमाने पर निर्माण करने की कल्पना, योजना कार्यान्वयन में तरकालीन कलाकारों के शक्तिशाली राज्य के विशाल साधन अवश्य ही मुलभ रहे होंगे। यह ठीन है कि इसके लिए सम्राट् की कामना और साम्राज्य की विशाल शक्ति उपलब्य रही होगी, किन्तु मात्र इसी से इस वात का खुलासा नहीं होता कि निर्माण के उपादानों के रूप में सहसा लकड़ी, कच्ची ईंटों, मिट्टी, हाथी दांत और वातु का परित्याग कर पत्यरों का प्रयोग क्यों होने लगा। अथवा हाथी दांत की महीन कारीगरी और घातु कर्म के स्थान पर भुवराकार पत्यरों को तराशकर उनसे गोले स्तंभ वनाना और उन पर अपेक्षाकृत मोटी पच्चीकारी का काम क्यों होने लगा। सम्भावना यही है कि मौयों से पहले भी इस प्रकार की मोटी पच्चीकारी का काम बड़े पैमाने पर हो रहा था। इसका उपादान काष्ठ रहा होगा। मौर्य सम्राटों ने शिल्पियों और शिल्प-श्रेणियों को अपना कौशल पत्थर के नये उपादान पर दिखाने का निमंत्रण दिया होगा। यह खुलासा सम्भव प्रतीत होता है। जो भी व्यक्ति क्लासिकल लेखकों के पाटलिपुत्र के नगर और राजप्रासाद के वर्णन पढ़ेगा और मौर्य, शुंग तथा प्राचीन भारत के दूसरे वास्तुक अवयवों का जैसे, स्तंभों, वेदिकाओं, तोरणों, चैत्यमुखों आदि के अभिकल्पों और उनकी रचना का परीक्षण करेगा, वह इस उपपत्ति से अवश्य ही सहमत होगा ।2 परन्तू यह अपने में मार्कों की वात है कि भारत में तभी से सुघट्य कला का उत्कृप्ट उपादान के रूप में प्रस्तर को अपना लिया गया और इससे भी कम मार्के की बात यह नहीं है कि भारतीय कला के इतिहास में मीर्य युग में जब पहली बार पत्थर की मूर्तियों के दर्शन होते हैं तो यह बात साफ झलक जाती है कि इस मुसंस्कृत और सुविकसित अभिन्यक्ति के पीछे पीढ़ियों का कलाकौशल रहा होगा और इसकी मुदीर्घ परम्परा रही होगी । ये मूर्त्तियाँ

- 1. देखिये मैनिकडलः ऊपर उद्धृत ।
- स्मिथ, ए हिस्ट्री आफ फाइन आर्ट्स इन इंडिया एंड सीलोन, अध्याय
   आंडन, इंडियन ऑक्टिक्चर: बुद्धिस्ट एंड हिन्दू, अध्या ii-vi

सर्वतोभद्र हैं अर्थात् इनमें पूरा शरीर अंकित है। इस कला का स्वतन्त्र अस्तित्व है और इसकी अपनी संहति और शक्ति है। इतमें एक आंतरिक कीशल और अपना मानसिक लक्षण है जो जीहरियों या बढ़ इयों की कला से भिन्न है। सच तो यह है कि तत्कालीन कला-परम्परा और काष्ठ, निट्टी, हायी दांत, मणिरत्न, पत्थर या बातु की कारीगरी, ये उस युग में चाहे कितनी उत्कृष्ट क्यों न रही हों और इनका प्रयोग चाहे कितना विस्तृत क्यों न रहा हो मौर्य युग की मूक्तिकला की तकनीक और उसके कीशल का खुलासा नहीं कर सकतीं।

## II

# सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऊपर जिस घटना का उल्लेख हुआ है, उसे समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि मौयों के शासन के प्रारम्भ से पूर्व की कतिपय शताब्दियों में अर्थात् हर्यं क, शैशुनाग और नन्दों के शासन काल में कला की क्या स्थिति थी। लकड़ी और ईंटों की बनी कई तल्लों की इमारतों का प्रचलन था। गोली और चौकोर झोपड़ियों का जिक साता है जो झायद लकड़ी और बांस की बनी होती थीं । वेदों से पता चलता है कि टिन, सीसा, चांदी, तांबा और लोहे के इस्तेमाल में काफी प्रगति हुई थी, और इनसे तरह-तरह की आकृतियों की बहुत-सी चीजें बनाई जाती थीं जिनका घरों के अतिरिक्त दूसरे कामों में भी इस्तेमाल होता था। जातकों में 18 शिल्मों का वर्णन बाता है, जिनमें बढ़ईगिरि, लुहारी, चर्मकारी और चित्रांकन भी गामिल थे। यातु का काम करने वालों को कमार (मं० कर्मकार) कहते थे। इसके स्पष्ट प्रमाण हैं कि इन शिल्पियों की अपनी-अपनी श्रेणियां होती थीं। कतिपय शिल्प वाले प्रायः एक साय एक ही स्थान में रहते थे । यह प्रवृत्ति इतनी वढ़ गई यी कि पूरे गांव या मुहल्ले का नाम ही किसी शिल्प विशेष के ऊपर पड़ जाता था। जातकों में ग्रामीण और नागरिक जीवन के प्रायः स्पष्ट चित्र उपलब्य होते हैं, गांवों में दूर-दूर पर लकड़ी, बांस या सरकंडों की झोपड़ियां होती थीं, नगरों में सड़कों और गिलयों के दोनों बोर ईंटों या लकड़ी के

वने मकान होते थे; उनका आधार कृषि शिल्प या वाणिज्य होता था। यदि महाभारत की कित्पय कथाओं को नजर-अन्दाज कर दें तो एसा लगेगा कि तत्कालीन जीवन का चित्रपट विशाल नहीं था। उत्तर-भारत में प्रायः इन सभी शताब्दियों में समाज का मानसिक वरातल एक आदिम और कवीलों के समाज जैसा ही था और उनका सारा दृष्टिकोण इसी समाज का था। राजगृह के नगर-प्राचीर और मकानों के जो अवशेप वच रहे हैं, उनमें अनगढ़ जिन्नाती चिनाई के दर्शन होते हैं। प्राचीन स्थापत्य का यह एक ही नमूना है जिसे निश्चित रूप से प्राइ-मौर्य काल में रख सकते हैं।

किन्तु राजनीति के क्षेत्र में इस आदिम और कवायली दृष्टिकोण में वीरे-बीरे प्रगित हो रही थी। समाज आगे वढ़ रहा था। राजसूय और ऐंद्रमहाभिषेक यज्ञों, सार्वभीम राजाओं और चक्रवर्ती क्षेत्र की चर्चा ऐतरेय साह्मण में ही होने लगी थी। सार्वभीम राजा की राजनैतिक कल्पना वीघायन श्रीतसूत्र में भी आती है और इसी प्रकार राजा चक्कवित का उल्लेख प्राचीन वौद्ध और जैन-ग्रंथों में मिलता है। यरन्तु वास्तविकता यह है कि ई० पू० की पाँचवीं-चौथी शताब्दियों तक उत्तर भारत में न कोई विशाल साम्राज्य था, न उसका कोई सार्वभीम शासक। सारा उत्तरभारत छोटे-छोटे, किन्तु स्वतन्त्र राज्यों में वंटा हुआ था इसमें कुछ राज्यों में एकतन्त्र प्रचलित था और कुछ में किसी-किसी जातीय (tribal) नेता का शासन था। सार्वभीमिकता के आदर्श की आंशिक प्राप्त ई० पू० चीथी शती के उत्तरार्व में जाकर हुई, जब महापद्मनंद राजा हुआ। पुराणों में इसका उल्लेख सर्वराजोच्छेता, सर्वछत्रांतकनृप और एकराट के

<sup>1.</sup> कैं हिं इं ां, पूर 206

<sup>2.</sup> फर्गु सन, हिस्ट्री बाफ इंडियन एण्ड ईस्टर्न आर्कटेक्चर, द्वितीय संस्करण, 1, पृ० 75-76 तथाकथित मीर्य पूर्व की पुरासामग्रियों के लिए देखिए कुमारस्वामी, हिस्ट्री आफ इंडियन एण्ड इंडोनेसियन आर्ट, पृ० 10 और पादिटप्णियां, लीरिया-नंदनगढ़ की नग्न स्त्रीमूर्त्त की सोने की पट्टी। बाकृति 105

<sup>3.</sup> कीय: ऋग्वेद बाह्मणाज, 1920, पृ० 331, सुत्त-निपात्त, पृ० 59, राइस डेविड्स, डायलाग्स क्षाफ दि वृद्ध खंड 2, पृ० 13, आदि: चंद ने विगिनिग्स आफ आर्ट इन ईस्टर्न इंडिया में प्रमाण वचन उद्धृत किया है।

रू हुआ है। यूनानी छेखकों ने इसके पुत्र का, जो इस वंश का अन्तिम राजा या प्रसिओई और गंगरिंदइ के शक्तिशाली राजा के रूप में वर्णन किया है।

इस वात का निर्णय करना कठिन है कि राजनीति के क्षेत्र में यह व्यापक दृष्टिकोण स्वयं यहीं के इतिहास की प्रक्रिया की नैसींगक परिणति थी, या यह सत्र उस काल में मारत के पिक्चमी एशियाई जगत के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्पर्कों के कारण हुआ । वात चाहे जो भी हो, कालक्रम और इतिहास की पृष्ठभूमि का महत्व है और इस पर विचार-विमर्श लाभकर होगा । प्रागैतिहासिक युग में भी सिधु-सम्यता एक ऐसी सम्यता की कड़ी के रूप में थी जिसका एक छोर सुमेर में था। इसके काफी बाद में यहां जो सम्यता फली-फूली, जिसके चित्र ऋग्वेद में दीखते हैं, वह अवेस्ता की सम्यता की भगिनी ही थी। इस अनुमान की कोई गुंजाइरा नहीं कि इसके बाद की शताब्दियों में भारत का ईरान और प्राचीन पश्चिमी एशियाई जगत से सम्बन्ध टूट चुका था। ई० पू० 800 से ईरान के साथ भारत का सम्पर्क लगातार बना रहा। इसका प्रमाण कला की अनेक वस्तुओं के अति-रिक्त पत्यरों पर लिखे लेखों और संस्कृति और राजनीतिक क्षेत्र में दोनों देशों की भावनाओं और आदर्शों में अनेक साद्श्यों से मिल जाता है। ई० पू० छठी शती में तो भारत के एक भाग पर ईरान का अधिकार भी हो गया या और कालांतर में सिंघु नदी ईरान के सम्राट दारा के विस्तृत साम्राज्य और भारत के वीच सीमा वन गई। यह प्रदेश इस साम्राज्य का 20वां क्षत्रपक्षेत्र था। वारा ने अपने अभिलेखों में अपने को क्षयियनम् क्षयिय अर्थात् राजाओं का राजा कहा है ।² वास्तव में प्राचीन भारतीय कल्पनाओं का वह सार्वभीम राजा था, महापद्म नंद की भांति एकराट् था। सच तो यह है कि सार्वभीम साम्राज्य की कल्पना और आदर्श की परितार्य करने वालों में अखमनी वंश के राजा प्रथम थे। नन्दों ने इनके एक शताब्दि वाद इस कल्पना की आंशिक पृत्ति की । इसकी वास्तविक

<sup>1.</sup> राय चौषरी, पो० हि० ए० इं०, चतुर्थ संस्करण, पृ० 193-6

<sup>2.</sup> ए स्वेज इन्स्क्रिप्सन आफ डैरियस इन टौलमैन, एंझियंट परियन लेक्सिकोन एण्ड टेक्स्ट्स, न्यूयार्क, 1908, पृ० 50

पूर्ति तो मीयों ने ही की। निश्चित ही हमें इसमें किसी राजनीतिक उथार ग्रहण का निष्कर्ष निकालने की जल्दवाजी नहीं करनी चाहिये। सम्भव है कि उस युग में भारत और ईरान दोनों एक ही राजनीतिक ऐतिहासिक प्रिक्रिया से होकर गुजर रहे थे।

कला और सामान्य संस्कृति के क्षेत्र में यह बात और भी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। सच तो यह है कि प्राचीन भारत की कला को भारत-सुमेर और भारत-ईरान के सम्पर्कों की पृष्ठ-भूमि में देखा और समझा जा सकता है। यह सम्पर्क युग-युगों से चला आ रहा या और काफी प्रभविष्णु था। मौर्य, जुंग, आंध्र और कुषान कला में प्रचुर मात्रा में ऐसे अभिप्राय, अलंकरण, युगतें और पैटर्न मिलते हैं जो सर्वथा नवीन हैं और इनके 'समरूप सुमेर, हिटाइट, असीरिया माइसेनिया, कीट, ट्राजन, फोनेशिया, अखमनी और शक सम्यताओं में मिलते हैं।' कुमारस्वामी ने इन समान तत्त्वों और तकनीकी सादृश्यों की एक लम्बी सूची दी है और कहा है कि जहां तक आलंकारिक कला का सम्बन्ध है शैली के प्रश्न को छोड़ भी दें तो अवयव की दृष्टि से इसमें प्रायः कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे भारत की निजी विशेषता कहा जा सके। हां, ऐसी अनेक वातें अवश्य हैं जो भारत और पश्चिम एशिया में समान रूप से मिलती हैं।' कुमारस्वामी ने आगे जो कुछ कहा है उससे सहमत होना कठिन है। वे कहते हैं:

<sup>1.</sup> पश्चिम एशिया में 'दिग्विजय' की कल्पना सबसे पहले बैंबिलोन और असीरिया के राजाओं के मन में आई। किन्तु उसे अखमनी राजाओं ने, विशेपतः साइरस, उसके बंटे कंवाइसेस और हाइस्टीस के बंटे दारा ने चिरतार्थ किया। स्वेज के अभिलेख में जो नील नदी से लालसागर तक की नहर के खुदाने की यादगार में लिखाया गया है, दारा बड़े गर्व से कहता है, "में दारा, महान राजा, राजाओं का राजा, सभी देशों का राजा, इस विस्तृत पृथ्वी का राजा (हूं)। यह पदावली ऐतरेयब्राह्मण और बौधायन श्रीत-सूत्र की पदावली से हूबहू मिलती है। देखिए चंदा: विगिनिग्स आफ पृ० 17-20

"इन सब का निष्कर्ष यही है कि विषय-वस्तु और अभिप्रायों की दृष्टि से प्राइ मौर्य युग की कला और मौर्य तथा शुंग युग की कला में अधिक अन्तर नहीं हो सकता; ईहामृग, तालपत्रावली, फुल्ले, और घंटाशीर्ष का अंकन अशोक काल के कलाकारों में उतना ही सामान्य था, जितना नन्द-युग में।ई० पू० की शताब्दियों में, सम्भवतः सहस्राब्दियों में भारत प्राचीन पूर्व का एक अंग था। यह प्राचीन पूर्व भूमध्यसागर से गंगा की घाटी तक विस्तृत था।"

भारत न केवल प्राचीन पूर्व का एक अंग था और एक ही सम्पता का दाय उसे ही मिला था, विल्क प्रायः पक्का प्रमाण इस वात का है कि ई० पू० आठवीं और सातवीं शताब्वियों में, विशेषकर ईरान से भारत का घनिष्ठ सम्वन्य था। उत्तर-पिक्चिम भारत और सिंघ के दारा के ईरानी साम्राज्य का अंग वन जाने पर तो यह सम्पर्क और भी सुकर हो गया। बौद्ध और ब्राह्मण देवशास्त्र, परम्परा, पूजा-पद्धित और प्रतिमा-विवान के, विशेषकर सूर्य और अग्निपूजा के अनेक तत्वों का हेतु यही घनिष्ठ सम्पर्क था। ई० पू० पाँचवीं-चौथी शती में खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति और विकास भी इसी सम्पर्क का परिणाम था। तक्षशिला में ई० पू० चौथी शती के आसपास की अरमैंक लिपि में एक अभिलेख भी मिल चुका है। इयं क, शैंशुनाग और नन्द राजाओं पर भी इस सम्पर्क का प्रभाव जरूर पड़ा होगा। किन्तु इनके राज्य उन स्थानों से काफी दूर पड़ते थे, जहां इन दो सभ्यताओं का प्रत्यक्ष प्रभाव था। पूर्व भारत पर ईरान का प्रभाव संभवतः अप्रत्यक्ष ही था।

जब पाटिलपुत्र के राजिसहासन पर मीर्यो का अधिकार हुआ और चन्द्रगुप्त मौर्य ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर ली, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल था, तो यह साम्राज्य उस प्रदेश को भी छूने लगा था जो कभी अखमनी साम्राज्य का हृदयस्थल रहा था। मौर्यों के राज्य

<sup>1.</sup> कुमारस्वामी : हिस्ट्री आफ इंडियन ऐंड इंडोनेसियन आर्ट, पृ॰ 11-14; इसमें इस विषय पर समग्र रूप से विचार हुआ है। और भी Cambaz—L'Inde et L'orient Classique (Paris, 1937).

<sup>2.</sup> कुमारस्वामी, पृ० 22।

<sup>3.</sup> मार्शल: ए गाइड टु टैक्सिला, पृ० 9, 77-8

काल में तत्कालीन यूनानी राजाओं से घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हुए भीर मीर्यों और यूनानी वाख्त्री राजाओं और दरवारों के वीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिनिवियों के आदान-प्रदान हुए । इन कारणों से परिस्थिति ने नया मोड़ लिया। अखमनी राज्य मिट्टी में मिल चुका था और भारत उनके साम्राज्य से अलग हो चुका था। ई० पू० 330 में सिकन्दर महान ने ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। यह साम्राज्य कभी वड़ा बलशाली रहा था। अपनी विजयों को दृढ़ करने की प्रक्रिया में सिकन्दर अखमनी साम्राज्यवाद, अखमनी कला और संस्कृति के जादू में आ गया। पर्सिपोलिस में सिकन्दर के व्यवहार और यूनानी और अखमनी सम्राटों की ईरानी संस्कृतियों के संमिश्रण के लिए सिकन्दर ने क्या प्रयत्न किये इनका वड़ा विस्तृत और सजीव वर्णन प्लूटार्क ने किया है। ईरानी सम्राटों के लिवास में सोने के छत्र के नीचे वह दारा के सिंहासन पर बैठा करता था। उसने न केवल स्वयं दारा की पुत्री स्तैतिरा से विवाह किया, अपितु अपने मित्रों के भी ईरानी लड़िकयों से विवाह रचाये। सिकन्दर के इन मित्रों में एक सेल्यूकस भी था, जो वाद में सेल्यूकस निकेतोर नाम से विख्यात हुआ। इसने स्पितमेनीस की पूत्री अपमा का पाणिग्रहण किया था। ईरानियों-सी लिवास घारण कर के ही सिकन्दर को संतोप नहीं हुआ । प्लूटार्क ने लिखा है कि "इस यूनानी सम्राट ने एशिया वालों के अविकाविक आचार व्यवहार अपनाये और उन्हें भी कतिपय मेसिडोनियन फैशन ग्रहण करने को प्रेरित किया, क्योंकि उसका विश्वास था कि एकता लादने से नहीं आती विल्क विचारों के सम्मिश्रण से आती है और तभी चाहे वह साम्राज्य से कितना ही दूर क्यों न रहे, उसका अधिकार बना रहेगा। इसी हेतु उसने 3,0,000 (ईरानी) लड़कों को चुनकर उन्हें यूनानी साहित्य की शिक्षा देने के लिए अच्यापक नियुक्त किये और उन्हें मैंसिडोनियन शस्त्रों की ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था की ।"1

ऐसा प्रतीत होता है कि कला के क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ। एक और औपनिवेशिक यूनानी कला पर बीरे-बीरे ईरानी कला का विशेपकर ईरानी अभिप्रायों, पैटनों और तरहों का प्रभाव पड़ रहा था, तो दूसरी तरफ ई० पू०

प्लूटार्क जिसे चंदा ने विगिनिग्स पृ० 18 में उद्धृत किया है।

पांचवीं शती से ईरानी कला भी आयोनियन और यूनानी प्रभाव ग्रहण करने लगी थी। यह प्रभाव अखमनी काल और उसके वाद के युग में और भी मुखर हुआ। जब मौर्यों का सम्पर्क पश्चिमी एशिया के औपनिवेशिक यूनानियों से हुआ, तो उस समय यूनानी और अखमनी कलाओं की परम्पराएं एक-दूसरे को काफी हद तक प्रभावित कर चुकी थीं।

सिकन्दर की मैसिडोनियन सेनाएं जब भारत-भूमि से लौट गई और जव चन्द्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस में मैत्री के सम्बन्व वन गये तो भौयों की सेल्युकसवंशीय युनानी परिवारों से घनिष्ठ मित्रता हो गई थी। यह मित्रता कई पीढ़ियों तक वनी रही। चन्द्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस में विवाह-सम्बन्ध ही नहीं हुआ, वित्क सेल्यूकस का राजदूत मेगास्यनीज भी पाटलिपुत्र में रहने लगा । चन्द्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के लिए कुछ भारतीय दवायें भी भेजी थीं, जो सम्भवतः उसका दूत ले गया होगा। कहते हैं कि उसने हाइफ़ैसीस में सिकन्दर की वेदी पर यूनाती पद्धति में विल भी चढ़ाई थी। युनानी लेखकों ने इस राजा के दरवार के शिष्टाचार के जो वर्णन लिखे हैं उनसे इस पर अखमनी प्रभाव का आभास मिलता है। वनद्रगुप्त मौर्य के पुत्र विन्द्सार की सभा में भी सेल्यूकस के पुत्र अंटिओक्स प्रथम का एक दूत रहता था जिसका नाम डीमेक्स था, जो प्लैटिया का निवासी था। लगता है कि विन्दुसार को भी यूनानी वस्तुओं से प्रेम था। कहते हैं कि उसने अंटिओकस को कभी युनानी शराब, अंजीर और कोई दार्शनिक भेजने के लिए लिखा था। अंटिओक्स ने इसके उत्तर में कहा था "हम आपको सूखी अंजीर और मीठी शराव भेजेंगे, पर यूनानी कानून दार्शनिकों के विकय की अनुमति नहीं देता।" डायोडोरस ने एक युनानी लेखक का जिक्र किया है, जिसका नाम इयमवुलस

Sarre, Die Kunst des Alten Persiens, पृ० 20-25, कैरोटी, ए हिस्ट्री आफ आर्ट I, पृ० 93-791, वेल : अर्ली आर्किटक्चर इन वेस्टर्न एशिया, पृ० 231 ।

<sup>2.</sup> हुस्ट्श: का इं॰इं॰ I, पृ॰ xxxiv-xxxv, xlii; कै॰हि॰इं॰, I, पृ॰ 433, बेवान: दि हाउस आफ सेत्यूकस, लंदन, 1902 पृ॰ 297; स्मिय: अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया, पृ॰ 128, पश्चिम इम्पलूएंस आन मीर्यन इंडिया, इ॰ ए॰ 1905 पृ॰ 201-3

था। यह लेखक पालिबोधा के राजा से मिला था। यह राजा विन्दुसार अयवा प्रथम तीन मौर्य सम्राटों में से कोई एक रहा होगा। इस लेखक ने लिखा है कि इस राजा को 'यूनानियों से बड़ा प्रेम था।' पश्चिमी एशिया और मिस्र के यूनानियों — यवनों से अशोक की मित्रतातो प्रसिद्ध ही है। अशोक ने इन प्रदेशों की धम्म-विजय का दावा किया है। ये प्रदेश उस युग में यूनानी-संस्कृति के अंग थे। अन्य राज्यों के अतिरिक्त अंटिओकस यीअस तथा उसके पड़ोसियों के प्रदेशों में उसने मनुष्यों और पशुओं की चिकित्सा का प्रवन्ध किया था। पूरव में सिकन्दर के उत्तराधिकारियों ने देवत्व का दावा किया था। असंभव नहीं कि अशोक द्वारा अपने को देवानंपिय-पियदिस कहने में इसी भावना की प्रतिब्वनि हुई हो। मेगास्थनीज और कौटिल्य दोनों एक ऐसे सरकारी विभाग का उल्लेख करते हैं जो विदेशियों की देखभाल करता था । इससे स्पष्ट है कि पाटलिपुत्र ही नहीं, विल्क अन्य प्रादेशिक राजधानियों और व्यापार-केन्द्रों में उस समय पर्याप्त संख्या में विदेशी रहे होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन विदेशियों में औपनिवेशिक युनानी अधिकांश में रहे होंगे और इनमें भी व्यापारियों की संख्या ही अधिक रही होगी। ई० पू० तीसरी शती में तक्षशिला से कंदहार, पर्सिपोलिस और सूसा होकर एक रास्ता तिगरिस पर सेल्य्सिया से मिलता था, जिस पर सार्थ चला करते थे। तक्षशिला से एक दूसरा पुराना रास्ता कंदहार, हैरात, हैकाटोम्पिलोस, एकवतना होकर सेल्यूसिया जाता था । तक्षशिला, काबुल-वैिक्ट्रया का रास्ता भी इसमें मिल जाता था। विक्शिला एक महत्वपूर्ण मोर्य-प्रदेश की राजधानी थी और यह नगर पाटलिपुत्र का सम्बन्य यूनानियों के पूर्वी साम्राज्य से जोड़ता था । इन स्यल-मार्गो के अलावा एक जलमार्ग भी था जो ईरान की खाड़ी से होकर सेल्यूसिया और तिगरिस को तया समुद्रतट के सहारे मिस्र को जाता था। ऊपर ई० पू० चौथी शती के जिस अरमैक

<sup>1.</sup> मैनिकंडल एंशियंट इंडिया, पृ० 54; कौटिल्यः अर्थशास्त्र, शामशास्त्री का संस्करण, पृ 144 (II 36)।

<sup>2.</sup> टार्न, डब्ल्यू॰ डब्ल्यू॰, हेलेनिस्टिक सिविलजेशन, अध्याय vii, पृ॰ 199-214, जूगेट, पी॰, मैसिडोनियन इंगीरियलिज्म, पृ॰ 93-107, 353, 358

अभिलेख की चर्चा आयी है, वह इसी व्यापार मार्ग का परिणाम था। इसी व्यापार मार्ग से यूनानी दूत, व्यापारी, यात्री, कलाकार, और शिल्पी वड़ी संख्या में आये होंगे जिनकी देखभाल के लिए मौर्यों को एक पृथक विभाग का निर्माण करना पड़ा होगा। तक्षशिला से मिट्टी के कलसे के हत्ये का एक दुकड़ा मिला है जिसमें सिहचमंघारी सिकन्दर का सिर अंकित है। इसी प्रकार सारनाथ, वसाढ़ और पटना के क्षेत्र में भी ऐसी चीजें लिटपुट मिल जाती हैं जो यूनानी प्रतीत होती हैं या जिन पर यूनानी अभिप्राय या जिजाइनें बनी होती हैं। ये सब इसी सम्पर्क का परिणाम रही होंगी। सम्भवतः ये काफी बाद की हैं, तथापि इससे इस बात का महत्व नहीं घटता कि मौर्य दरवार से यूनानी पूर्व का घनिष्ठ सम्पर्क था। विक्त इससे तो यही परिणाम निकलता है कि मौर्यों की अवनित और पतन के अनन्तर भी भारत के कितपय प्रदेश यनानी जगत से सम्पर्क वनाये हुए थे। अशोक की मृत्यु के एक शताब्दि के भीतर ही एक यूनानी सेना चित्तौर के पास माघ्यमिक तथा अयोध्या के पास साकेत तक घुस आई थी।

मौर्य राजा और मौर्य दरवार दोनों को यूनानियत से प्रेम था। किंतु इसी प्रेम के कारण ही वे अखमनी कला और संस्कृति के सम्पर्क में आये। हां, यह संपर्क अप्रत्यक्ष जरूर था। जव मौर्यों ने अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की और जव मौर्य कला अपनी शैशवावस्था में थी, उस समय अखमनी सम्राटों के वनवाये विशाल स्मारक वर्तमान थे। सिंव और पंजाव पर अखमनी राज्य के दौरान कतिपय अखमनी रूपों और अभिप्रायों का इन प्रदेशों में प्रवेश हो चुका था। तक्षशिला में भिड़ नामक स्थान की खुदाई में प्राग्यूनानी सतह से

<sup>1.</sup> आ॰ स॰ रि॰ खंड I, 1920-21, पृ॰ २० फलक xvi, आकृति 2

<sup>2.</sup> वकोफार पूर्वोद्धृत, पृ० 12, फलक 13; आ०स०रि० खंड I, 1917-18 पृ० 27, फल० xvi, आकृति 2; वही, 1913-14, पृ० 182, सं 791. फलक xliii आकृति (h). इसके साथ ही निआक्षे के इस कथन पर भी व्यान दीजिए कि भारतीयों ने शीद्ध ही वहुत-सी यूनानी वस्तुएं जैसे खिलाड़ियों के प्रयोग की खुरचनी और तेल के पलास्क वनाने सीख लिये, कै० हि० इं, I पृ० 418 मीयों के यूनान-प्रेम के संवंध में राथ चौधुरी, पो० हि० ए०, इं०, चतुर्थ संस्करण, पृ० 245, देखिए।

सेलखड़ी की गुबरैलाकार एक बारह-सिंघे की, जिसके पंख भी हैं, एक मूर्ति मिली है। इससे इनी प्रकार की अखमनी मूल की कितपय अन्य वस्तुओं की याद हो आती है। 1 "ईरानी तोलमान के चांदी के आहत सिक्के संभवत: अखमनी राजाओं द्वारा चलाये भारतीय सिक्के हैं।"2 किन्तु अखमनी शासन के अन्त के वाद भी संभवतः अखमनी कला-वस्तुएं भारत में आती रहीं। कर्टियस, डायोडोरस और एरियन ने भी लिखा है कि सिकन्दर ने तक्षशिला नरेश को अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त सोने और चांदी के वर्त्तन तया ईरानी राजाओं के तोशाखाने से वैदिलोन और ईरान के जरी के काम की काफी वस्तुएं भेंट में दी थीं। 3 यह भी कहा गया है कि भिड़ के दूहे की खुदाई में ऊपरी सतह से निकली बहुत-सी वस्तुओं पर "अखमनी कला का प्रभाव झलकता है।" इनमें सोने को पीटकर बनाई गई चार चूड़ियां हैं जिनके मुख पर सिंह के सिर की डिजाइन है। एक कलसे के एक ओर के टुकड़े पर भी विशेष घ्यान देने की जरूरत है। इस ट्कड़े पर पत्ते की पुरानी डिजाइन बनी हुई है जो अशोक के प्रसिद्ध स्तभों के शीप भाग की याद दिलाती है। सारनाय से वलुए पत्यर का एक चमकदार शीर्ष मिला है, जिसमें कटावदार मुकुट हैं; इंडियन म्युजियम में पटना की दो यक्ष मूर्तियां हैं, इनमें विना कच्छे के फेंटा वांटने का ढंग और साँप की कुंडली सा ऊपर को गया भुजवंघ, जिसके सिरे पर साँप का मुख है, ये अखमनी कला में भी मिलते हैं और तुरन्त उसकी याद दिलाते हैं। 4 स्पष्ट है कि उन व्यापार मार्गों से जिनका जिन्न ऊपर किया गया है, मौर्य-भारत का यूनानियों के माध्यम से मेडो-अखमनी कला और संस्कृति से अपेक्षाकृत अधिक सीवा और वनिष्ठ सम्पर्क हो गया था।

किन्तु मौयों के दरवार और उनके सांस्कृतिक आदशों पर पड़े अलमनी प्रभाव का इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रमाण उन वर्णनों में सुरक्षित है जो यूनानी

आ० स० रि० खंड I, 1920-21, पृ० 23, फलक xi, आकृति 2

<sup>2.</sup> कैं पे े हिं , vi पूर्व 404; कैं वह है ा, पूर्व 319-44

<sup>3.</sup> कैं० हि० इं० I, पृ० 359; स्मिय: अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया, चतु० सं० पृ० 65-66

<sup>4.</sup> मित्र : 'ओरिजिन आफ दि बेल कैंपिटल, इं॰ हि॰ क्वा, vii, पृ॰ 229-30

लेखकों ने पाटलिपुत्र के नगर और उसके राजप्रासाद के दिये हैं। इन वर्णनों का आबार मेगास्थनीज ही रहा है जो स्वयं पाटलिपुत्र में रहा था। इनके वितिरिक्त पाटलिपुत्र और उसके राजप्र।साद के अवदोप भी जिन्हें स्पूनर और वैंडेल ने स्रोद निकाला है इस कयन की पुष्टि करते हैं। स्ट्रावी का कयन है कि पोलिबोद्या गंगा और एरन्नोबोअस (हिरण्यवाह=आवृनिक सोन) के संगम पर स्थित था। इस नी लम्बाई 80 स्ट्रैडिया और चौड़ाई 18 स्ट्रैडिया थी । यह समानान्तर चतुर्भुज के आकार का था। नगर के चारों ओर लकड़ी की दीवार थी जिसमें वाण छोड़ने के लिए मुक्के वने हुए थे। इसमें 560 वुजें और 60 फाटक वने हुए थे। स्ट्रावो के मतानुसार पोलियोध्या ठाटबाट में सूसा और एकवतना की वरावरी करता या । वैंडल ने अपनी खुदाई में पाटलिपुत्र के नगर की लकड़ी की दीवार को पा लिया था। स्पूनर ने पटने के पास बुलंदी-बाग और कुम्रहार से लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेप खोद निकाले थे। इनमें एक भवन के अवशेष विशेष महत्व के हैं। इसमें पत्यर के विशाल खम्भे खड़े हैं जिन पर कोई विशाल स्तंभ-मंडप की छत रही होगी। लकड़ी के एक चब्तरे पर कभी 80 खम्भे खड़े थे, इनके ऊपर लकड़ी की ही छत रही होगी। स्पूनर को इनमें कम से कम एक खंभे के नीचे का हिस्सा प्रायः अविकल अवस्या में मिला था। यह अशोक के स्तंभ जैसा ही विकना, श्रेष्ठ पालिशदार, और चुनार के बलूए पत्यर का है। भारतीय नगरों के बारे में एरियन ने लिखा हैं कि इसके समी नगर नदियों या समुद्र के किनारें हैं। ये लकड़ी के वने हैं; क्योंकि ईंटों के वने नगर व्रसात की नदियों की वाड का अधिक समय तक सामना नहीं कर सकते, इनका पानी कंगारों से ऊपर उठकर मैदानों में फैल जाता है। किन्तु जो नगर ऊंचाई पर वसे हैं, वे ईंटों और मिट्टी से बनते हैं। स्पूनर और वैडेल की खुदाइयों से स्ट्रावी और एरियन के वर्णनों की पुष्टि होती है। इनसे इस वात की भी पुष्टि होती है कि पत्यर के इस्तेमाल से पहले वहां ठाटवाट के भवनों के निर्माण में भी सामान्यतया लकड़ी का ही प्रयोग होता था । स्पूनर की ही खुदाइयों में पहली बार पता चला कि पाटलिपुत्र के कम से कम एक मकान में पत्यर का प्रयोग हुआ घा और यह भवन स्तंभ-मंडप या। पाटलिपुत्र के शानदार महलों को देखकर स्पूनर को पर्सियोलिस में दारा महान

<sup>1.</sup> मैनिकंडल, वैडेल और स्पूनर, पूर्वोद्धृत

के वनवाये रातस्तंभ मंडप का स्मरण हुआ था। स्पूनर का कथन है "कुम्रहार के मंडप के फर्श पर खंभे चौकोनी बराबर दूरी पर छगे हैं। खंभों का यह वर्गाकार दूरी में विन्यास भारत में अन्यय कहीं नहीं मिळता; अखमनी मंडप में खंभों का विन्यास इसी तरह का है। खंभों पर जो पालिश है, उसकी तक-नीक का भारतीयों को पना न था, यह भारतीय स्थापत्य की परिधि के बाहर है और पर्सियोलिस की कारीगरी से हबह मिलती है।'' अशोक के स्तंभों की उत्पत्ति और उनके रूपविद्यान की वात जाने दें--इस प्रश्न पर आगे विचार करने का अवसर मिलेगा- तो भी इस बात में कोई संदेह नहीं कि मीयों के स्तंभ-मंडव की प्रेरणा और उसकी सामान्य डिजाइन दारा के शत-स्तंभ-मंडप से ली गई है। यूनानी लेखकों के विवरण से ज्ञात होता है कि पाटलियुव में चन्द्र-गुप्त मीर्य के राजप्रासाद में अनेक बड़े-बड़े कक्ष थे, जिनके चमकते खम्भों में सोने की लतापत्रावली और चांदी की चिड़ियां बनी हुई थीं। सुनहली लतापत्राविल के टुकड़े तो कुछहार की खुदाइयों में मिल भी चुके हैं। हमें इस बात का पता है कि एकवतना के महलों के कक्षों में चमकते खंभे लगे हुए थे जो देवदार और सरों की लकड़ी के बन थे। इन पर सोने की लतापत्राविल को देखकर दारा के पर्यंक से ऊपर छटकती अंगुर की बेलों की याद हो जाती है। यह लीडियन पीथियस और शायद आयोनियन कारीगरी की देन थी। यह वतलाना तो कठिन है कि पाटलिपुत्र के मीर्य स्तंभ-मंडप का विचार चंद्रगुप्त मीर्य के मस्तिष्क की उपज या या उसके किसी उत्तराधिकारी का । मेरी व्यक्ति-गत राय यह है कि इसका निर्माण अशोक के मार्ग-दर्शन में हुआ था। किन्तु इसमें सन्देह की जरा भी गंजाइश नहीं है कि इसका निर्माण प्रथम तीन मीयं राजाओं में से ही किसी ने कराया था। यह भी असम्भव नहीं कि पाटिलपुत्र के इस भवन के निर्माण में अखमनी दौळी का ग्रहण अखमनी और भारतीय जिल्पियों के सम्पर्क का फल नहीं था, अपितु मीर्य सम्राट (अशोक) ने अपने राजकीय लवाज के अंग के रूप में अख़मनी दरबार-ए-आम के नक्शे का कामत: भारतीय रूपांतरण करके करवाया था1 ।

यह कहा गया है और इस तर्क में वल भी है कि अशोक के अभि-लेखों से मीर्य साम्राज्य का जो स्वरूप प्रकट होता है, उस पर यूनानियों और

1. चन्दाः विगिनिग्स, पृ० 12

अखमिनयों के आदर्शों का प्रभाव है। यह विल्कुल असम्भव भी नहीं है। पर वस्तु-स्थिति चाहें जो भी रही हो, तथ्य यह है कि अशोक के अभिलेखों से ही पता चल जाता है कि उस पर उसके पूर्ववर्ती अखमनी सम्राट का कितना ऋण है। अपने आदेशों को लिखित रूप में पूरे साम्राज्य में प्रचारित करने का विचार ही नहीं, बल्कि अभिलेखों का रूप भी दारा से प्रभावित है। 2 दारा के वेहिस्तुन अभिलेख के सूसा के संस्करण के अंत में लिखा है:

'दारा राजा ने (इस प्रकार) कहा, और मज्द की कृपा से मैंने अभिलेख की रौली वदली... जैसी पहले (प्रचलित) न थी...और यह लिखी गई... तव मैंने अभिलेखों को सभी देशों में भेजा और लोग..."

जैसा कि कोल्डवे की एक खोज से पता चलता है इनकी प्रतिलिपियां चमड़े या ईंटों पर तैयार की जाती थीं । अपने आदेशों के प्रचार के लिए अशोक ने भी इसी प्रकार की व्यवस्था की थी (चट्टानलेख xiv, कलिंग आदेशलेख I, स्तंभलेख vii) राजादेशों की चट्टानों (और पत्यरों के स्तंभों) पर खुदवाने का विचार ही अखमनी चाल-व्यवहार से प्रेरित है। अशोक के अभिलेखों के रूप के बारे में सेनार्ट ने बहुत पहले ही कहा था कि अखमनी राजाओं के अभिलेखों से इनका घनिष्ठ साम्य है। अशोक के अभिलेखों का प्रारम्भ इस प्रकार होता है—'<mark>देवानंपिय पियदसि</mark> एवमाह'। सेनार्ट के मतानुसार "भारतीय अभिलेखों में यह शैली निराली है। दारा से लेकर आर्टक्सेक्सींज ओखस तक सभी अखमनी राजाओं के अभिलेखों का आरम्भ थतेय दरयवउका क्षयथिय अर्थात राजा दारा ने इस प्रकार कहा या यतेय क्षयर्ष से होता है। उसकी सारी घोषणाओं का आमुख यही है। अन्य पुरुप की इस शब्दाविल के तुरन्त बाद उत्तम पुरुप का व्यवहार हुआ है। इसके अतिरिक्त इस अपूर्व तथ्य की ओर भी व्यान देना होगा कि अभिलेखों के लिए दोनों दिपि, लिपि शन्द का व्यवहार करते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं कि नितांत स्वतन्त्र प्रमाणों के आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ता है कि यह भारतीय शब्द ईरान से लिया गया है। अशोक ने नितान्त विशिष्ट रूप में प्रजा को धम्म के अनुकुल आचरण करने का जो अ। ह्व.न किया है, उसकी प्रेरणा भी अखमनी व्यवहार से ही ली गई है जिसका प्रारम्भ दारा ने अपने अभिलेखों (वेहिस्तुन और नस्य-ए-रुस्तम अभिलेखों) से किया था 13

वही, पृ० 17-20
 वही, पृ० 21-26

इ॰ ऐ॰ पृ॰ xx, पृ॰ 255-56

दो महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट होते हैं। पहला यह कि मौर्य-युग के जो भी अवशेप वच रहे हैं, वे मौर्य-दरवार की ही उपज हैं अर्थात् उनकी रचना मीर्य राजाओं से 'हकूम पाइ' और सम्भवतः उनके निजी मार्ग दर्शन में ही हुई थी। दूसरी वात यह है कि मौर्यों को दरबार और स्वयं मीर्य राजाओं को यूनानियत से प्रेम या और साथ ही वे अखमनी कला और संस्कृति के प्रभाव में भी थे । सम्भवतः इसी कारण भारत में पहली बार इस युग में कला के क्षेत्र में किसी ऐसे पदार्थ का प्रयोग करने का विचार आया जो चिरस्थायी हो। मूत्तिकला और स्वापत्य में पत्यरों का इस्तेमाल निरायास और बड़ी कुशलता से हुआ। साथ ही हमें यह भी मानना होगा कि भारत में प्राङ्मीर्य कला का अस्तित्व था जो अभिज्यक्ति के रूप में मुख्यतः लकड़ी का और आंशिक रूप में कच्ची ईंटों, मिट्टी, हाथी दांत, घातु और मिणयों का प्रयोग करती थी। कवायली और आदिम दृष्टिकोण के कारण कलाकार और हुनर अपने सीमित क्षेत्र में ही बन्द थे। अभिव्यक्ति के सीमित उपादानों का अंकुश उन पर था । किन्तु इन्हें अभि-प्रायों, डिजाइनों और पैटर्नों का एक वहत वड़ा भंडार प्राप्त था। यह भंडार भारत और प्राचीन एशियाई जगत को समान दाय में मिला था।

इसके अतिरिक्त मेगास्थनीज, कीटिल्य और स्त्रयं अशोक के अभिलेखों से विदित होता है कि मीयों का प्रशासन नितांत केन्द्रित अविकारी-तन्त्र के रूप में संपटित था और मीर्य सम्राट परोपकारी निरंकुश शासक थे। अशोक की घम्म-विजय घार्मिक मिशनरी आंदोलन से अधिक साम्राज्य की नीति थी। उसने अपनी प्रजा को धर्मीयदेश दिये, उनके पीछे कानून जैसी ही शक्ति थी। अशोक तो वहां तक जा चुका था जहां से घम्म की अपनी कल्पना के अनुरूप वह अपनी प्रजा के सामाजिक और घामिक जीवन का नियमन कर रहा था। राजा और उसके समासद अपनी शक्ति और साम्राज्य के गीरव के प्रति पूर्णतः सजग थे । अशोक के अभिलेखों से उसकी इस जागरूकता की स्पष्ट प्रतीति होती है और यदि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का विश्वास करें तो यह मानना होगा कि कानून, व्यवस्था और सूक्ष्म चितन मौर्य-शासन के प्रत्यय-वचन थे। आश्चर्य है कि अशोक के अभिलेखों में इस भावना का स्पष्ट प्रतिविम्व दीखता है। लेख का प्रत्येक अक्षर नापतील कर खोदा गया है । पंक्तियां सीघी हैं और सुव्यवस्थित हैं । लेखन प्राचुर्य को देखते हुए त्रुटियां अत्यल्प हैं। मौर्य-राज्य की सामाजिक अर्यव्यवस्था में केन्द्रीकरण और एकाधिकारिता पूर्ण मात्रा में थी।

मीर्य कला का विवेचन इसी ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में अपेक्षित है। इससे हमें मौर्यकला के दृष्टिकोण और आदर्शों को समझने में सहायता मिलेगी।

#### III

### स्तंभ

ये स्तंभ खूव चमकदार, लम्बे, सुडौल और एकाश्मक हैं और खुले आकाश के नीचे विना किसी सहारे के खड़े हैं। ये शूंडाकार हैं अर्थात् ऊपर से नीचे की ओर अधिक मोटे हैं। ये अपने में पूर्ण और स्वतन्त्र हैं। वस्तुतः इसमें कोई संदेह नहीं कि ये मौयों की दरवारी कला के सर्वोत्तम प्रतिनिधि हैं। दिल्ली-मेरठ, लौरिया-अराराज, लौरिया-नन्दनगढ, रामपूरवा (सिंह शीपं वाला), दिल्ली-तोपरा, संकिस्सा, सांची और सारनाथ के स्तंभों पर अशोक के आदेशलेख ख़ुदे हैं। विना लेख के स्तंमों में अव तक रामपुरवा (सांड शीपं वाला) वसाढ़-बखीरा (एक सिंह-शीर्प वाला) और कोसम (जिसका शीर्प अभी तक नहीं मिला) के स्तंभ हैं। स्तंभों में एक तीसरा वर्ग भी है जिस पर दानलेख खुदे हैं। इनमें कम से कम दो का पता है। ये स्तंभ रिम्मनदेई, और निगाली-सागर में हैं। स्तंभों में वसाइ-वस्तीरा और लौरिया-नंदनगढ़ के शीर्ष अक्षत रूप में अपनी जगह पर हैं, रामपुरवा (सांड और सिंह दोनों शीर्ष), संकिस्सा, सारनाय, और सांची के स्तंभों के शीर्ष कुछ न कुछ टूटे-फुटे रूपों में मिल गये हैं। लौरिया-नन्दनगढ़ और वसाढ़-विवरा के स्तंभी और रामपुरवा के एक स्तंभ में जंघे के वल बैठे हुए सिंह का, संकिस्सा के स्तंभ पर खड़ा हायी, रामपुरवा के दूसरे स्तंभ पर खड़ा सांड, और सारनाय बौर सांची के स्तंभों पर पांच सिंह पीठ से पीठ मिलाये मंडित हैं। लौरिया-अराराज के स्तंभ पर संभवतः गरुड़ की मूर्ति रही होगी। मुजपफरपुर जिले में सलेमपुर नामक गांव से एक स्तंभ के शीर्प का एक खंड मिला है जो इस समय पटना-संग्रहालय में सुरक्षित है। यह भी चुनार के बलुए पत्यर का बना है, और इस पर मौर्यकालीन पालिश है। यह कृति भी सम्भवतः मौर्यकालीन है। इस पर चार सांड सारनाय के सिहों की भांति पीठ में पीठ सटाये एक

चन्दा : विगिनिग्स . . . पृ० 23

वर्गाकार सादे फलक पर वैठे हैं। ये पशु एक चौकोर पत्यर पर ऊपर से रखे गये होंगे, जिस पर लता-पुष्प का अलंकरण वना है। हिम्मनदेई स्तंम पर अश्व रहा होगा। 1

आठवीं शताब्दी के एक ऐसे ही सिहली चित्रण के आधार पर कहा गया है कि स्तंभों के शीपों पर कोरे हुए ये पशु—हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह—चार दिग्पा हैं। धिंसहल में आठवीं ज्ञताब्दि की यह परिभापा अज्ञोक काल के पारिप्रेक्ष्य में भी सही है, इस मान्यता में संदेह है। यह भी निश्चय-पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि ये पशु वौद्ध प्रतीक ही हैं। घोड़े को छोड़कर शेप पशु—इन में लीरिया अराराज का स्तंभ शीर्प भी जिसे गरुड़ माना जाता है-प्राचीन ब्राह्मण परम्परा में भी स्वीकृत थे। इसमें गज-विशेषकर रवेतगज-की मान्यता वौद्धों में भी थी (देखिए, घौली का गज और छठे वादेश लेख के अन्त में लिखा **सेतो**≕सफेद शब्द इसमें गिरनार के तेरहवें चट्टान लेख के नीचे के हायी का परोक्ष निर्देश है, कालसी की चट्टान के उत्तरी मुख पर एक हाथी का चित्र खोदा गया है जिसके नीचे गजतमे शब्द लिखा है जिसका वर्ष है श्रेष्ठ गज)। रूपनाथ और सहसराम के चट्टानलेखों और सातर्वे स्तंभलेख के सूक्ष्म अध्ययन से विदित होता है कि अशोक ने जब अपनी . घम्मलिपि लिखाने का निश्चय किया तो उस समय कतिपय स्तंभ खड़े किये जा चुके ये जिनपर आदेशलेख भी खुदे थे। ये स्तंम अशोक के पूर्व के भी हो सकते हैं, अतः इनका सम्बन्य बौद्धों से नहीं रहा होगा। कुछ धर्म-स्तंभ तो अशोक ने स्वयं खड़े करवाये थे। अन्त में, यह भी कहा गया है और इस तर्क में वल भी है कि पशुओं की आकृतियों से मंडित ये स्तंभ आदिम पशु-यूपों के पत्यरों में परिवर्तित रूप मात्र हैं।

बशोक के अभिलेखों के आंतरिक प्रमाण से मोटे तौर पर यह वतलाना सम्भव है कि इन स्तंभों में कौन पहले बना और कौन उसके बाद। रुम्मिनदेई का स्तंभ अशोक के बीसव अभिषेक-वर्ष में लगवाया गया, जबिक

स्मिय: ए हिस्ट्री आफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सीलीन पृ०, 18, हुल्य: का इं० इं०, I, प० xxii

<sup>2.</sup> स्मिय: 'मोनोलियिक पिलर्स आफ अशोक' ZDMG. 1911

<sup>3.</sup> चंदा, बिगिनिग्स, पृ० 31-33

रामपुरवा का स्तंभ छन्त्रीसर्वे वर्ष में । लौरिया-नंदनगढ़ का स्तंभ उसके एक साल वाद लगा। इस पर छहों स्तंभ-लेख खुदे हैं। सारनाय का स्तंभ अट्ठाईसर्वे वर्ष से पूर्व न लगा होगा, क्योंकि इसपर जो आदेश-लेख खुदा है, वह अन्य किसी स्तंभ पर नहीं मिलता। चाहे जो भी हो, सभी विद्वान इस वात पर एकमत हैं कि यह स्तंभ बशोक के अन्तिम राज्यवर्षों का है।

इन स्तंभों और इनके शीपों की शैली का प्रमाण भी इसी कालकम की पुष्टि करता है । जहां तक स्तंभों का सम्बन्ध है, वसाइ-बत्तीरा का स्तंभ एक निश्चित प्रस्थान विन्दु का सूचक है। अन्य स्तंभों की तूलना में इसकी यिंद भारी और आकार में छोटी है, इसकी कारीगरी अपेक्षाकृत अपरिष्कृत है। शीर्प के नीचे का वर्गाकार फलका सादा है। यह स्वयं इस वात का सब्त है कि यह सबसे पहले की रचना है। इस फलके का उसके नीचे की घन्टी के साय कोई सम्बन्य नहीं है। फिर इसका परिमाण भी विरूप है। इसके शीर्प की आकृति—वैठे हुए सिंह—का निर्माण यण्डि से स्वतन्त्र रूप में हुआ है। इसकी रचना में परिष्कार का अभाव तो है ही, साथ ही इसने अभी वह रूप वारण नहीं किया था जब स्तंभ की यप्टि, शीप और उसके नीचे का फलका एक समन्त्रित रचना के संतुलित अंग प्रतीत हों। संकिस्सा का हस्तिमंडित स्तंभ मंजिल का अगला स्थान है। यहां पशु-आकृति के निर्माण में अनाड़ीपन और विरूपता का युग समाप्त हो चुका है। इसका हाथी हुप्टपुष्ट है। इसके अवयवों में संतुलन है। इसकी तुलना घौली के हायी से हो सकती है, जिसका निर्माण अशोक के ग्यारहवें-वारहर्वे राज्य-वर्ष में रखना होगा। हायी के पैरों के वीच की जमीन का चट्टान की डिजाइन से भरना और पशु के नीचे की पट्टी के अलंकरण में नीचे की किनारी में ही नक्शे बनाना, ये दोनों बातें यह प्रकट करती हैं कि अभी डिजाइन और कारीगरी बादिम अवस्था में ही थी। सम्भवत: काष्ठ की ही डिजाइन का इसमें रूपांतरण हुआ है। विद्योपतः किनारी का अलंकरण तो काष्ठ का ही स्मरण दिलाता है। किन्तु फलका अब चौकोर के स्यान पर गोला हो चुका है। उसने अब जो रूप घारण किया है इसमें कपर के पशु और यप्टि के शीर्प के बीच यह लय-सामंजस्य स्यापित करता है। सांड के शीर्ष से मंडित रामपुरवा का स्तंन शैली की दृष्टि से इसी काल का है। इसे हम इसका जोड़ीदार मान सकते हैं। इसका सांड ऊर्जस्वल और नैपिक

तो है, पर इसका अपने नीचे की पट्टी और यिष्ट के शीर्ष से पूरा तालमेल नहीं है । पट्टी के लता-पुष्प का अलंकरण अपेक्षाकृत विरूप और अपरिष्कृत है । किन्तु कालक्रम की दृष्टि से यह सिंह-मंडित रामपुरवा स्तंभ या तदनुरूप लौरिया-नन्दनगढ़ के स्तंभ से अधिक दूर का नहीं हो सकता। इन दोनों स्तंभों में पशु के नीचे की पट्टी कलात्मक दृष्टि से यष्टि के शीर्प से समन्वित और समवयव है । इसके अलंकरण में हसों के जोड़े चोंचें मिलाये दिखाये गये हैं । किन्तु जहां रामपुरवा का सिंह अपने फलके में पूर्णतया अन्तर्विष्ट है, वहां नन्दनगढ़ का स्वयं को फलके के घेरे में फिट नहीं कर पा रहा है। इसका पुट्ठा और पिछले पैर असंतुलित होकर फलके के वाहर प्रक्षिप्त हो रहे हैं। स्तंभों के विकास की अन्तिम मंजिल सारनाय और सांची में दीखती हैं। दोनों स्तम्भों पर कन्वों से जुड़े चार सिंह पीठ से पीठ सटाये दिखाये गये हैं। अन्य स्तम्भों का शीर्ष जहां -सिंह, सांड या हाथी के रूप में किसी एक पशुमूत्ति से वनता है, इन स्तम्भों में सिंहों के ऊपर एक बौद्ध चिह्न-धर्मचक बना हुआ था। सलेमपुर का स्तम्भ जिसके शीर्ष पर चार सांड पीठ से पीठ सटाये जुड़े हुए हैं, इसी वर्ग का है और वह भी विकास की इसी अवस्था का सूचक है।

हम आगे इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि काल-क्रम का यह पौर्वापर्य पशु-आकृतियों के शिल्प के अध्ययन से किसी सीमा तक पुष्ट होता है।

लौरिया-नन्दनगढ़ का स्तम्भ अन्य सभी स्तम्भों से सर्वया सुरक्षित और अखण्ड है। इसके अध्ययन से स्तम्भों और उसके विभिन्न अवयवों का स्पष्ट चित्र सामने आ जाता है। सभी मौर्य-स्तम्भ चुनार के पत्थर से कोरे गये हैं और उन पर शीशे की तरह चमकती पालिश है। यह पालिश सम्भवतः पत्थर पर सिलिका की वानिश के प्रयोग से आई है। एक ही पत्थर के इस्तेमाल से अनुमान होता है कि चुनार के पास कहीं कोई कला-केन्द्र रहा होगा, जिसे सीधे मौर्य-दरवार का संरक्षण प्राप्त था। इस अनुमान की पुष्टि का एक अतिरिक्त कारण और है। ज्यों-ज्यों स्तम्भों का निर्माण होता गया इसके आकार में संतुलन आता गया है। स्तम्भों के विभिन्न अंगों, जैसे पशु आकृति, उसके नीचे की पट्टी और यष्टि-शीर्प में लय-सामंजस्य आता गया है और रूप और तकनीक की दृष्टि से वे एकप्राण होते गये हैं। इस एकप्राणता की समस्या का कलाकारों को सामना करना पड़ा या और इसके समाचान में उन्हें निरन्तर अधिकाधिक सफलता मिलती या और इसके समाचान में उन्हें निरन्तर अधिकाधिक सफलता मिलती

गई है। स्तंभ के मुख्य अवयव हैं: (1) यांद्र, यह सादी और चिकनी है, इसका आकार गोला है और नीचे का वृत्त ऊपर की ओर पतला होता गया है, यिष्ट सदा एक ही पत्यर को कोर कर बनी है; (2) यिष्ट के शीप पर घन्टा की आकृति है जो ईपत् घनुपाकार कमल की पंखुड़ियों के अभिप्राय से बनी प्रतीत होती है। घन्टे की लम्बाई और उसका घरा व स्तम्भों की लम्बाई के अनुपात में घटता-बढ़ता रहा है, यिष्ट के सिर के बीच में तांवे की एक वेलनाकार कील शीप और यिष्ट को जोड़ती है (देखि॰ रामपुरवा का सिहशीप और तांवे की कील जो शीप को यिष्ट से जोड़ती थी); (3) फलका अर्थात् पशु आकृति के नीचे की पट्टी, जो प्राथमिक नमूनों में चौकोर और सादो है और बाद के नमूनों में गोल और अलकृत है और इसका अनुपात घटता बढ़ता रहा है; और (4) स्तंभ को मंडित करने वाली पशु-आकृति। इसमें पशु को कभी बेठे हुए दिखाया गया है और कभी खड़े। आकृति हमेशा विना किसी अपवाद के सर्वतोभद्र बनाई गई है, और पशु-आकृति और उसके नीचे की पट्टी एक ही पत्थर से बनती है। अब हम प्रत्येक अवयव पर अलग-अलग विचार करेंगे।

अन्य अवयवों की भांति यिष्ट की सतह नापतील कर वनाई गई है और सब जगह शुद्ध उतरी है। लीरिया-नन्दनगढ़ के स्तंभ और अन्य स्तंभों के टुकड़ों के परीक्षण से पता चलता है कि यष्टि का परिमाण आकर्पक और सुन्दर है। इसका अपवाद केवल बसाढ़-बखीरा का स्तंभ है जो अपरिमार्जित है। तल-प्रदेश में पत्यर के भोटों या ईंटों की चुनाई में वे आज तक अपने स्थानों पर खड़े हैं। इससे इनकी स्थिरता ही प्रकट होती है कि वे अपने ही गुरुत्व से खड़े हैं। यिष्ट के सिर पर घन्टानुमा आकृति रखी है। कितपय उदाहरणों में, जैसे रुग्मिनदेई के स्तंभ में यब्टि से अकस्मात् ही शीप का संक्रमण हो गया है । किन्तु अन्यत्र बीच में कुछ नमूने और डिजाइन बनाकर संक्रमण को नैसर्गिक और क्रमिक किया गया है। वसाढ़-वखीरा के स्तंभ में यप्टि और घन्टे के बीच तीन नमूने वने हैं जिसमें रस्सी, दाना और घिरनी की डिजाइन हैं। लौरिया-नन्दनगढ़ के स्तंभ में भी ऐसे नमूने हैं। अन्यत्र सादे नमूने वने हैं। इसके सिर का ईपत घनुपाकार घन्टे का अलकरण शतदल की पंखुड़ियों से हुआ है। पंखुड़ियां लम्बी हैं। इनके बीच में तेज पतलो मेड़ें हैं और इनका अंकन अत्यन्त रीतिवद्ध है। किनारों पर चौड़ो और गोल पट्टी है। पंखुड़ियों के जपातों की जमीन में छोटे-छोटे नमूने वने हैं। सबसे पुराने मीर्य-स्तंभ अर्थात् वसाढ़-बसीरा वाले में यिष्ट की चोटी और

उसके ऊपर के चौकोर फलके के वीच का संक्रमण पश्चिमी-एशियाई वटी हुई रस्सी के नमूने से भरा गया है। रामपुरवा के सिंह मंडित स्तूप और सारनाय को छोडकर अन्य सभी स्तंभों में इस डिजाइन की आवृत्ति हुई है। अन्य मीर्य स्तंभों में शीर्य देखने में एक जैसे ही लगते हैं, किन्तु मध्य की उन्नत भूमि और किनारी के नमूनों को अधिकाविक साफ-साफ और तेज दिखाने का प्रयत्न किया गया है और इनके अंकन में रीतिवद्धता बढ़ती जाती है। इन प्रवृत्तियों का पूर्ण परिपाक सारनाथ में हुआ है। मौर्यकालीन घन्टेनुमा यप्टि-शीर्पी का वास्तविक सौन्दर्य उनके कमल-पत्रों के कोमल वक्र और उनके प्रांजल और लय-युक्त परिमाण में है। जिस प्रांजल, मनोरम, सायु, सचिक्कण, विशाल और युं डाकार यिट के शीर्प को ये मंडित कर रहे हैं उनके वैपस्य से सफल प्रदर्शन से इनका सौन्दर्थ और भी वढ़ जाता है। यष्टि और पशु बाकृति के नीचे की पट्टी के अतिरिक्त शीर्प के अध्ययन से भी पता चलता है कि इनमें कलात्मक विकास की कई मंजिलें रही हैं। यद्यपि इनके आवार पर किसी कालक्षम का निणय कर सकना तो कठिन है, तथापि इतना तो स्पष्ट ही है कि इनमें रूप और रेखाओं के अंकन में लय की सिद्धि प्राप्त करने का वरावर प्रयत्न किया गया है। पशु आकृति के नीचे की पट्टी वास्तव में पशु का पादपीठ ही है। यह पादपीठ शुरू में चौकोर और सादा था, फिर यह गोला हो गया और अलंकृत भी होने लगा। अलंकरण का रूप प्रारम्भ में दवा हुआ था, फिर यह घृष्ट होने लगा और इसमें तरह-तरह के अभिप्राय और डिजाइनें उभारी जाने लगीं। इस प्रकार कपर के पशु और नीचे की घन्टेनुमा आकृति से इस पट्टी के सामंजस्य में निरन्तर वृद्धि होती गई। इन सब विकासों को घ्यान से देखकर कोई भी विदग्व समीक्षक स्थापत्य के इस अंग का, जो अपने में स्वतन्त्र है, कमिक विकास बतला सकता है। पशु-आकृति उसके नीचे की पट्टी और घंटानुमा आकृति की एक साथ देखने पर स्तंभ का जी समग्र रूप आँखों के सामने अाता है, उससे वसाढ़-ब्रलीरा से संिकस्सा के रास्ते सारनाय तक के इसके विकास की विभिन्न मंजिलें साफ हो जाती हैं। शुरू में इसके अवयवों का आपस में कोई तालमेल न था, वे तिल-तंदुलवत अलग-अलग प्रतीत होते थे, इनके परिमाण में कोई संतुलन नहीं है। रेखाओं में जड़ता है। घीरे-घीरे इनके अवयवों में संतुलन आने लगता है। सारनाथ तक पहुँचते-पहुँचते ये एकाकार हो जाते हैं, जहां सभी खंड स्पष्ट परिष्कृत और सुनिध्चित हैं, अंगों के परिमाण में पूर्ण संतुलन है। सारनाय का यह स्तंभ

सर्वांग सुन्दर है। इसकी रेखाओं में अब से इति तक प्रवाह है। यप्टि से ऊपर के पूरे भाग का स्वरूप चिरस्यायी रचना के रूप में इतना परिस्कृट हो जाता है कि मौर्य-स्तंभ अपना विशिष्ट प्रभाव छोड़ जाते हैं। आदिम पशु-यूपों से प्रारम्भ करके चिरस्थायी रचना का स्त्ररूप ग्रहण करने में निश्चित ही एक लम्बा रास्ता तै करना पड़ा होगा। किन्तु राजा की इच्छा-शक्ति, राज्य के सावन, एक परोपकारी राजा की व्यक्तिगत अभिरुचि और आदर्श और सम्भवतः विदेशी सहायता और प्रेरणा भी जो मौर्य-दरवार की कृतियों में मुखर है-इन सभी के सहयोग से यह लम्बा और कठिन रास्ता इतनी जल्दी पार हुआ । स्तंभों में जो सौन्दर्य है, वह बाद की भारतीय कला में कहीं नहीं मिलता। खुले आकाश के नीचे स्वतन्त्र रूप में खड़े और अपना विशिष्ट कलात्मक रूप घारण किये, अवयवों में पूर्ण संतुलन और लय स्यापित किये, इन स्तंभों से एक समन्वित और एकाकार रचना का आभास मिलता है। इनकी यब्टि और चोटी के निर्माण में प्रांजलता है, सीन्दर्य है और इनके ऊपर का पशु कितना सजीव और गरिमामय है। सच तो यह है कि विश्व भर में स्वतंत्र रूप से जितने भी स्तंभ बने हैं उनमें कहीं इस कृति का कोई जोड़ नहीं है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इनके निर्माण की प्रेरणा विदेश से मिली। परयर का अकस्मात उपयोग और वह भी स्यापत्य कला में बड़ी-बड़ी डिजाइनों और विशाल कृतियों के लिए, आदिम आकृति और छिव से सजीव और परिष्कृत अंकन का द्रुत विकास, और सारे दृष्टिकोण का आदिम से शाही हो जाना, यह सब बातें यही प्रकट करती हैं कि प्रेरणा बाहरी थी। अनेक बार कहा गया है और यह कथन निःसार भी नहीं है कि प्रेरणा का स्रोत अखमनी राजाओं का ईरान था। कुछ विद्वानों ने तो यह भी सुझाया है कि ये मूल अखमनी स्तंम के भारतीय प्रतिरूप ही हैं, जिसमें भारत के अनुकूल यित्वित परिवर्त्तन कर लिए गये हैं। ऋण की इस सीमा से कितपय विद्वानों ने इनकार किया है और इन विद्वानों के तर्क भी निःसार नहीं हैं। पर तथ्य यह है कि कम कला-समीक्षक ऐसे हैं जिन्होंने गम्भीरता से इस वात में संदेह प्रकट किया हो कि मौर्य-स्तंभों के निर्माण के पीछे परिवम-एशिया के कला रूप सामान्य रूप से और अखमनी प्रेरणा प्रत्यक्षतः और विश्लेपतः काम नहीं कर रही थी। मौर्यों का एशिया के यूनानियों से सम्बन्ध होने का हमें पता है। मौर्य दरवार के आदर्शों और उसकी परम्पराओं पर

अखमनी विचारों का जितना गहरा प्रभाव था, विशेषकर जब हम अशोक के अभिलेखों, साम्राज्य के सम्बन्ध में उसके विचारों और नीतियों और मीयों के स्तंम-मंडप पर अखमनी प्रभाव को देखते हैं, जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है, तो विदेशी प्रेरणा की यह वात असम्भव नहीं मालूम पड़ती। किन्तु मौर्य और अखमनी स्तंभों में जो पर्याप्त अन्तर है उनसे भी हम आखें नहीं मूंद सकते।

मौर्य स्तंभ-मंडप के खंभों में शीर्य पर कोई आकृति नहीं है जबिक परिंपोलिस के स्तंभ-मंडप के खंभों पर के शीर्प प्रान्त में आकृतियां हैं जिनका निर्माण प्रायः बड़े परिश्रम और कला-पूर्ण ढंग से किया गया है। अखमनी खम्भे घन्टों के आकार के या सादे चौकोर या सादे गोल पत्थर के टुकड़ों पर खड़े हैं, जबिक स्वतन्त्र मौर्य खम्भों का कोई आधार नहीं है। घन्टेनुमा आकृति, जो ईरानी खम्भों का आधार है, मौर्य खम्भों के शीर्ष-प्रान्त में हैं और इससे एक नये सौन्दर्य की सुष्टि होती है । मौर्य और अखमनी घन्टे दोनों कमल की डिजाइन के रीतिबद्ध अंकन से ग्रहण किये गये हैं, जो कला-अभि-प्राय के रूप में दोनों देशों में प्रचलित रहे होंगे, किन्तु रूप और आकार और वनावट की दृष्टि से मीर्य और अखमनी घन्टों के बीच काफी अन्तर है। अलमनी घन्टे में पत्तियों और पंलुड़ियों के वलय का अभिप्राय के ऊपरी भाग के अलंकरण में बड़ा प्रमुख हाथ है। इसमें मध्य में प्रक्षेप नहीं हैं, जब कि मौर्य स्तंभ में यह प्रक्षेप बड़ा ही मनोहर है और प्रमुख रूप में बोल रहा है। "अखमनी स्तंभ की यिष्ट में पींसपोलिस के द्वारमुख से और पोल्वार के साइरस के महल के एकमात्र वच रहे खम्भे को छोड़कर सर्वत्र गरारियां वनी हुई हैं। साइरस के महल में ऐसा न होने का कारण यह है कि इसका निर्माण उस समय हुआ था जब ईरानी कला अन्बेरे में अपना मार्ग टटोल रही थी, उस समय उसका अपना कोई रूप नहीं वन पाया था। इसके विपरीत पर्वत-शिलाओं में कोरी गई कब्नें दारा और जक्सींस के महलों की समकालीन हैं। किन्तु यदि इनमें यिष्टियां सादी हैं तो इसका कारण यह है कि महरावें जमीन से काफी ऊँचाई पर वनी हैं। यदि इन यिष्टियों में गरारियां बनाते तो स्तंभ और पतले हो जाते और दूर से साफ-साफ नहीं देखे जा सकते थे। इस अभद्र आपात स्थिति से वचने के लिए ईरानी तक्षक ने उसके रूप में ही सुघार किये । यूनानी कलाकार भी

ऐसी परिस्थिति में प्रायः यही करते थे ।" मौर्य-स्तंभ सादे और गोल हैं। किन्तु भारतीयों ने विना गरारीदार अखमनी यष्टि का ग्रहण नहीं किया है नयों कि इस नमूने को स्वयं अखमनी ही छोड़ चुके थे। लौरिया-नन्दनगढ़ की एक कब्र की खुदाई से एक शाल की लकड़ी का सादा और गोला खम्भा मिला था। भारतीय साहित्य में इन्हें स्थूण कहते थे। अदिमपशु-यूप इन स्यूणों के रूप में ही रहे होंगे। असम्भव नहीं कि मीर्य-पिट का मूल इन काष्ठ-स्तंभों में ही रहा हो। इस अनुमान की पुष्टि इस वात से भी होती है कि अखमनी यण्टि पत्थर के कई टुकड़ों को जोड़कर बना है और यह मूलतः राजगीर की कृति है। जबिक मौर्य यिष्ट एक पत्थर को काटकर बनी है जो बढ़ई या लकड़ी के कारीगरी की विशेषता है। अखमनी-स्तम्भ शीर्ष पुराने मिस्री नमूनों की भांति खजूर के पत्रों के गुच्छे की गैली में बना है जिस पर दो आये सांड या अरने घोड़े या सिंह पीठ से पीठ सटाये बैठे हैं या एक सीवे या उलटे मुंह प्याले और उसके ऊपर दो प्रक्षिप्त मरगोल वने हैं । मौर्य शीर्पों से इनमें कोई समानता नहीं है । इन पर शतदल कमल के रीतिवद्ध अंकन से घन्टे का नमूना बनाया गया है। इनके ऊपर का फलका और उसके ऊपर सर्वतोभद्र और स्वतन्त्र पश्-आकृति अखमनी स्तंभों में नहीं मिलती।

इस प्रकार इसका पूर्ण रूपान्तरण हो गया है। इसका फल एकदम भिन्न हुआ है। अखमनी स्तम्भ की कल्पना किसी बड़े स्थापत्य के एक अंग के रूप में की गई है। किन्तु इसमें इतने हिस्से हैं और इनमें एक-दूसरे से इतना अधिक वैपम्य है कि पूरी रचना भद्दी और गिचिपच लगती है। उसके विपरीत मौर्य-स्तम्भ की कल्पना स्थापत्य के एक स्वतन्त्र रूप में की गई है। कम से कम इसके आखिरी नमूने बड़े सरल हैं। इसके अंगों की कल्पना और उसकी निष्पत्ति में सामंजस्य है। इनमें अधिक स्यायित्व है, गरिमा है और वल भी है। इसका कारण आदिम प्रारम्भिक प्रयोग हैं। इसलिए मौर्यों की इस कला-रूप में स्थानीय और मौलिक देन

<sup>1.</sup> पेरट और चिपीज, हिस्ट्री आफ आर्ट इन पिंशया, पृ० 87-88।

<sup>2.</sup> बार्ना सर्वात 1908-09, पूर्व 123-24, फलक x1, और भी देखिए मैंत्र : 'मीर्पन आर्ट', इंट हिल्बार III, पूर्व 543-45।

से इन्कार नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार इस वात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि शीशे की तरह चमकती इनकी वानिश, यिष्ट की चोटी के बन्टे के अभिप्राय के ग्रहण और रूपान्तरण तथा इसमें भी ऊँचे घरातल पर इनकी कल्पना और प्रेरणा तथा इनके चिर और गरिमामय रूप के लिए ये अखमनी कला के प्रति ऋणी है और जहां तक शीर्ष को मण्डित करने वाली पशु-आकृतियों और अंगतः इनके सामान्य प्रभाव का सम्बन्ध है, उनके लिए वे यूनानी कला के प्रति भी ऋणी है । मरोइदार रस्सी, गुरिया-रील की डिजाइन और इसी तरह की दूसरी डिजाइनें संक्रमण की सूचक हैं। पशु-आकृति के नीचे की पट्टी के अलंकरण में कंटीली पत्ती, और खजूर की डिजाइनें तो दोनों ने ही पश्चिमी-एशिया से ली हैं।

### IV

# पशु-आकृतियां

मीर्य-स्तम्भों के शीर्य को मण्डित करने वाली विशाल पशु-आकृतियों और उड़ीसांतर्गत बौली के हाथी की मूर्ति का अलग से विचार करना ही सुकर होगा। इनके अव्ययन से भी विदित होता है कि स्तम्भों की भांति इनके निर्माण में भी अभिलिपत प्रभाव की निष्पत्ति के लिए बराबर यत्न किया गया है और इस दिशा में मिली सिद्धि के सहारे हम इनका भी कालकम मोटे तौर पर बता सकते हैं। स्पष्ट ही बसाइ-बखीरा का सिंह विकास की प्राथमिक अवस्था का है। अगली निश्चित मंजिल बौली में है, जहां पहाड़ की चट्टान को ही काटकर उसमें से हाथी का अद्धीं श ही कोरा गया है। यह रचना अशोक के बारहवें-तेरहवें राज्य-वर्ष की होगी। संकिस्सा की गज-मूर्ति भी इसी समय के आसपास की होगी। विकास की तीसरी मंजिल रामपुरवा के सांड की आकृति में दीखती है और इसके ठीक बाद का लीरिया-नन्दनगढ़ का सिंह है। रामपुरवा के सिंह की मूर्ति से होकर हम अन्तिम मंजिल पर पहुँचते हैं. जब सारनाथ और सांची की पीठ से पीठ सटाये चार सिंहों की मूर्तियां बनाई गईं, इनकी कला में विशेष कौशल है जो विकास की काफी दरी पार कर लेने पर ही आया होगा।

वसाढ़-यसीरा का सिंह देखने में गिचिपच और अपरिष्कृत है। सिर की चोटी से नीचे की बोर लीटती रेखाओं से लगता है कि रेखाओं में प्रवाह लाने की लोर घ्यान तो है, पर प्रवाह पत्थर के चौकोर टुकड़े पर पहुंचकर जहां पूंछ भीतर की लोर मुड़ती है, सहसा लवरुद्ध हो गया है। सिंह के लयाल के चित्रण में पर्याप्त रीतिबद्धता है। केय-गूच्छों को ललग-जलग कोरा गया है, और इनका विन्यास गिचपिच है, मुखाकृति लपरूप है और कला की प्रारम्भिक अवस्था सूचित करती है। सिंह की पूरी मृद्रा ही लोजहीन है। उसका शरीर तो ठीक-ठीक निकल लाया है, परन्तु रूपांकर की कला लभी प्रीड़ नहीं हुई है। सिंह में जो लोज और वीर्य होता है, बह इस लाकृति में प्रतिविविद तहीं हुला है। इसमें सिंह के लाकारमाय के दर्शन होते हैं, हां यह लपनी विशालता का वोच लवस्य कराता है।

इसकी तुलना में बीली का हायी सुडील है। यह संकिस्सा के हायी से कला की दृष्टि से काफी उन्मत है। सच तो यह है कि इतने दिशाल प्राणी का ऐसा रूपांकन, किसी छवि का ऐसा भावन और श्रेष्ठ अंकन, विषय-वस्तु के अंग-प्रत्यंग का इतना मूक्स ज्ञान और पशुकी ऐसी गरिमासय चाल और रेखाओं का इतना मघुर प्रवाह मौर्यकाल की किसी दूसरी पर्यु-पूर्ति में नहीं मिलता। इसके मुकाबले में रामपुरवा का सिंह और सारनाथ के सिंह भी नीरस और निर्जीव प्रतीत होते हैं। यद्यपि इसमें बाकार की विशालता है बौर छवि की कल्पना भी तयापि इनकी मांसपेशियों और शिराओं के अंकन में एक प्रकार की जड़ता है, ब्यर्थ का तनाव है। रामपुरवा और सारनाय के पशुओं में गानशीकत और गक्ति के प्रदर्शन का प्रयत्न मृतर है। बीली के हायी को शान्त-गरिमा का इनसे कोई मुकाविला नहीं । हाथी के आगे का दायां पैर किचित झुका हुआ है, बायां पैर सीवा, पर एक छोटा सा कोण दना रहा है। लगता है हायी आगे वड़ रहा है। इसकी मुंडी हुई विशाल मूंड में प्रवाह है। नीचे का अंग बड़ा ही रमणीय है। छगता है कि गजराज अपनी राजसी चाल से गहन वन में घूम रहा है। इस हायी के प्रतीक के रूप में मानो सम्राट अशोक अपनी ही बान्त-गरिमा का प्रदर्शन कॉडग-वासियों के सम्मुख कर रहा है। इसके विपरीत सारनाय के सिंहों के रूप में बौद्ध भिन्नुओं के सम्मुख उस सम्राट की शान-गौकत, शक्ति और अधिकार के प्रदर्शन का यतन है, जिसने अब शाक्यमूनि के वर्म का बान्तिपूर्ण अनुगमन करने का निरवय कर लिया है। इसके लिए उस स्थान का चुनाव किया गया, बहां तयागत ने प्रयम बार वर्ग-चक का प्रवर्तन किया था। बौको के हाबी की तुकना में मांची और सारनाय के सिहों की शैकी आडम्बरपूर्ण है।

मीर्य-क्रां 419

रांकिस्मा का हाथी कला की दृष्टि मे निम्न स्तर का है। यत्न तो हाथी की गिन मूचिन करने का हुआ है, मांसपेशियों और शरीर के पिछले भाग के चमलों और पांचों के अंकन से गित का आभाग भी होता है, तथापि विशाल और थुलथुल पशु रूपांकन की दृष्टि से जल प्रतीत होता है। अगले पांच खंभों की तरह वने हैं; तथापि इस प्रकार के अंकन में खिचाच दिखाने का यत्न रहा है, पर हाथी अपने शरीर के बोल के कारण गिछे की ओर शुक गया है। हाथी की यह मुद्रा उसके नीचे की पट्टी और उनके नीचे के घन्टे के अभिप्राय से मेल नहीं खाती। ऐसा प्रतीत होता है कि घीली से संकिस्सा तक अंगों की विशालता और मांस-पेशियों के रीतिबद्ध अंकन पर जोर बढ़ता गया है। संकिस्सा के हाथी के बक्ष के उपरो और खासकर निचले भाग और उदर प्रदेश के निरूपण में यह यत्न साफ दिखलाई देता है। किन्तु सिह-आकृतियों के निरूपण में यह यत्न साफ दिखलाई देता है। किन्तु सिह-आकृतियों के निरूपण में यह यत्न साफ दिखलाई देता है। किन्तु सिह-आकृतियों के निरूपण में यह यत्न सितना स्पष्ट है उत्ना अन्यत्र कहीं नहीं।

इसमें सन्देह नहीं कि बसाढ़-त्रखीरा के सिंह की तुलना में लीरिया-नन्दनगढ़ के गिरु में तनाव और दढ़ता अधिक है। सतह का निरूपण भी अधिक स्पष्ट और यथातथ्य है। शिराओं और मांस-पेशियों के चित्रण में रीतिबद्धता बढ़ाब पर है। आग्रुति और निष्पत्ति के क्षेत्रों में परम्पराओं के पालन पर जोर बढ़ता गया है। किन्तु आकार के सूक्ष्म निरीक्षण और उसके यथार्थवादी प्रस्तुतीकरण के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है, न पशु-आग्रुति का स्तम्भ के नीचे के अवयशों से सामंजस्य स्थापित करने का ही कोई प्रयत्न है।

लीरिया-नग्दनगढ़ से रामपुरवा के सिंह तक पत्थर के परिष्कार, सामान्य निवार, आकृति की कल्पना और रेवाओं के प्रवाह में काफी प्रगति हुई। प्रितांकन में निदिचत रूप से प्रगति के दर्शन होते हैं, विशेषकर पेशियों और पुद्ठों के निरूपण में। किन्तु कला की सामान्य कल्पना पर परम्परा-वादिता का रंग गहरा होता गया है, निरूपण में रीतिबद्धता आती गई है, अयालों, पांवों और पंजों से यह एकदम स्पट्ट हो जाता है। सिंह की अयालों का निरूपण नितांत अनैतांगक है, पांव और पंजे निर्जीव और परम्परा-प्राप्त हैं। किन्तु सारनाथ की चीमृत्तियों की तुलना में रामपूरवा का सिंह, जो स्वतन्त्र मूर्ति ही है, कला की दृष्टि से बढ़-चढ़ कर है। स्थापत्य की दृष्टि से, सारनाथ की पशुमत्तियों का स्थान अवस्य ऊंचा है वयोंकि पशुआकृतियों

का स्तम्म के अन्य अवयशों ने जितना मनोहर सार्यवस्य उसर्ने बीलता है। उतना अन्य किसी नौर्य-स्तम्भ में नहीं।

तकनीक की दृष्टि से रामपुरवा का संड वहीं के सिंह से उच्च केटि का है। क्योंकि सिंह "अपने तीचे की बर्फि के बीवें से दिस पर यह सिरा है सार्वजस्य स्थापित नहीं कर पाया है।"" मार्यक का कयन है कि साँड का "निष्पादन दक्ता अच्छा नहीं है दिक्ता (रामपुरवा) सिंह का।" यदि नार्यंच का इस क्यन से यह मन्त्रव्य हो कि इसकी झाकृति उत्तरी सिची हुई बीर चुक्त नहीं है या इसका निस्तर उठना चरम्बरित, ओरपूर्व और कार्य नहीं है या इसकी काकृति में जैंदी रीतिबढ़ता नहीं है, दो निरदप ही उनका पत सही है । किन्तु साथ ही यह भी मानना होता कि विस कवाकार ने यह मूर्ति उत्थर में कोरी है उसे आकृति के साथ आकार और बरि के बंकत का सर्मृत विवेक था। इसमें कलाकार की वृष्टि यथार्थवारी रही है, उसने करने दिषय की प्रकृति और दैशिष्ट्य का मुख्य राष्ट्रपन किया है। कछाकार को कस्तता किसी भी परम्यस या रीति या दुवहरा से बुंबजो नहीं हुई है और न ये उसके निर्माण में ही किसी रूप में बादर हुई है। पत्र को लक्ते पूरे भार के साथ बड़े बान्त और संपनित बड़कर चे जमीन पर खड़ा दिखाने की कल्पना की गयी है। कलाकार ने इस भार को अद्भुत सकाई और अस्तिविकता के साथ मुर्त विद्या है। इस प्रतिमा में बोन है, पर परम्पराध्यका नहीं है। बाहति और रेखार्जी में दूर्ण विदेश हैं, योजना-बढ़ता नहीं । पत् के भीतर हा बोज और जीवट वहें नंबर और गौरव के साथ मूर्त हुना है। इसमें एक गतिशीय नैसर्जिता है से सी वीर्ष और बक्तवान करती है।

सारनाय में सिहों की मूर्ति के नीचे की रद्दी (कलता) में भी एक लम्बें इस मस्ते एक बलवान सोट का अंकत हुआ है। तुस्त इस दोतों मूर्तियों की सुलना पर व्यान जाता है। इस कोई बलवात सोट तेकी से इस मस्ता बनता है तो उसकी मांसरेशियों, शिरालों और हर्श्हयों में जो खिबाद और बल पहता है उसका बढ़ा नैसिंगिक निकास इससे हुआ है। इसकी रेखालों में प्रयाह है और आकार भी सुद्रीय है। निनोस स्टब्ट और स्थाये है। किन्तु इस बात

<sup>1.</sup> ब्रुचार एर कोर 1983, पुर 1833।

से इन्कार करना कठित है कि इसका सारा निरूपण परम्पराश्रित है, इसकी पेशियां जरूरत से अधिक उभरी हैं, गित में खिचाव पर अत्यिविक वल दिया गया है और इस प्रतिमा में एक प्रकार की जड़ता है। सारनाथ में सीन्दर्य की कल्पना और परम्परा भिन्न रही है।

मारनाथ के सिंहों की कला अत्यन्त ऊंचे दर्जे की है। मानना होगा कि मीर्य-कलाकार प्रारम्भ से ही जिस समस्या के समावान में लगे थे, सारनाथ में उन्होंने उसका समावान पा लिया था । मीर्य-मृत्तियों में यह सबसे विख्यात और सर्वाविक प्रशंसित है । सबसे अधिक बार छप चुकी है । मार्शेल का यह कथन उचित ही है कि "सारनाथ की शीर्पमूर्त्ति, यद्यपि अद्वितीय तो नहीं तथापि ई॰ पू॰ तीसरी शताब्दि में संसार में कला का जितना विकास हुआ था, उसमें यह सर्वायिक विकसित कळाकृति है। इसके शिल्पी को पीढ़ियों का अनुभव प्राप्त था। सिंह कितने बलशाली हैं। उनकी शियाएँ उभरी हुई हैं, पेशियां खिंची हुई हैं। फलके के उच्चित्रों में कितनी ओजपूर्ण वास्तविकता है। उस सारी कृति में आदिम कला का कोई चिन्ह नहीं है। जहां तक नैसर्गिकता अभीष्यत थी कलाकार ने आकृति का बादर्श नैसर्गिक ही रखा है। सिहों की आकृति उसने बड़ी स्पष्टता और विश्वास से कोरी है । उच्चित्रों की कारीगरी में भी उतनी ही प्रीइता है।" किन्तु यहां यह न भूलना चाहिए कि इन मूर्तियों की सारी कल्पना और कार्य-निष्पत्ति अय से इति तक परम्पराश्रित है। चारों अर्घोसहों में तकनीक की चातुरी और दक्षता अवश्य अलकती है, पर सारी रचना में योजनावद्धता है। शिराओं और पेशियों के उभार पर आवश्यकता से अधिक जोर है, इनमें खिचाव कैसा भी क्यों न दिखे, सत्य यह है कि सारी कृति वेजान और परम्पराश्रित है । सिंह के मुंह फाड़ने और मूछों के मरोड़ के साय पूरा सिर ही परम्पराश्रित है । यह आलंकारिक लगता है, सजीव नहीं । अयालों का अंकन भी इसी प्रकार परम्पराध्यित है। इनके विन्यास में योजना-बद्धता है। आकृतियों में मर्यादा न रहने से पूरी रचना में जान ही नहीं रही। तकनीक की दृष्टि से कला पूर्ण-विकसित और परिष्कृत है, किन्तु सिहों की छवि आइंवरपूर्ण और परम्परा-प्राप्त है।

पशुमूर्त्ति के नीचे की पट्टी में पत्यर को कोर कर जो आकृतियां निकाली

<sup>1.</sup> कैं हिं इंo, I, पृ 620

गई हैं वे गोलाई में बनी हैं। इनमें छाया और प्रकाश का अंकन सफलता से हुआ है। तकनीक की दृष्टि से ये रामपुरवा की सिंह के नीचे की पट्टी में उकेरी गई हैं। इनकी गित बड़ी ओजपूर्ण है। पर सिंहों की ही भांति इनकी मृद्रा और आकार आदि के अंकन में भी परम्परा का ही आश्रय ग्रहण किया गया है। यही बात दो अन्य पशुओं अर्थात् सिंह और सांड पर भी लागू होती हैं। सिंह बड़ी ओजपूर्ण चाल से जा रहा है। किन्तु दोनों के हप वही हैं जो परम्परा ने पहले से निश्चित कर रखे थे। इसके विपरीत पट्टी पर एक ही पशु का अंकन नैसींगक रूप में हुआ है और वह है हाथी। हाथी मन्यर गित से आगे वह रहा है। इसके अंकन में परम्परा का आश्रय कम लिया गया हैं। इसके आकार के अंकन में वास्तविकता है, यद्यपि आकार की पूरी अनुभूति नहीं हो पाई है। यौली के हाथी की तुलना में सारनाथ का हाथी लकड़ी का खिलीना लगता है।

सांची के सिंहों की शैली भी सारनाथ की ही भांति परम्पराधित और रीतिवद्ध है। सिंहों के अयाल के अंकन में योजना-बद्धता अधिक मात्रा में है। सम्भवतः ये सिंह सारनाथ के बाद कोरे गये थे। इनकी मुद्रा और आकृति में अपिचारिकता है। आकार में ओज का प्रदर्शन रीतिवद्ध शैली में हुआ है। रूप का भावन सारनाथ की भांति पूर्व-निश्चित है। इस शैली की ओर झुकाव तो बसाढ़-बखीरा के सिंह में ही हो चुका था। जब एक बार अंकन की कोई प्रवृत्ति चल पड़ती है तो शैली का सारा विकास उसी दिशा में होता है। कलाकारों के सींदर्य-दर्शन, उनकी कल्पना और प्रवृत्ति उसी दिशा में मुझ जाती है, जिसमें कोई परिवर्तन किठन होता है। सारनाथ की पट्टी के सिंह, घोड़े और सांड के बारे में यही बात अंगतः लागू होती है। इससे अनुमान होता है कि यह शैली और परम्परा बाहर से स्थिर होकर आई थी। सारनाथ के फलके के घोड़े की बाल और उसकी प्रतिमा का अंकन देखकर अमेजोंसी के सैकोफागस के उच्चित्र के दोनों घोड़ों की याद हो आती है। इसी प्रकार ओजपूर्ण गित से जाते सिंह और सांड को देखकर उनके सुप्रसिद्ध अख़मनी प्रतिक्षों का व्यान हो आता है। इनकी शैली और परम्परा एक

कैरोटि: ए हिस्ट्रो आफ आटं इन इंडिया, I पृ० 218, आकृति 298 ।

पेरट और चिपीज : पूर्वोद्धृत, पृ० 407, आकृति 195, कै० हि० इंo I, पृ० 463, फलक II, आकृति 1 और 2

ही है। यदि हम फलके के हाथी और सेल्यूकस वंशीयों के सिक्कों पर बंकित एक सींग वाले हाथी की मूर्त्ति को अगल-वगल रखकर देखें तो इनमें भी पर्याप्त साम्य मिलेगा। सारनाथ के हाथी के चित्रण में परम्परा का आश्रय अपेक्षाकृत कम है। इसके रूप और कार्य की कल्पना किचित् दूसरी है।

ऊपर जिस सीन्दर्य-दृष्टि, कल्पना और परम्पराधित शैली और पूर्व-निविचत अभिव्यक्ति का उल्लेख हुआ है, वे सभी लक्षण स्तंभों के घीर्ष की मंडित करने वाले मिहों में सर्वाविक स्पष्ट रूप में प्रकट हुए हैं। यक्ष-यिक-णियों की सम्पूर्ण मूर्तियों या मरहुत, सांची और वीयगया के उच्चित्रों की तुलना में इन सिंहों की कला कल्पना, कार्य, शैली और तकनीक सभी दृष्टियों से भिन्न है नितांत पेचीदी, नागर और परिष्कृत । इनमें पूरागत या वादिम कला का कोई आभास नहीं मिलता। बतः यही अनुमान होता है कि इसकी प्रेरणा का स्रोत कहीं विदेश में रहा होगा। क्या वह अखमनी पश्चिम में या ? यह सन्देहास्पद है, क्योंकि इनके प्रतिमा-विवान की अलमनी प्रतिमाओं से कोई समानता नहीं है। इनमें आकार की जो ओजपूर्ण मावना और गोलाई में आकृति गठन की ओर झकाव है वह अखमनी ईरान में कत्तई नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त एक बात और है। अखमनी यूग में पश्चिमी एशिया की कला, विभेषकर ईरानी कला पर यूनानी कला का गहरा प्रभाव पड़ा था। तया, "रूपांकन के क्षेत्र में ईरान में स्वतन्त्र प्रयोग के जो थोड़े बहुत उदाहरण मिलते हैं उनमें कोणीय बाकृतियों के निर्माण की प्रवृत्ति है।"1 इसलिए मार्शल वैनिद्या स्थित युनानी शिलिपयों के प्रमान का समर्थन करता है। पश्चिम एशिया में युतानी उपनिवेजों के बारे में हमारा जो कुछ ज्ञान है और इनके मौर्ययुगीन भारत से जैसे सम्बन्ध थे, उसे देखते हुए सम्भव ही नहीं, प्रायः निश्चित है कि यूनानी कला और संस्कृति ने मौर्य-कला के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया । मीर्यकालीन सिंहों की सीन्दर्य-भावना, परम्पराबद्ध प्रतिमांकन, विषयवस्तु का नूक्ष्मतर वीक्षण, आकार और आकृति का मावन, वरवस क्षयशील और परम्परा-श्रद्ध यूनानी उपनिवेशीय कला की याद दिलाते हैं और यहीं हमें पता चल जाता है कि मौर्य स्तंभों के शीर्पो को मंडित करने वाले सिंहों के अंकन की प्रेरणा कहां से मिली थी। इसी परम्परा में सिंहों, सांडों और घोड़ों का अंकन रीतिवह हुआ या

l. वकाफर: अर्ली इंडियन स्कल्पचर I, पृ॰ 6-7

किन्तु यह बात घौली के हाथी और रामपुरवा के सांड़ों के अंकन पर लागू नहीं होती । इनकी सौन्दर्य-दृष्टि किंचित् दूसरी ही रही है। सम्भवतः ये किसी दूसरी ही कला-परम्परा से सम्वन्द्व रहे हैं। जहां तक आकार के विस्तार की कल्पना और उसके अंकन का प्रश्न है, इसमें कोई शक नहीं कि ये उसी उन्नत कला-स्तर के हैं जिसमें उपर्युवत सिंह रखे जाते हैं । इन पशु-थाकृतियों में कुछ भी पुरागत या असंस्कृत नहीं है। पर यह भी सत्य है कि इनके अंकन में किसी परम्परा का आश्रय नहीं ग्रहण किया गया है, इनकी आकृति की कल्पना और उसका अंकन सर्वथा भिन्न है। इनसे स्पंट पता चलता है कि इनके शिल्पियों को आकृति की कोमलता और उसकी सजीवता का पूर्ण ज्ञान था। इनके शिलिपयों ने सारी आकृति का विधान वड़े संयम से किया है। किसी भी अंग के अंकन में रीति के अनुरूप न तो अति विस्तार है और न कहीं अनावश्यक उभार ही। आकृति के अंकन में कहीं भी योजना-बद्धता नहीं हैं। ये दो आकृतियां (इनसे किंचित् घटकर संकिस्सा के हाथी का स्थान है) एक दूसरी ही सौन्दर्य-दृष्टि और परम्परा में उकेरी गई हैं जो सारनाथ के स्तंभ को मंडित करने वाले सिंहों या उनके नीचे की पट्टी के सिंह, घोड़े या सांड के उच्चित्रों से भिन्न हैं। सारनाय की पट्टी के सांड और रामपुरवा स्तंभ को मंडित करने वाले सांड की तुलना से दृष्टिकोण और परम्परा का अन्तर और भी साफ हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों पशु एक जगत के नहीं विलक्त दो जगतों के प्राणी हैं। कहा जा सकता है कि रामपुरवा के सांड में भारतीय सौन्दर्य-बोध और परम्परा कम से कम कला की शैली के क्षेत्र में प्रमुख है। मृतियों की कल्पना और आकृति-निर्माण में इसी घुरी पर सारी प्राचीन भारतीय कला घुमती है। प्रारम्भ से ही भारत ने कलादर्श के रूप में संयम और शांत-गरिमा के इन्हीं गुणों की प्राप्ति की चेप्टा की है। इसके अतिरिक्त बीली और संकिस्सा के हाथियों की, विशेषकर धीली के हाथी की तुलना लोमश-ऋषि की दरी के द्वार पर कोरे हाथी के काफी उभरे अर्द्ध-चित्रों से करें तो तत्काल ही दिखाई पड़ेगा कि कलात्मक शैली और परम्परा की दृष्टि से ये सभी एक ही वर्ग के हैं। यह दरी मौर्य युग की नहीं भी हो, तो भी यह उसके वहुत वाद की नहीं है। सभी विद्वान यह मानते हैं कि इस दरी के मुख की रचना में किसी काष्ठ-मूर्त्ति को पत्यर में उतारा गया है। इसलिए हम यह मान सकते हैं कि हाथियों की इस शैली की आकृतियां पत्यर से पहले लकड़ी में पीढ़ियों से बनती रही होंगी। घौली का हायी, रामपुरवा का सांड, और कुछ अंशों में संकिस्सा का हायी भावना,

आकृति, और सजीवता की दृष्टि से निश्चय ही भारतीय हैं। इसिलए सम्भा-वना यही है कि इन पशुओं की कल्पना भारतीय परम्परा के अनुरूप है। इनकी रचना में पारम्परिक व तत्कालीन कलात्मक शैली के नम्ने मिलते हैं। पहले जो मूर्तियां लकड़ी की बनती थीं, वे ही अब पत्थर में बनने लगी हैं। इनकी डिजाइन और आकार बड़ा हो गया है और इन कारणों से इनकी रचना की शैली में तदनुरूप परिवर्त्तन कर लिये गये हैं। तीसरे आयाम पर निपुणता प्राप्त करने के लिए, दूसरे शब्दों में कहें तो जीती जागती मूर्तियों को उकेरने में आने वाली किन समस्या का समाधान पाने में कलाकारों ने यूनानी-बैक्ट्रियाई कला की परम्पराओं से बहुत कुछ सीखा है। किन्तु इस विषय में एक दूसरो स्थापना की भी गुन्जाइश है कि मौर्यों से पहले भारत में लकड़ी और मिट्टी की मूर्तियों के निर्माण की कला विकसित हो चुकी थी और कलाकार मिट्टी और लकड़ी की पशुओं और मनुष्यों की तीन आयामों की स्वतन्त्र मूर्तियां बनाया करते थे और सम्भवतः ये बड़े आकार की भी होती थीं।

मौर्य-दरवार के कलाकारों की राष्ट्रीयता के वारे में कुछ कह सकता कि है। इस विपय में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। िकन्तु ऊपर के विवेचन से यही अनुमान होता है िक घौली का हाथी, रामपुरवा का सांड और सम्भवतः संकिस्सा का हाथी भी तत्कालीन भारतीय गैली और परम्परा के भारतीय कलाकारों की सृष्टि हैं। ये तृतीय आयाम की अभिव्यक्ति में प्रवीण और भारतीय दृष्टि के प्रति जागरुक थे। पहली अवस्था में स्तंभों के शीषों को मंडित करने वाले सिंह अर्थात् वसाढ़-वखीरा और लौरिया-नंदनगढ़ के पशुओं को कोरने वाले कलाकार भी भारतीय थे, पर इन्हें तत्कालीन पिट्यमी शैली की भी दीक्षा मिल चुकी थी, क्योंकि इन मूर्तियों में आकृति की कल्पना और उसके यथार्थ अंकन की समस्या का हल ढूढ़ने का प्रयास स्पष्ट दीखता है। रामपुरवा, सारनाथ और सांची के नमूनों में इस दिशा में स्पष्ट प्रगति हुई है। उन्हीं कलाकारों ने पिट्यमी शैली में और अभ्यास करके यह प्रगति की होगी अथवा मौर्य दरवार ने इनकी रचना के लिए पूर्व के यूनानी उपनिवेशों से कलाकार बुलाये होंगे। जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि इन मूर्तियों की रचना पर यूनानी छाप है, जो भारतीय हाथों की नहीं है।

#### V

# तयाकथित मौर्यमूत्तियां

ऊपर जिन पशु-मूर्तियों का वर्णन और विवेचन हुआ है उनके अतिरिक्त वहुत बड़ी तादाद में तीन आयामों की विभिन्न आकार-परिमाणों की स्वतंत्र मूर्त्तियां और कुछ टूटीफूटी उच्चित्र-मूर्त्तियां भी हैं जो मौर्यकाल की कही जाती हैं। इस कथन का मुख्य आवार यह है कि इन पर तथाकथित मीर्य पालिश है और ये चुनार के भूरे वल्का पत्यर की बनी है। पर ये कारण अपर्याप्त हैं। पत्यर पर शीशें की तरह चमकने वाली पालिश लगाने की कला मौर्य-कलाकारों ने अखमनियों से सीखी थी। एक बार जब वे इसे सीख गये और उन्होंने वड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा और मौर्य दरवार ने अपनी शानशौकत के चिह्न के रूप में इसे इस्तेमाल किया होगा तो स्वाभाविक ही है कुछ काल तक तो यह कला अवश्य जीती रही होगी और मौर्यों की शक्ति के क्षीण और लुप्त हो जाने पर भी इनके दुनके इस पालिश का इस्तेमाल होता रहा होगा। उपादान के रूप में चुनार के पत्यर का इस्तेमाल भी अकाट्य प्रमाण नहीं हो सकता। कलात्मक मूर्तियों की रचना के लिए पत्यर का इस्तेमाल पहले-पहले मौर्य-शिल्पियों ने शुरू किया और उन्होंने चुनार से वह पत्थर लिया। कई पीढ़ियों तक इसी पत्थर का इस्तेमाल होता रहा और शिलिपयों के हथीड़ों और छेनियों के लिए यह अनु-कूल भी था। इसलिए सम्भावना यही है कि शिल्पी कुछ काल तक चुनार के पत्थर को ही लेते रहे होंगे। यह कम कम से कम तब तक अवश्य चला होगा जब तक कलाकारों ने दूसरी जगहों के पत्यरों पर प्रयोग कर उसे अपने अनुकूल न पा लिया होगा। इसलिए पालिश और चुनार के पत्थर के आधार पर ही किसी मूर्ति को मौर्य-कालीन कहना ठीक न होगा । इसका आचार मूर्त्तियों की कल्पना और शैली को ही बनाना होगा।

तयाकथित मौर्य मूर्तियों में सबसे पहले इंडियन म्यूजियम में रखी पटना के दो यक्षों की मूर्त्तियों की गणना की जाती है। इनकी आकृति, कल्पना,

मार्शल, चन्दा, कामिर्या, कुमारस्वामी, वकोफर यानी सभी विद्वानों ने इन मूर्तियों को मीर्यकालीन कहा है।

कार्य, वेश-भूपा और अलंकरण प्रायः एक सा है। घ्यान देने की वात है कि इन दोनों के कन्यों के ऊपर ब्राह्मी में एक पंक्ति का लेख खुदा है। पुरालि-पिक दिष्ट से यह लेख ईस्वी सन् के प्रारंभिक वर्षों का है। इस लेख से ही यह बतलाने में सुविचा हुई है कि ये मूर्तियां यक्षों की हैं। मूर्तियों का निर्माण लेख का समकालिक नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए कोई कारण नहीं बतलाया गया है। जिस मौर्य-पालिश के आवार पर इन्हें मौर्यकालीन कहा जाता है वह शरीर के ऊपरी आधे हिस्से पर ही लगी है। इससे यही निष्कर्प निकाला जा सकता है कि मौर्य-दरवार की प्रया का ह्रास हो चुका था। इन मृत्तियों में कोई ऐसी विशेपता नहीं जिसके आबार पर इन्हें मौर्यकालीन कहा जा सके । इसके विपरीत कुछ ऐसे तत्व इन मूर्तियों में हैं जो इनका सम्बन्व एक ओर तो सांची के स्तूप के पूर्वी तोरण की कुछ मूर्तियों से स्था-पित करते हैं तो दूसरी ओर कुपाणकालीन मथुरा की कला से भी इसका सम्बन्य जोड़ते हैं। इन मूर्तियों से भारीपन का बीव होता है। इनके आकार में एक प्रकार का अपरिष्कार दीखता है। यद्यपि वाहें, वक्ष और उदर तो गोले और सुगठित हैं तथापि पृष्ठ-प्रदेश नितांत सपाट है। इस विपमता के कारण ये मथुरा शैली की अपरिष्कृत वोधिसत्त्व मृत्तियों के समान दीखती हैं। कुपाणकालीन मथुरा की मूर्त्तियों में एक विशेषता उनके परिघान के अंकन की है। जब वस्त्र शरीर से चिपटे नहीं दीखते हैं तो पत्थर शरीर से अलग वाहर फेंका हुआ दिखायी देता है। यही वात गहनों के चित्रण से भी देखी जा सकती है। जहां परिघान शरीर से चिपटता है वहां उसे भीगे कपड़े के रूप में दिखाते हैं। कपड़े की पहचान समानांतर मोटी रेखाओं से ही होती है जो कपड़े की सिलवरें दिखाने के लिए बनायी जाती है। दीदारगंज की यक्षी में भी इसी प्रकार का कार्य है, जिसका आगे विचार करेंगे। इसके विपरीत जहां तक शरीर की ऊपरी आकृति और प्रतिमांकन की कला और उसके स्वरूप का प्रश्न है इनका सम्बन्ध सांची के महास्तूप के पूर्वी तोरण के बृहत् उच्चित्रों से प्रतीत होता है।

पटना के यक्षों तथा पारखम और दीदारगंज की पत्थर की पालिशदार खड़ी दो विशाल प्रतिमाओं से अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध दो दिगंबर प्रतिमाओं के वे घड़ हैं, जो वांकीपुर, पटना के निकट लोहानीपुर से मिले थे और इस समय पटना-संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इनमें बड़ा घड़ भी चुनार के पत्थर का बना है और इसमें भी आकृति का त्रिआयामी अंकन है। इस पर भी

मीर्यकाल की गहरी चिकनी पालिश है। छोटे घड़ की आकृति और नैजी, तया पत्यर इसी प्रकार का है, पर इस पर पालिश नहीं है। खुदाई में ये एक ही स्तर पर मिलो यों और इनके साय एक चांदी का आहत-सिक्का भी मिला था जिसे जायसवाल, मौर्यों से पूर्व का बतलाते हैं। पालिशदार बड़े घड़ को वे मौर्य-कालीन तथा विना पालिसवाले छोटे वड़ को सुंग-काल या उससे भी बाद का कहते हैं। किन्तु श्री जायसवाल ने अपनी मान्यता का कोई आवार नहीं वतलाया है। यदि शैली और आकृति को आवार मानें तो दोनों मूर्तियों के ये वड़ एक ही काल के होंगे और वह काल पटना के यक्षों और पारखम के यक्ष के निर्माण से वहुत दूर न रहा होगा। इन प्रतिमाओं के निर्माण में एक प्रकार को जकड्वंदी और परुपता है। इनकी मुजाएँ और जंघे गीले हैं और इनको आकृति में भारीपन है। इस प्रकार इनका सम्बन्य पटना के यक्षों से जुड़ जाता है। इन दोनों ही जोड़ों में एक सी मृदु और प्राणहीन जड़ता है। इनके पृष्ठ-प्रदेश अपेक्षाकृत समतल हैं। लोहानीपुर की मूर्तियां देखने में अधिक अपरिष्कृत पुरागत और अपेक्षाकृत भारी हैं और इनके अंगों में संतुलन का किंचित लभाव है। इस प्रकार इनकी समता वड़ीदा और पारत्वम के यक्षों से है जिनका विवेचन आगे चलकर करेंगे।

पारलम के निकट वड़ौदा से मिली विशाल यक्षमूर्तिं और दूसरी पारलम से ही मिली यक्ष को मूर्ति में भी जो वड़ौदा के यक्षमूर्ति से आकार में कुछ छोटी है (दोनों मूर्तियां मयुरा-संग्रहालय में मुरक्षित हैं) ऐसा ही, विक कुछ अविक मात्रा में वैपम्य है। इनका शरीर तो गोलाई में गढ़ा गया है, पर पीठ सपाट है। वस्त्र और गहने शरीर के बाहर फैंके हुए हैं, इनमें वहीं भारीपन, पुरातनता, जड़ता और बेजान मादंव देखने में आता है। छोटी मूर्तिं पर मौर्यों के स्तंभों जैसी ही पालिश भी लगी है। भारतीय परम्परा में यल और यिक्षणियों की कल्पना भौतिक ऋदि और दैहिक क्षेम के देव और देवी के रूप में की गई है। इन मूर्तियों में इनकी विशाल काया का कारण

<sup>1.</sup> जायसवाल, जैन इमेज आफ दी मौर्य पीरियड, ज॰वि॰ड॰रि॰ सो॰  $x_{x}$ र्ग, पृ 130-32 और फलक ।

<sup>2.</sup> कुमारस्वामी, हिस्द्री आफ इंडिया एंड इंडोनियसन आर्ट पृ० 17, आकृति 15; वोगल : मयुरा स्कूल आफ स्कल्पचर आ०न०रि० 1909-10, पृ० 76, फलक xxviii, अ

उनके बारे में बही कल्पना है। पारखम की मूर्त्ति में किचित मुड़े और अपेक्षाकृत पतले पैरों का साद्द्य खालियर के निकट पवाया से प्राप्त मणिभद्र यक्ष की प्रतिमा से है,1 जबिक बड़ौदा और पारखम की मूर्त्तियों में शरीर के सामने का भाग काफी उभरा और पीठ का दवा है, जिसे देखकर मयुरा की असंस्कृत वोत्रिसत्त्व मूर्त्तियों की याद आती है। पटना के यक्षीं की तुलना में पारखम के यक्ष अधिक प्राचीन दीखते हैं। इनका कार्य भी उनकी अपेक्षा अधिक ख्या और भोंडा है। किन्तु जहां तक दारीर से वस्त्रामूपणों का या प्रतिमांकन का प्रश्न है इनमें भी उसी विशेषता के दर्शन होते हैं। इनमें शरीर के ऊपरी भाग में सपाटपन है किन्तु नीचे आये भाग में अविक स्वाभाविकता है, र गोल और सशक्त हैं तथा ऊपर के घड़ की अपेक्षा काफी सजीव हैं, इनकी तांद वाहर निकली और कुरूप है जो संभवतः यक्षों की विशिष्टता थी। लटकता और कुछ उड़ता हुआ वस्त्र शरीर से चिपके रहने की दशा में पारदर्शकवत वनाया गया है और यह शरीर से अलग दिखाने के लिए पतले सपाट पत्यर के रूप में प्रदर्शित हुआ है। सिलवटें दिखाने के लिए भरहुत की तरह लहरियादार गहरी रेखाएं वनी हैं। दस्त्र का अंत दिखाने के लिए एक गोली मोटी उभरी रेखा वनादी गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि पारखम में वस्त्रों का अंकन जिस रूप में हुआ है, वह भरहूत से पहले का नहीं सकता और पैरों का इस रूप में निर्माण ई०पू० पहली शती से पूर्व का नहीं है। जो भी हो बड़ोदा और पारखम की मूर्त्तियों को मयुरा के सबसे पुराने अपरिष्कृत वर्ग की मूर्त्तियों में रख सकते हैं। इनसे मथुरा की मूर्तिकला के प्रथम अध्याय का प्रारंग होता है । जिन मूर्त्तियों को हम निश्चित रूप से मीर्यंकालीन कहते हैं, उनसे इन मूर्त्तियों का कोई संबंध नहीं है। ये संभवतः पटना के यक्षों से भी वाद की हैं।

इस शृंखला की सभी मूर्तियों में दीदारगंज की यक्षिणी कला की दृष्टि से सबसे उन्नत है। इसमें कोई अपरिष्कृत या प्राचीन तत्त्व नहीं है। इसके शरीर के ऊपरी भाग में नैसिंग क हल्का झुकाव है, दांबे पैर का घुटना किंचित झुका है जो आगे चलने के भाव का द्योतक है। कमर काफी पतली है। उरोज बड़े और गोलें हैं। गले की माला स्तनों के वीच उनके समानांतर नीचे को आई है। इसमें एक अनुपम प्रवाह है।

मार्शल, चंदा कामिरश, कुमारस्वामी, वकोफर यानी सभी विद्वानों ने इन मूर्त्तियों को मौर्यकालीन कहा है।

नितंव पीन हैं। पैरों की आकृति भी वड़ी सुन्दर है। जंघों से नीचे की ओर ये पतले होते चले गये हैं। पैरों में भारी भारी गहने वने हैं। इनकी केश-रचना मनोहर है। उदर, चिवुक और आंखों की रचना विशेषकर पृष्ठ प्रदेश तो और भी सजीव है। नगर-नवेली की संभवत: यह पहली मूर्त्ति है। उसके जिस सजीव स्वरूप को इस मूर्त्ति में अंकित किया गया है, आगे चलकर भारतीय कला और साहित्य में रमणी का वही रूप अमर हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें वस्त्राभरण को, विशेपतः वस्त्रों को जिस रूप में यहां उकेरा गया है, वह पटना के यक्षों की शैली का ही है, किन्तू केवल इसी कारण इसे अपरिष्कृत रचना मानकर इसे भारतीय कला के उसी या प्रारंभिक युग की रचना नहीं कह सकते । यह मूर्त्ति सर्वतोभद्र रूप में वनी है। यह सामने से ही देखने के लिए नहीं वनाई गई है, वितक इसकी मूर्त्ति के किसी भी तरफ से देखा जा सकता है। इसमें अपरिष्कार नाम का कोई तत्व है ही नहीं। इसके केश-पूंज भारी, पर मुलायम हैं। इसके पीन स्निग्य पयोवरों, भरी हुई पीठ, सूक्ष्म कटि, मृदु उदर और पीन नितंत्रों को देखकर दूसरी शताब्दी में निर्मित मयुरा के उच्चित्रों की यक्षिणियों का स्मरण हो आता है जो इनसे भी लालित्य-पूर्ण और सजीव हैं। इन यक्षिणियों की प्रतिमाएं और भी गोली और सजीव हैं। इनकी ओढ़नी और नुपुर और भी दर्शनीय हैं। नि:सन्देह मौर्यकालीन पालिश और चुनार के पत्यर के होते हुए भी दीदारगंज की यक्षिणी इनसे वहुत पहले की नहीं हो सकती।

अतः ये आदमकद और गोलाकार मूर्त्तियां भारतीय कला के एक दूसरे ही पक्ष और चरण की हैं। इनकी आकृति और रूप भारतीय है। शैली और कारीगरी की दृष्टि से मौर्य दरवार की कला से इनका प्रायः कोई सम्बन्ध नहीं है। दरवारी कला में, उदाहरणार्य घौली के हाथी और रामपुरवा के सांड में तृतीय अयाम के प्रदर्शन में दक्षता आ चुकी थी। अतः दीदारगंज की यक्षणी या सम्भवतः पटना के यक्षों की कल्पना और कार्य में इस प्रकार की कोई नई समस्या सामने न थी। ये विकास की एक ही दिशा की सूचक है, जिस पर वाद में प्रवहमान भारतीय परम्परा और तत्कालीन फैशन की भी छाप पड़ी जो इन मूर्त्तियों से स्पष्ट है। इनके विपरीत पारत्म की मूर्तियां और मयुरा की एक यक्षिणी। (जिसकी मनसादेवी के रूप में पूजा होती है)

चंदा, मयुरा स्कूल आफ स्कल्पचर, आ०स०रि० 1922-23, पृ० 164, आ० स० रि० 1920-21, फलक xviii

एक दूसरे वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती हैं जिसकी कल्पना और परम्परा सम्भवतः भिन्न थी। यह अपिष्कृत लोक-शिल्पकला की रचनाएँ प्रतीत होती हैं, जो कला उपर्युक्त शैली से अधिक प्राचीन थी और इसकी जहें जमीन में और गहरी चली गई थीं। यह मौर्य दरवार की कला के समानांतर ही प्रचलित थी, किन्तु दरवारी कलाकारों को इसका पता न था। इस कला को स्थायी उपादानों के माध्यम से स्थिर करने का प्रयत्न पहली वार भरहुत में हुआ और फिर दूसरे स्थानों में, जब कमशः इस शैली के कलाकार घीरे-घीरे तृतीय आयाम की समस्या का समावान ढूँ ढ़ते रहे। इन्हें इस प्रयत्न में कमोबेश सफलता मिलती गई। वड़ौदा और पारखम की मूर्तियाँ तथा और भी दूसरी वहुत-सी मूर्तियां इस धारा के विकास के विभिन्न चरणों को सूचित करती हैं।

सारनाथ से दो पुरुप मूर्तियों के मस्तक तथा एक सिर के तीन छोटे-छोटे दुकड़े मिले हैं जिन पर वही पालिश है और चुनार के ही पत्थर की हैं। पालिश और पत्यर के ही आघार पर इन्हें मीर्य-कालीन कहा जाता है। कुमारस्वामी ने इनकी 'सामान्य यथार्थता' और 'लक्षित पृथक्ता' के आवार पर इस वात की संभावना व्यक्त की है कि ये व्यक्तियों की मूर्तियों के, संभवतः दाताओं की मूर्तियों के टुकड़े हैं। इनके सिर के भूषण में एक-एक फुलना और जैतून की मालाया नक्काशीदार ताज है। ये यूनानी अभिप्रायों की याद दिलाते हैं। पत्यर के मस्तकों के ऐसे ही टुकड़े भीटा और मथुरा से भी मिले हैं। ये और सारनाथ के मस्तक एक 'सुलक्षित शैली' के उदाहरण हैं, किन्तु इनमें कोई ऐसी वात नहीं जो मयुरा शैली की कला से इनका सम्बन्ध स्थापित कर सके। इन मूर्तियों के अलावा मथुरा, सारनाथ, भीटा, बसाढ़, बुलन्दीवाग, कुन्नहार और अन्य स्थानों से मृण्मूर्त्तियों के मस्तक भी भारी संख्या में मिले हैं। इनके सिर का अलंकरण और कभी-कभी मुखाकृति भी यूनानी ढंग की है। इनसे यही सिद्ध होता है कि यूनानी प्रांतीय कला के साय-साय यूनानी अभिप्राय भी गंगा की घाटी तक चले आये थे। मौयों। के पतन के अनन्तर भी यूनानियों से घने संपर्क बने रहे । इसलिए इस बात

वकोफर, अर्ली इंडियन स्कल्पचर, I, पृ० 12-14, फलक 12 और
 कुमारस्वामी : हिस्ट्री आफ इंडियन ऐंड इंडोनेसियन आर्ट, पृ० 19-20, आकृ० 18, 19, 20, 22, 23, कुमारस्वामी की आकृति सं० 21, काफी बाद की है।

की संभावना से एकदम इनकार नहीं किया जा सकता कि यूनानी कला के रूपों और अभिप्रायों का ग्रहण और रूपांतरण इस देश में बाद में भी होता रहा।

कुछ अन्य उभरी हुई मूर्तियों को भी मौर्यकालीन कहा गया है। इस कयन के आवार भी पर्याप्त नहीं हैं। एक तोरण की गोलाईदार डाट के एक टुकड़े में एक प्रोपितपितका नवोड़ा की काफी उभरी हुई मूर्ति मिली है। वितांत गीतिमय इस मूर्ति का कला की दृष्टि से अतिसूक्ष्म महत्व है। उद्विवसना तन्वंगी के कोमल घरीर के पृष्ठ भाग और तहण उरोजों का स्पायन वड़ा ही मनोहर वन पड़ा है। कोमल रेज़ाओं के प्रवाह और सारी रचना का जुगाड़ जैसी इस मूर्ति में मिलती है वैसी प्राथमिक भारतीय कला में अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आती। स्प की ऐसी अभिव्यंजना और रेखाओं का प्रवाह इसे मौर्य या शुंग कला से पृथक करता है। यद्यपि इसके केश-विन्यास, और वस्त्रालंकरण की शैली और कार्य में अपरिष्कृत भारीपन है तथापि इसका रूपायन और रेखाओं का प्रवाह काफी उन्तत है। मीटा की एक अन्य उभरी मूर्तिट में भी आकृति, मुद्रा, और गित की अभिव्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति की सूचना देती है। रचना का जुगाड़ मुखाकृति का प्रकार और तक्षण-कार्य की दृष्टि से इसे बोबगया और सांची की उभरी मूर्तियों से पहले नहीं रख सकते।

"पाटिलपुत्र से तक्षशिला तक विखरे अनेक ढूहों से सब से निचली या करीव-करीव सबसे निचली, सतहों से काफी तादाद में मिली मृष्मूर्तियों को" मौर्यकालीन कहा जाना है। इस कथन का आधार ग्रैली और आकृति वतलायी गई है। कामरिश और गोर्डन ने मृष्मूर्तियों की सांचे में उली या हाथ से बनी ग्रैली या आकृति के आधार पर उनके काल-निर्धारण करने में अने वाले खतरे की ओर स्पष्ट रूप से ध्यान दिलाया है। इस

<sup>1.</sup> Kramrisch, Grunduzuge der Indischen Kunst प् 12, आकृति ॥

<sup>2.</sup> कुमारस्वामी, पूर्वोद्धृत पृ० 20, आकृति 13

कुमारस्वामी, पूर्वो द्वंत, पु॰ 20-21 आकृतियाँ 16, 23, 57, 60

<sup>4.</sup> Kramrisch, J.I.S.O.A. vii, qo 89-110, Gordon, वहीं, xi, 136-95

देश में कुछ वर्षों पहले तक जितने उत्खनन हुए थे उनमें स्तरों के निर्घारण की प्रणाली नितांत अर्वज्ञानिक थी। अतः कम से कम जहां तक मृण्मूर्त्तियों का प्रश्न है इनके आघार पर इनका काल-निर्घारण अविश्वसनीय है। पाटलिपुत्र के प्राचीन स्थान को छोड़कर अन्य स्थानों में मिली मृण्मूर्तियों में बहुतों को अब शुंग, कुषाण और पूर्वगुष्तकाल का कहा जा रहा है।

### VI

## गुहा-स्थापत्य

स्यापत्य के जो निर्माण मौर्य-युग के वतलाये जाते हैं उनमें सौन्दर्य की दृष्टि से महत्व के कम ही हैं। अनुश्रुतियां वतलाती हैं कि अशोक ने वड़ी संख्या में स्तूपों और चैत्य-कक्षों का निर्माण कराया या। किन्तु इनमें वरावर की गुफाओं को काटकर वनाये चैत्य-कक्षों को छोड़कर कोई भी अपने मूल रूप में सुरक्षित नहीं वचा है। इन चैत्य-कक्षों में अशोक और दशरथ के अभिलेख खदे हैं। सारनाथ की एकाश्मवेदिका का निर्माण भी अशोक के संरक्षण और उसकी देखरेख में हुआ होगा। यह चुनार के भूरे पत्थर की है और इस पर पालिश है। स्यापत्य के रूप में यह सांची की वेदिका से हूवहू मिलती है। निश्चय ही यह उस समय की लकड़ी की किसी रचना की पत्थर में नकल है, जिसमें इसकी रचना के वैशिष्ट्य का कतई घ्यान नहीं रखा गया है। इसके आलंबन, स्तंभ सूचियां और उल्णीय सभी किसी एक विशाल शिलाखंड में उकेर दिये गये हैं। यदि इसकी रचनागत विशिष्टता का अववारण होता तो सभी अंगों का पृथक-पृथक निर्माण कर उन्हें एक में जोड़ देने से यह काफी सरल हो जाता। भरहुत, सांची और गया में इस प्रकार की रचना मिलती भी है। अनुश्रुतियों के अनुसार वोधगया के बोधिमंड के निर्माण में अशोक का हाथ वतलाया जाता है। यह वोविमंड भी सम्भवतः उसी आकार का रहा होगा जैसा हम भरहुत के उच्चित्रों में देखते हैं, जिन पर ब्राह्मी अक्षरों में 'भगवतो सवय मुनिनो वोघो' अभिलेख खुदा है। दे स्थापत्य की दृष्टि से इसमें महत्व की बात यह है कि भरहुत का वोधिमंड चार कुड्य स्तंभों (pilasters)

<sup>1.</sup> वही, कामरिश ।

<sup>2.</sup> कुमारस्वामी: पूर्वोद्धत आकृति 41 ।

का है। ये स्तंभ स्पष्ट ही लकड़ी की प्रतिकृतियों की नकल कर बनाये गये होंगे। इनका अशोक के स्मारक स्तंभों से कोई सम्बन्च नहीं है।

वरावर और नागार्जुनी की गुकाओं में सुदामा की दरी सबसे प्राचीन प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन गुफाओं का निर्माण उसी परम्परा की तत्कालीन अंतिम कड़ी है जिसमें असंस्कृत आदिम जातियाँ या सन्यासी आदि निवास करते थे। चट्टानों को काटकर निवास वनाने के ये सबसे प्राचीन प्राप्त उदाहरण हैं। इनमें लकड़ी या फूस के निर्माणों की हुवह नकल है। इन सभी सीघी-सादी कोठरियों की छतों और वाहर की दीवारों में चमकीली पालिश है जो मौर्यकाल की अपनी विशेषता मानी जाती है। वरावर-नागार्ज्नी शृंखला की सभी कोठरियों में ऐसी पालिश है, लोमश ऋपि की दरी में भी है । इनमें सुदामा की दरी संभवतः सबसे पुरानी है । इसमें अशोक के वारहवें राज्यवर्ष का एक अभिलेख खुदा है जिसमें आजीविकों के लिए गृह।वास दान देने का उल्लेख है। चट्टानों को काटकर उनके भीतर दो कमरे बनाये गये हैं। एक आयाताकार उपकक्ष है जिसकी छत पीपानुमा है। इसका दरवाजे का द्वार पक्ष ढल्आ है। यह इस वात की ओर इशारा है कि इसमें लकड़ी के नमूने की नक्ल की गई है। कक्ष में लम्बाई के वल में एक किनारे पर अलग गोली सी कोठरी है जिसकी छत कछुए की पीठ की तरह है। दोनों कक्षों को जोड़ने वाला बीच में एक दरवाजा है। गोली कोठरी के बाहर की और लटकती हुई भौरियां हैं जो यह वतलाती हैं कि इसका नक्शा फूस की कोठरी से लिया गया है। जीवित चट्टान में वेसिलसिले खड़े खांचे भी बने हैं। ये भी यही सिद्ध करते हैं कि लकड़ी या बांस के खड़े तस्तों का नक्या पत्यर में उतारा गया है।1

फर्गुंसन का कहना है कि इस माला की दूसरी कड़ी वह है जिसे कर्ण चीपार कहते हैं। इसमें एक लेख खुदा है जिसमें कहा गया है कि इस गृहावास का निर्माण अशोक के उन्नीसवें वर्ष में हुआ था। यह एक सीधा सादा आयता-कार मंडप है...सिवाय कमान छत के...इसमें स्थापत्य की दृष्टि से कोई

<sup>1</sup>. फर्गु सन : हिस्ट्री आफ इंडियन ऐंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर I, 130-31, प्राउन : इंडियन आर्किटेक्चर : बुद्धिस्ट एंड हिंदू, पू 12-13 ।

मीयं-कला 435

महत्वपूर्ण बात नहीं है। दांयीं ओर अर्थात् पश्चिमी किनारे पर एक नीचा-सा चबूतरा है जो बायद किसी मृत्ति के लिए बना होगा।'1

ग्रेनाइट नागार्जुनी पहाड़ी में दो और गुफाएं हैं। इन गुफाओं में खुदे छेखों से विदित होता है कि मौर्य राजा दशरय ने इन्हें वनवाकर आजीविकों को दान किया था। इसमें दो तो बड़ी छोटी-छोटी हैं पर तीसरी कुछ बड़ी है। दोनों छोटी गुफाओं में एक-एक चौकोर कोठरी है, जिसका दरवाजा एक किनारे पर है और कोठरी की छत पीपानुमा है। सबसे बड़ी गुफा को वहां वाछे गोपी की गुफा के नाम से जानते हैं। इसमें एक बड़ा-सा आयताकार कक्ष है जिसकी छत पीपानुमा है और किनारे वृत्ताकार हैं। इसका दरवाजा दक्षिण की तरफ बीच में है।

इनमें सबसे बाद में बनी और स्थापत्य की दृष्टि से सबसे अच्छी गुफा छोमण ऋषि की गुफा है। इसमें कोई छेख तो नहीं खुदा है पर यह मौरंकालीन मानी जा सकती है। इसका जमीन का नक्शा और सामान्य डिजाइन सुदामा की गुफा से बहुत कुछ मिलता जुलता है। इसमें भी दो कोठरियां एक-दूसरी के बीच में एक दरवाजे से जुड़ी हैं और इनकी छतें पीपानुमा हैं। एक कोठरी आयताकार है, जिसकी छम्बाई के बल बीच में मुख्य दरवाजा पड़ता है जिसके पार्वे ढलवां हैं। दूसरी कोठरी अंडाकार है, सुदामा की गुफा की तरह वृत्ताकार नहीं, किन्तु स्थापत्य की दृष्टि से लोमश ऋषि की गुफा की मार्के की बात उसका मुख है। बढ़ई के काम की हर बारीकी की नकल की गई है। दरी मुख की डिजाइन से तत्कालीन लकड़ी के चैत्य की पुनरंचना की जा सकती है। की तिकोनी छोर की स्तूपिका का कलश मिट्टी या लकड़ी के नक्शे की पत्थर में नकल है। ये गुफाएं या चट्टानों को काट कर बनाये चैत्य-कक्ष आधी शताब्दि के स्थापत्य-निर्माण हैं। किन्तु मौर्य मूर्ति-कला के विपरीत इनमें कोई विकासक्रम परिलक्षित नहीं होता। सुदामा की दरी से लोमश ऋषि की दरी तक प्रयत्नों का विस्तार जरूर हुआ है किन्तु

फर्गुंसन: पूर्वोद्धृत, पृ० 130 ।

<sup>2.</sup> बही, 132 : ब्राउन, पूर्वोद्धत, पृ० 13 ।

फगुंसन, पूर्वोद्धृत, पृ० 131-32, ब्राउन, पूर्वोद्धृत, पृ० 13 ।

<sup>4,</sup> वही

दशरथ की तीन गुफाओं को जोड़ देने पर भी विकास का कोई कम नहीं दीखता। सच तो यह है कि सिवाय चमकीली पालिश के इन गुफाओं में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह विदित हो कि स्थापत्य के क्षेत्र में किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश इसमें थी। जहां तक इन गुफाओं का सम्बन्ध है, हम कह सकते हैं कि मौर्य वास्तुकों ने जो कुछ लकड़ी या बांस या मिट्टी में देखा उसमें ही पत्थर में केवल नकल बना देने की कोशिश की है। किन्तु लोमश ऋषि की दरी के मुख को देखने से यह बात साफ हो जाती है कि पत्थर को काटने में इन आदिम खुफाओं में भी कच्चे काम की इजाजत न थी। हर ब्योरे को बड़ी खूबी से कोरने का प्रयत्न हुआ है। इनका स्थापत्य-मूल्य चाहे जो भी हो इतना तो निश्चित है कि पर्वतों की गुहाओं में चट्टानें तराशकर कुरेदे गए ये चैत्यस्तम्भ गुफा-वास्तु के विकास में द्वितीय चरण के सबसे प्राचीन अवशेष हैं। इसके बाद के गुफा वास्तु का इतिहास मौटे तौर पर सुदामा और लोमश ऋषि की गुफाओं के बुनियाद के खाके और संमुख दर्शन के किमक विकास का ही इतिहास हैं।

# VII उपसंहार

मीयंकाल की कला चाहे जितनी नागरिक, सजीव और परिष्कृत क्यों न हो, इसकी भावाभिव्यंजना कितनी ही उन्नत क्यों न हो, इसके कलाकारों ने सर्वतोभद्र प्रतिमायें गढ़ने में कितनी ही सफलता क्यों न प्राप्त करली हो, किन्तु सत्य यह है कि भारतीय कला के इतिहास में इस दरवारी कला का चही स्थान है जो नाटक में विष्कंभक का। इस सम्बन्ध में कामरिश का कथन एकदम ठीक है कि। 'भारतीय शिल्प कला के क्षेत्र में इसका महत्व बहुत कम ही है।' जैसे शोशे के मकानों में पाले हुए पौचे का बड़े लाड़चाव से विकास होता है उसी तरह विदेशी संस्कृति और आदर्शों से खूब प्रभावित मौर्य दरवार ने बड़े अभिलाप, मनोयोग और धनादि से इसका संबद्धंन किया था। कालांतर में शीशे की दीवारें चूर-चूर हो गयीं और पौचा सूख गया। मौर्यकाल ने भारतीय कला के विकास में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं किया। हां, इसने पत्थर का प्रयोग कर कला को एक स्थाई उपादान अवश्य प्रदान किया। स्तंभों के सिंह-शीर्ण

<sup>1.</sup> कामरिश, इंडियन स्कल्पचर: पृ० 11-12

मौर्य-दरवार की शिल्पकला के आदर्श का भली-भांति द्योतन करते हैं। हमने देखा है कि इनके रूपायन की कल्पना और कला एक विदेशी कला के पूर्व निश्चित मानदंडों के आवार पर ई है। इससे यही अनुमान होता है कि इनके माध्यम से भारतीय कला में पहली वार विषय-वस्तु के सक्ष्म निरीक्षण की शक्ति आई और तृतीय आयाम की समस्या का अनुवारण किया गया। किन्तु इसके विपरीत तर्क की ओर भी मैंने ध्यान दिलाया है। यह अनुमान भी हो सकता है कि उच्च कला की ये दोनों मौलिक बातें भारतीय कलाकारों के लिए जो लकड़ी या मिट्टी की सवतोभद्र प्रतिमाएं बनाते थे अज्ञात न थीं। धौली के हाथी और रामपूरवा के बैल की प्रकृति और आकृति ही नहीं, अपितु इनकी सामान्य कल्पना, निरूपण-शैली और रचना के निरीक्षण से--और ये दोनों पशु निश्चय ही एक दूसरी शैली के हैं, इस अनुमान की प्रवल पुष्टि होती है। मैंने इस वात की ओर घ्यान आकर्षित करने की भी चेंटा की है कि पटने के यक्ष, दीदारगंज की यक्षिणी और लोहानीपुर की जैन मूर्त्तियां कलात्मक विकास की इसी दिशा में आती हैं। हां, यह वात अवश्य है कि मौर्य हाथी और सांड की सौन्दर्यानुभूति का स्तर ऊंचा है। मौर्य दरवार की कला ने दूसरी परंपरा की ओर ध्यान नहीं दिया, जो अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत, शायद लोककला की परंपरा थी। पर यह दूसरी परंपरा भी महत्वपूर्ण थी। इस परंपरा में सर्वतोभद्र मूर्त्तियां वनाने की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। भरहत में पहली वार इस कला को स्थिर करने के लिए स्याई उपादान का प्रयोग किया गया । भरहुत में ही पहली वार गोली मूर्त्ति और चिपटे चेहरे बनाने का वैपम्य सामने आता है। यह वैपम्य वाद में वड़ोदा और पारलम के यक्षों और पारलम की उस मूर्त्ति में भी मिलता है जिसकी आज मनसादेवी की मूर्त्ति के रूप में पूजा होती है। यही नहीं यह वैषम्य पटना के यक्षों, लोहानीपुर की जैन मूर्त्तियों और मयुरा शैली की कतिपय विशाल, पर अपरिष्कृत मूर्त्तियों में भी हैं।

आकाश के तले अकेले खड़े मौयं स्तम्भ भी मौयं दरवार की कला के ही द्योतक हैं। स्तम्भ मौयों के वाद भी वनते रहे, पर उनके रूप में काफी परिवर्तन हुआ। इस प्रकार के स्तम्भों का किसी विशाल स्थापत्य के अंग के रूप में विकास नहीं हुआ। स्थापत्य के स्तम्भों या कुड्य-स्तम्भों में लकड़ी के स्तम्भों की डिजाइन की नकल के कारण उनका दूसरा ही रूप मिलता है। वेसनगर में एक प्रवासी यवन ने जो भागवत वर्म में दीक्षित

हुआ या, एक गरुड़ घ्वज स्थापित कराया था। इसका रूप अशोक के स्तम्भ से भिन्न है। इसकी यिष्ट के नीचे की ओर स्तम्भ का तिहाई हिस्सा अठपहला है । इसका अन्त अर्घकमल की डि ग्राइन में हुआ है । वीच का तिहाई हिस्सा छपहला है जिसके आखिर में एक अठपहली पट्टी है। पट्टी के हर पहलू में रूढ़िबद्ध पूर्णकमल की डिजाइन है। ऊपर का वाकी तिहाई हिस्सा गोल है जिसके ऊपर घन्टानुमा शीर्ष है। इस शीर्प की आकृति और रूप, अशोक के स्तम्भों के जीपों से नहीं विलक पर्सीपोलिस के टिपिकल स्तम्भों से मिलती है जिसमें आघार के ऊपरी हिस्से में गोलाई में दौड़ती पखुड़ियों की डिजाइन वनाई जाती है । शीर्प को मंडित करने वाली आकृति पशु की नहीं है, विल्क एक घनाकार पत्थर के ऊपर ताड़पत्र के गुच्छे का रूढ़िवद्ध अंकन है जिसे देखकर पुन: पश्चिमी एशिया के उसी चाल के अभिप्राय की याद हो आती है। इस पत्थर में अखमनी सीर पश्चिमी एशियाई अभिप्रायों के इस प्रकार मुखर होने का कारण यह हो सकता है कि इसका निर्माता प्रवासी यूनानी था, किन्तु फिर भी तथ्य यह है कि मौर्य राजाओं ने जिस प्रकार के स्तम्भ वनवाये, मौर्य काल के अनन्तर उस तरह के स्तम्भों की आकृति से यह वात और भी साफ हो जाती है। ये लकड़ी के नमूनों के आघार पर वने हैं।

स्थापत्य के क्षेत्र में भी मीर्य दरवार कोई प्रभाव न छोड़ सका। मीर्यों ने अखमनी स्थापत्य और आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण कर अपने महलों और स्तम्भ-मण्डप का निर्माण कराया था। यह शैली भी बाद में नहीं चल पाई। इस नक्शे और डिजाइन के स्थापत्य का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिला। उन्होंने इसके विपरीत पर्वतों की गुहाओं में चट्टान तराश कर जो चैत्य-कक्ष वनवाये वे लकड़ी के नक्शे की पत्थर में हूबहू नक्ल थी। भरहुत सांची, अमरावती और अन्य स्थानों में लीकिक और धार्मिक वस्तु के जो उदाहरण वहां की पुरानी उभरी मूर्तियों में मिलते हैं वे भी इसी निष्कर्ण को पुष्ट करते हैं। इनमें भी भारतीय शैली, रूप और परम्परा प्रमुख है।

<sup>1.</sup> वकोफर : पूर्वोद्धृत, पृ० 71

<sup>2.</sup> फर्गु सन : पूर्वोद्धृत, अध्याय iv, vi, ब्राउन, पूर्वोद्धृत, अध्याय, ii, iii, स्मिय : हिस्ट्री आफ फाइन आर्ट-इन इंडिया एंड सीलोन पृ० 21-8

इसमें कोई शक नहीं कि प्राचीन भारतीय कला में ऐसे अनेक अभिप्रायों और तरहों का प्रचलन था जिन्हें मौर्यों की दरवारी कला ने लोकप्रिय वनाया था—इस कथन का कला की शैली से कोई ताल्लुक नहीं है—और इन अभिप्रायों और तरहों का बहुत वड़ा भाग पश्चिमी एशिया से आया या और इस पश्चिमी एशिया पर अखमनी और बाद में प्रवासी यवनों के साम्राज्य का प्रभुत्व था। किन्तु उपर्युक्त कथन से कोई यह निष्कर्प निकाले कि 'अशोक के ईरानी कारीगरों ने समूचे पश्चिमी एशिया के अभिप्रायों का प्रचार किया' तो यह संकुचित दृष्टि का ही परिचायक होगा। इसमें संदेह की कतई गुंजाइश नहीं कि इन अभिप्रायों में बहुत से तो मौर्यों के काफी पहले ही भारत में प्रचलित हो चुके थे। पर जो अभिप्राय घुवेण यूनानी हैं वे मौर्यकाल में और उसके बाद प्रचलित हुए।

मीयों के साम्राज्यवाद में-विशेषकर अशोक के-भारतीय, अखमनी और यूनानी साम्राज्यवाद के आदर्शों का समन्वय हुआ था। इसमें समाज के संकल्प की नहीं, अपितु व्यक्ति की रुचि और उसके आदशों की अभिव्यक्ति हुई थी । अशोक का निजी घर्म, घम्म की उसकी वारणा और उसकी चम्मविजय की नीति में एक व्यक्ति के आदशों की अभिव्यक्ति हुई थी। इसमें उस व्यक्ति की रुचि की अभिव्यक्ति हुई थी जो दृढ़व्रती, किन्तु उदार निरंकुश या और मौर्ष दरवार और शासन पर पूरी तरह हावी या। मीर्य दरवार की कला इस मूल बात का अपवाद न थी। नन्दों-मीर्यों, विशेषकर मौर्यों के साम्राज्यवाद ने भारत को आदिम कवायली दृष्टि से खींचकर बाहर निकाला। वर्म के क्षेत्र में अशोक की नीति ने बीद्ध वर्म को अन्तर्राष्ट्रीय घरातल पर रख दिया, जो उस समय तक एक कवायली और क्षेत्रीय सम्प्रदाय मात्र ही था। यही बात कला के क्षेत्र में भी हुई। चन्द्रगुप्त, विन्दुसार और अशोक जैसे मौर्य राजाओं की व्यक्तिगत और अखमनी और यवन विचारों और वस्तुओं के प्रति उनके अनुराग ने भारतीय कला को प्रेरणा और प्रोत्साहन दिये और वह स्थाई उपादानों के इस्तेमाल से अमर ही नहीं बनी बल्कि दस्तकारी और अपरिष्कृत कला से ऊपर उसने उच्चतर कला का गीरव और स्थान पाया। अशोक की धम्मविजय की नीति की भांति ही इस कला का असली रूप निश्चित करने में व्यक्ति की रुचि और संकल्प का हाय था। इन दोनों की जड़ें समाज की सामाजिक रुचि और संकल्प में नहीं थीं । इसलिए ये दोनों विविक्त और अचिरजीवी रहीं और शक्तिशाली मौर्य दरवार के क्षेत्र और उसके जीवन

के साथ ही समाप्त हो गयीं। इससे इस वात का खुलासा हो जाता है कि इतनी गौरवशाली वृत्ति, स्मारक आकृति और सुपरिष्कृत रूप के होते हुए भी यह कला भारतीय कला के इतिहास में एक पृथक लघु अध्याय के रूप में क्यों रह गई। मौर्य-स्तम्मों और उनकी पशु आकृतियों की मांति मौर्य कला भी निभृत एकांत में अकेली खड़ी है।

# सहायक ग्रन्थ-सूची

### सामान्य ग्रंथ

कें ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया खंड I (कें ब्रिज 1922)

वार्नेन एल० डी०: एंटिक्क्टीज आफ इंडिया (लंदन 1913)

मैसन-आवरसेल और अन्य: एंशियंट इंडिया एंड इंडियन सिविलिजेशन (लंदन 1934)

राय चौर्यरी हेमचंद्र : पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एंशियंट इंडिया, चतुर्थ सं० (कलकत्ता 1938)

रैप्सन ई० जे०: एंशियंट इंडिया फ्रॉम दि अलिएस्ट टाइम्स टु दी फर्स्ट सेंचुरी ए० डी० (कैंब्रिज 1914)

Lessen Christian: Indische Alterthumskunde 1874

y, ; Vol. II and ed, (Leipzig 1874) Vallee-Poussin, Louis de La : L'Inde aux Tempi des Mauryas (Paris 1930)

### अध्याय 1

# (नंदयुगीन भारत) और IV चंद्रगुप्त और विंदुसार

### काकर ग्रंथ

इन्वेजन आफ इंडिया वाइ अलेग्जांडर दि ग्रेट एज डिस्काइन्ड वाइ क्यू कटियस, डायोडारेस, प्लूटार्क एंड जस्टिन, अनुवादक मैक्किंडल जे डवल्यू (वेस्टॉमस्टर 1896)

ऋग्वेद ब्राह्मणाज । ए० वी० कीथ (हार्वर्ड 1920)

एरियन: एनावेसिस आफ अलेग्जांडर एंड इंडिका (अंग्रेजी अनु०) ई० जि॰ चिन्नॉक (लंदन 1893)

कल्पभूत्र, आफ भद्रवाहु, सं. ह. जैकोवी (लीपजिंग 1877) अनु. ह. जैकोवी सै. व. ई. XXII.

कल्पसूत्र आफ भद्रवाहुः अनुः हः जैकोवी सैः वुः ईः xxii पाजिटरः पुराण टेकस्ट्स आफ दि किल एज (आक्सफोर्ड 1913) मुद्राराक्षस आफ विशाखदत्त (वंबई 1928) मैविकंडल: एंशियंट इंडिया ऐज डिस्क्राइव्ड इन क्लामिकल लिटरेचर (बर्स्टॉनस्टर 1901)

शानशास्त्री, सार. : अर्थशास्त्र साफ कीटिस्य (मैनुर 1909)

स्ट्राबो-ज्याग्रकी संग्रेजी सनू- हैमिस्टन एंड फास्क्रनर (स्टेश्न 18547) स्यविरावलीवरित साफ हेमचंद्र संग्रह- बैकोवी (कलकमा, 1891,

हितीय सं. 1932)

हायीगूंफा इंस्क्रियान काक खारवेल—एपि इंडिका x. रिशिष्ट मं. 1345; ज. वि. स. रि. सी. दिसं. 1917; ज. स. ए. मी. 1910 (फ्लीट), 1918 (स्मिय), 1919 (चंदा); इं. एं. 1919 (र. च. मजूमदार), 1920 (र्यंकर कट्यर), ए. इं. xx प्र. 71-89.

## बाधुनिक प्रंय

वार्कलाजिकल सर्वे आफ इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट राइज डेविड्स : बुडिस्ट इंडिया (लंदन, 1903)

स्पूनर डी. बी.: जीरास्थियन पीरियड लाफ इंडियन हिस्ही, ज. रा. ए. सी. (1915 पृ. 63-89, 405-55) इसके बाद भी (i) स्निय बही पृ. 800-2 (ii) ए. बी. कीय वही 1916 पृ. 138-43 और (iii) एक डहस्यू यामन वहीं पृ. 362-5. ने इस विमर्श को आगे बहाया। दे. माडनें निव्यू 1916 (xix)

टार्न. इवस्यू इवस्यू: ग्रीक्स इन वैक्ट्रिया एंड इंडिया (कॅडिया 1933) वैदल एल ए, : रिपोर्ट लान दि एक्सकेवेशंस आफ पाटलिपुत्र (कलकना 1903)

## भारत में सिकन्दर का अभियान

कैंब्रिज एंशियंट हिस्ट्री vi. अध्याय xiii. विशेषकर iv-vii टार्न ने वेअर का अनुगमन कर झेलम युद्ध का जो विवरण दिया है उसमें उसने कहा है कि सिकंदर की अध्वसेना भारतीय अध्वसेना से मजबूत थी। फिर भी उसने अपनी अध्वसेना का इस प्रकार विभाजन कर दिया कि भारतीय अध्व सेना उस पर आक्रमण करे। इस प्रकार वह उसे हाथियों से दूर हटा देने में समर्थ हो जायेगा (1928)

कैंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया, खंड I, 1922 अध्याय xv और xvii का प्रारंभिक थर्लवाल : हिस्ट्री आफ ग्रीस खंड vii (पृ. 1-75), (लंदन, 1852)

मैिक्तंडल, जे डवस्य , दि इन्वेजन आफ इंडिया वाइ अलेग्जांडर दि ग्रेट ऐज डिस्काइटड वाइ एरियन, कॉटियस, डायोडोरस, प्लूटार्क एंड जस्टिन (वेस्टॉमस्टर 1896)

मैिक्कंडल, जे डबल्यू: स्ट्रावो एंड दि इटिनेररी आफ अलेग्जांडर दि ग्रेट एंशियंट इंडिया ऐज डिस्काइन्ड इन क्लासिकल लिटरेचर का पृ. 6-101 और 150-55

मेंने मुख्य रूप से एरियट के विवरण की आधार बनाया है। जहाँ मैंने किटियस या डायोडोरस के विवरण को वरीयता दी है वहाँ ऐसा कह दिया है। सिकंदर की मृत्यु के वाद के संदर्भ वैसे भी बहुत कम मिलते हैं, जो संदर्भ मेंने दिये हैं उन सभी को आयुनिक ग्रंथों से ही ग्रहण किया है। स्टीन: अलेक्जांडर्स कंपेन आन दि एन. डवल्यू फंटियर, ज्याग्राफिकल जर्नल,

1927

स्टीन: एन आर्कलाजिकल टूबर इन अपर स्वात एंड एडजसंट हिल् टैक्ट्स (आ. स. इं. मेमायर सं. 42; 1930)

स्टीन : आन अलेग्जांडर्स ट्रैंक टुइंडस (लंदन, 1929)

स्टीन : सेरिंडिया खंड i पृ. 1-5 (लंदन, 1921)

स्मिय: वी. ए. अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया अध्याय iii. iv. (आक्सफोर्ड, 1924)

- होल्डिस : दि गेट्स आफ इंडिया (लंदन 1910) "एओनोंस कोई यूनानी जातीय नाम प्रतीत होता है जिसका इस्तेमाल किसी वर्ग के पर्वतीय स्थान के लिए करते थे" (109) "एओनोंस की दो सतही रूपरेखा उपलब्द हैं उससे इसकी कभी पहिचान नहीं हो सकती। (प. 118)
- Breloer, B. Alexander's Kampf Gegen Pores (Stutt gart 1932-33)
- Cavaignae, E: A propos de la bataille d'Alexandre Contre Porus (J.A. 1925 ii 332-4) में कहा है कि सिकंदर ने शिविर से कपर जाकर नदी पार की । उस समय, जैसा कटियस कहता है टालेमी की सेनाओं की गतिविधि पर पोरस नदी के नीचे की ओर से ध्यान लगाये बैठा था।
- Lassen: Indische Alterthumskunde 2 ii q. 124-205 (Leipzig 1874)

#### अध्याय 3

# प्राचीन यूनानी और लैटिन साहित्य में भारत क उल्लेख

केंब्रिज हिस्द्री आफ इंडिया खंड I (1922) अध्याय xvi.

गाडले ए. डी. : हेरोडोटस, अंग्रेजी अनुवाद सहित 4 खंड (लोएव क्लासिकल लाइब्रेरी)

फाल्कनर, डवल्यू (और एच. सी. हैमिल्टन) : दि ज्याग्रफी आफ स्ट्राबो 3 लंड (वोहन्स क्लासिकल लाइग्रेरी) (लंदन 1854-57)

मैंकिंकडल : एंशियंट इंडिया ऐज डिस्काइब्ड वाई मेगास्थनीज एंड एरियन (कलकत्ता, 1877)

,, : एंशियंट इंडिया ऐज डिस्काइब्ड वाई क्टेसियस दि क्निडियन (कलकत्ता 1882)

 दि इन्वेजन आफ इंडिया बाई अलेक्जांडर दि ग्रेट 2 (वेस्टॉमस्टर, 1896)

" : एंशियंट इंडिया ऐज डिस्काइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर (वेस्टिमस्टर 1901)

मोनाहन एफ. जे. : दि अर्ली हिस्ट्री आफ वंगाल (आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस, 1925)

रालिसन् जार्ज : दि हिस्ट्री आफ हेरोडोटस (इवीमैन्स लाइवैरी) 2 खंड

स्टीन ओ. : मेगास्थनीज एंड कीटिल्य (वियेन 1921)। स्टीन का तरीका है कि वह मशीन की तरह मेगास्थनीज से सामग्री लेकर अर्थ-शास्त्र से उसकी तुलना करता है। उसके इस प्रयास का मूल्य कितना है यह बेलोर ने दिखा दिया है। स्टीन ने जहाँ गहराई में जाकर विमर्श किया है वह लाभदायक है।

Breloer B: Kautilya-Studien

- (i) Die Grundeigentum in Indien (वोन 1927)
- (ii) Altindisches Privatrecht bei Megasthenes und Kautalya (बोन 1928)
- " : Megasthenes (etwa 300 V. chr) uber die indische Gesellschaft ZDMG. 1934 pp. 130-164

" : Megasthenes uber die indische Stadtverwaltung, ZDMG 1935 pp. 40-67.

बेलोर ने भारतीय समाज और राजनीति के वारे में मेगास्यनीज के कथनों का वड़ा सहज खुलासा किया है। उसने एक यूनानी प्रशासक के मानसिक गठन का ध्यान रखकर, जिसे अपने पूर्व सूरियों की भारत विषयक रचनाओं का पूरा ज्ञान था सभी बातें समझायी हैं। बोटो स्टीन के विषरीत उसने मेगास्यनीज और कौटिल्य में समानताओं के दर्शन किये हैं।

Lassen: Indische Alterthumskunde<sup>2</sup> 1874, II. pp. 626-751

#### अच्याय 5

### मीर्यों की राज-व्यवस्था

#### आकर ग्रंथ

कौटलीय अर्यज्ञास्त्र : सं. जाम ज्ञास्त्री (मैसूर 1909, द्वि.सं. 1919)

,, , : गणपित शास्त्री (ट्रावनकोर 1924-5)

,, , ; जॉली (लाहोर 1923-4)

### आयुनिक ग्रंय

केंद्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया लंड I. अध्याय xix. (केंद्रिज, 1922)

गोपाल एम. एच. : मौर्यन पिल्लिक फाइनांस (लंदन 1935)

गोवेन एच एच : 'दि इंडियन मैकियाविली आर पोलिटिकल ब्योरी इन इंडिया टू बाडजेंड इबर्स एगो' पोलिटिकल साइंस क्वार्टलीं खंड 44, 1929 पृ. 173-92

जायसवाल का.प्र. : हिंदू पॉलिटी (कलकता, 1924)

वंद्योपाच्याय एन. सी : कीटिल्य (कलकत्ता, 1927)

वानेंट एलडी : एंटिक्किटीज आफ इंडिया (लंदन 1913)

मोनाहन : दि वर्ली हिस्ट्री आफ वंगाल (आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस 1925)

ला एन एन : स्टडीज इन एंशियंट हिंदू पॉलिटी (कलकत्ता 1914)

Breloer: Kautilya Studien I—III (Bonn 1927-34) Hillebrandt, Alfred: Altindische Poltik (Jena 1923)

### अभिलेख

वरुआ वेणीनावव : दि और ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन लाफ महास्थान (इं. हि.

चना. x. 1934, p. 57-66)

वृत्तर जार्ज : सोहगीरा कापर प्लेट (इंडि. एं. xxv. 1896, 261-66) और भी ज. रा.ए.सी. 1907 पृ. 501 से; ए. इं. xxii पृ. 1-3 (जायसवाल) और अ. भं. ओ रि. इ. xi. पृ 32 से

भंडारकर देवदत्त रामकृष्ण : मौर्य ब्राह्मी इंस्क्रिय्सन आफ महास्थान (एपि. इं. xxi. 1931-32. q. 83-91)

# अशोक और उसके उत्तराधिकारी

### अभिलेख

गावीमठ और पालकीगुंडु, इंस्क्रिप्झंस आफ अञ्चोक (हैदरावाद आर्कलाजिकल सिरीज सं. 10, 1932)

सेनार्ट ई: दि इंस्क्रिप्शंस आफ पियदसि (अंग्रेजी) अनुवादक जार्ज ग्रियसंन इं. ए. 1890-92.

साहनी दयाराम ः येर्रागुडि रॉक एडिक्ट्स आफ अशोक आ स इं. वार्षिक रिपोर्ट 1928-29 पृ. 161-7

हुत्रा : इंस्क्रिप्शंस आफ अशोक (आक्सफोर्ड 1929)

होनिंग. डब्स्यू. वी.: दि अरमैक इंस्किप्जांस आफ अशोक फाउंड इन लंपक बुलेटिन आफ दि स्कूल आफ ओरियंटल एंड अफरीकन स्टडीज xiiiसंड I पृ. 80-88

### साहित्यिक प्रमाण

दिव्यावदान : सं. ई. वी. कावेल और आर. ए. नील (केंब्रिज 1886)

दीववंश सं. और अनु. एच ओल्डेनवर्ग (लंदन 1878)

महाभाष्य सं. कीलहार्न (वंबई 1880-5)

महावंश सं. गीगर (लंदन 1908) अनु. वही (लंदन 1912)

युवाङ् च्वाङ् –वील, वृद्धिस्ट रेकार्ड्स आफ दि वेस्टर्न वर्ल्ड (लंदन 1884)

" — वैटर्स-ऑन युवाङ च्वाङ्स ट्रैवल्स इन इंडिया (लंदन 1912)

Tāranāth: German Trans by Schiefner—Geschichte des Buddhisni in Indien (St. Petersberg—1869)

## आघुनिक ग्रंय

डेविड्स टी. डवल्यू. राइज : वृद्धिस्ट इंडिया (लंदन 1903)

दीक्षितार वी. भार. आर. : दि मौर्यन पॉलिटी (मद्रास 1932)

फ्रैं के : पालि उंड संस्कृत (स्ट्रासवर्ग 1902)

मार्शेल और फुरार: मानुमेंट्स आफ सांची 3 खंड (कलकत्ता 1941)

मैकफेल जे. एम. : अशोक (हेरिटेज आफ इंडिया सिरीज कलकत्ता)

मुखर्जी रावाकुमूद : अशोक (लंदन 1928)

मोनाहन : वर्ली हिस्ट्री आफ वंगाल (आवसफोर्ड 1925)

स्मिय वी.ए. : अशोक (आक्सफोर्ड 1920) हार्डी एडमंड : कोनिग अशोक (मैंज 1913)

Burnouf E: Introduction a L'histoire du Buddhisme Indien

(Paris 1876)

Lassen Christian : Indische Alterthumskunde (pp. 224-88) II. (लीयजिंग 1874)

Levi Sylvain: Le Nepal 3 vols (Paris 1905-6)

Przyluski, j : La Legende de L' empereur Asoka (Paris 1923)

Vallee Poussin, L de: L' Inde aux temps des Mauryas (Paris. 1930)

### अशोक और खोतन

कोनो स्टेन : खोतन स्टडीज ज.रा.ए.सो. 1914 पृ. 344 से

बील: बुद्धिस्ट रेकाई्स वेस्टर्न वर्ल्ड (पूर्वोद्धृत)

वील: लाइफ आफ युवाङ् च्वाङ् पृ. 203 (लंदन 1914)

राकित्ल : लाइफ आफ दि बुद्ध, अध्याय viii (ट्रूब्नर्स ओरियंटल सिरीज)

स्टीन सर अलरे : एंशियंट खोतन 1. पृ. 156-66, 368 (आनसफोर्ड 1907)

### अध्याय 7

# दक्षिण भारत और श्रीलंका

आकर ग्रन्थ

संग इलक्कियम् (मद्रास 1940)

आधुनिक ग्रंथ

अय्यंगार एस. के.: विगिनिग्स आफ साउथ इंडियन हिस्ट्री (मद्रास 1918)

क्लकसभै : तमिल्स 1800 इयसं अगो (मद्रास 1904)

गीगर डबल्यू : दि महावंश (अंग्रेजी अनु.) (लंदन 1912)

पार्कर: एंशियंट सीलोन (लंदन, 1909)

शास्त्री के. ए. नीलकंठ : पाण्ड्यन किंगडम अध्याय II और III (लंदन,

1929)

,, : दि चोलाज I अध्याय III-IV (मद्रास 1935)

्रशेष अय्यर के जी : चेर किंग्स आफ दि संगम पीरियड (लंदन 1937)

# उद्योग, व्यापार और मुद्रा

### I. संस्कृत और पालि ग्रंथ

जातक ः सं फॉसवोल (लंदन 1877-97)

, : कावेल के संपादन में अनेक विद्वानों द्वारा अनूदित (कैंब्रिज् 1895-1913)

कौटिल्य अर्थशास्त्र : सं. शामशास्त्री मैसूर 1919

22

: सं. जाली और हिमड्ट खंड I (लाहोर 1929)

" (मूल टीकाओं के साथ संपादित) सं. गणपित शास्त्री खंड 1-3 (त्रावणकोर संस्कृत सिरीज 1921, 1924, 1925)

ः अनु शामशास्त्री द्वितीय सं (मैसूर)

,, : अनु. (Das Altindische Buch Von welt-und Staatsleben) von Johann Jakob Meyer (लीपजिन 1926)

ं इनमें किसी में नंद-मीर्य युग की आर्थिक स्थिति का कोई निश्चित उल्लेख नहीं है। किन्तु इनमें सामान्य और पारंपरिक वातावरण अवस्य है।

## II. यूनानी और लेटिन लेखक

एरियन (पर्लैबियस एरियनस): इंडिका अनु. जे. डवल्यू मैनिकंडल इन एंशियट इंडिया ऐज् डिस्काइल्ड वाई मेगास्थनीज एंड एरियन (लंदन 1877, पुनम् द्वित कलकत्ता 1926).

अनावेसिस आफ अलेग्जांडर एंड इंडिका अनु. ई. जे. चिन्नोक (लंदन 1893)

डायोडोरस: विक्लिओथिके: बुक II. अध्याय 35-42 गिर्विग एपिटोम आफ मेगास्थनीज, अनु मैनिकंडल इन एंशियंट इंडिया ऐज डिस्काइब्ड वाई मेगास्थनीज एंड एरियन प्लिनी वि इल्डर (Gaius Plinius Secundus): The Naturalis Historia, भारत संबंधी अंशों का अनुवाद मैंकिंडल ने किया — इंडिया ऐज डिस्काइन्ड इन क्लासिकल लिटरेचर में (लंदन 1901)

अनु. लोएव क्लासिकल लाइब्रेरी में 10 खंडों में

Quintus Curtius Rufus: Historiae Alexandri Magni भारत संवंधी अंशों का मैंकिडल ने इन्वेजन आफ इंडिया वाई अलेक्जांडर में अनुवाद किया (लंदन 1896)

स्ट्रावो — ज्याग्रफी वुक xv अध्याय I में भारत का सुसंवद्व वर्णन है। भारत के वारे में अन्य उल्लेखों का अनुवाद मैं किंडल ने इंशियंट इंडिया ऐंज डिस्काइव्ड इन क्लासिकल लिटरेचर में किया है (लंदन 1901) अनु. होरेस लिओनार्ड जोन्स ने लोएव क्लासिकल लाइब्रेरी में 8 खंडों में किया (1917-32)

### अभिलेख

भंडारकर देवदत्त रामकृष्ण : मीर्य बाह्मी इंस्क्रिप्यंस आफ महास्थान ए. इं. xxi पृ. 83-91

हुन्श ई. कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम खंडे I. अशोक के अभिलेख, नया संशोधित सं. (आक्सफोर्ड 1925)

(हाल के ही नियंघों का जिक है)

एलन जान: ए केटलाग आफ दि इंडियन क्वायंस इन दि ब्रिटिश म्युनियम (लंदन 1936)

कोसांबी धर्मानंद : ऑन दि स्टडी एंड मैट्रोलाजी आफ दि सिल्वर पंचमार्क्ड क्वायंस न्यू इं. ए. iv पू. 1-35, 49-76

चटर्जी चरणदास : न्यूमिस्मैटिक डेटा इन पालि लिटरेचर (बुद्धिस्टिक स्टडीज सं वी. सी. ला, कलकत्ता 1931

चकवर्ती सुरेद्र कियोर: ए स्टडी आफ एंशियट इंडियन न्यूमिस्मैटिवस, 1931. जायसवाल का. प्र.: अर्ली साइन्ड क्वायंस आफ इंडिया ज. वि. उ. रि. सी. XX. सितंबर-दिसंबर 1934. (अन्य निवंध ज. वि. उ. रि. सी. 1955, 1936, XXIII, नंड I. 1937)

- हुर्गाप्रसाद: दि क्लासिफिकेशन एंड सिग्निफिकेंस आफ सिवल्स आन दि सित्वर पंचमार्क्ड क्वायंस आफ एंगियट इंडिया ज. ए. सो. वं. XXX 1934, सं. 3 (न्यू. स.सं. XLV 1934)
- भट्टाचार्य पी. एन:: ए होर्ड आफ दि सिल्वर पंच-मार्क्ड क्वायंस फाम पूर्णिया—मेमोयर सं. 62. आ. म. इंडिया (दिल्ली 1940)
- भंडारकर देवदत्त रामकृष्ण : लेक्चर्य आन एंशियंट इंडियन न्यूमिस्मैटिक्स (कलकत्ता 1921)
- रप्सन ई. जे : ए कैंटलाग आफ इंडियन क्वायंस इन दि ब्रिटिश म्यूजियम (लंदन, 1908)
  - : इंडियन वत्रायंस (स्ट्रासवर्ग 1897)
- वाहरा ई. एच. सी.: एन इक्जामिनेशन आफ ए फाइंड आफ एंच मार्क्ड नवायंस इन पटना सिटी विद रिफरेंस टु सब्जेक्ट आफ पंच मार्क्ड क्वायंस जनरली (ज. वि. उ. रि. सी. V. 1919)
  - : एन इक्जामिनेशन आफ फिफ्टी एट क्वायंस फाउंड इन घोड़ाघाट (ज. वि. रि. सो. V. 1919)
  - : पंच मार्क्ड सिल्वर क्वायंस, देयर स्टैंडर्ड आफ वेट, एज एंड मिटिंग (ज. रा. ए. सो. 1937)
  - ः नोट्स आन टू होर्ड्स आफ सिल्वर पंच मार्क्ड क्वायंस वन् फाउंड ऐट रमना एंड वन् ऐट मछुआटोली (ज.वि. उ.रि.सो. 1939)
  - : पंच मार्क्ड क्वायंस फ्राम तक्षशिला मेमोयर सं 59 आ स. इं. (दिल्ली 1939)
  - : पैला होई आफ पंच मार्क्ड क्वायंस ज. न्यू. सो. इं. सं. II. 1940
  - : एन इक्जामिनेशन आफ ए होई आफ 105 सिल्वर पंच मार्क्ड क्वायंस फार्जंड इन दि यूनाइटेड प्राविसेज इन 1916 (ज. न्य. सो. इं. सं. II. भाग I, जून 1941)
  - : ए कंपरेटिव स्टडी आफ दि पतरहा (पूर्णिया) होडें आफ सिल्वर पंच मार्क्ड वनायंस (ज. न्यू. सो. इं. सं. IV. भाग II, दिसम्बर 1942)
  - श्रो निवासन टी: एनुवल रिपोर्ट बाफ दि बार्कलाजिकल हिपार्टमेंट बाफ दि

निजाम्स डीमिनियन (1928-9) 1931 परिशिष्ट को पंच मार्क्ड क्वायंस इन दि कैविनेट आफ हैदरावाद म्यूजियम हेमी ए. एस: दि वेट स्टैंडर्ड आफ एशियंट इंडियन क्वायंस (ज. रा. ए. सो. वं. 1937)

#### V. सामान्य ग्रन्थ

घोषाल उपेन्द्रनाथ: कंट्रीव्यूशन टु दि हिस्ट्री आफ दि हिन्दू रेवेन्यू सिस्टम (कलकत्ता, 1930)

नियोगी पंचानन: आइरन इन एंशियंट इंडिया (कलकत्ता 1914) : कापर इन एंशियंट इंडिया (कलकत्ता 1918)

पुरी के. एन.: एक्सकेवेशंस ऐट रायढ़ ड्यूरिंग संवत इयस 1995 एंड 1996 (AD 1938-39) डिपार्टमेंट आफ आर्कलाजिकल एंड हिस्टारिकल रिसर्च, जयपुर स्टेट

मजूमदार रमेशचन्द: कार्पोरेट लाइफ इन एंशियंट इंडिया द्वितीय सं-(कलकत्ता 1922)

मेहता रतिलाल: प्री वृद्धिस्ट इंडिया (वस्वई 1939)

राइज डेनिड्स: वृद्धिस्ट इंडिया (लंदन 1902)

राइज डेविड्स श्रीमती सी ए एफ : एकोनामिक कंडिशंस अकार्डिंग टु अर्ली वृद्धिस्ट लिटरेचर इन केंब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया खं I. (केंब्रिज 1922)

'रोस्तोवजेफ: दि सोशल एंड एकोनामिक हिस्ट्री आफ दि हेलेनेस्टिक वर्ल्ड 3 खंड. (आवसफोर्ड 1941)

साहनी दयाराम : आकलाजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशंस ऐट वैराट, डिपार्टमेंट आफ आर्कलाजिकल एंड हिस्टारिकल रिसर्च

## धर्म

कर्न : मैनुअल आफ इंडियन वृद्धिज्म (स्ट्रैसवर्ग, 1896)

कीय ए. वी.: दि रेलिजन एंड फिलास्फी आफ वेद (हार्वर्ड, 1925)

गीगर: महावंश (अंग्रेजी अनु 1912)

चंदा रामप्रसाद: आर्कलाजी एंड वैष्णव ट्रैडिशन (कलकत्ता 1920)

जैकोबी: जैन सूत्राज (सै.वू. ई. 2 खंड)

दत्त न: अर्ली मोनास्टिक वृद्धिज्य खंड 1 (कलकत्ता 1941) ।

वनर्जी जितेन्द्रनाथ: डेनलपमेन्ट आफ हिन्दू आइकोनोप्राफी (कलकत्ता 1941)

वस्था वेगीमाधवः प्री वृद्धिस्टिक इंडियन फिलासफी, दि आजीविकाज् भंडारकर देवदत्त रामकृष्णः अशोक द्वितीय सं कलकत्ता

भंडारकर रामकृष्ण गोपाल: वैष्णविष्म, शैविष्म एंड माइनर रेलिजियर्स सिस्टम्स (स्ट्रासवर्ग 1913)

वूलर जाजंः दि इंडियन सेक्ट आफ दि जैनाज़ (अनु. जे वर्गीज़) मैिक्जंडल: एंशियंट इंडिया ऐज डिस्काइब्ड वाई मेगास्यनीज एंड एरियन

(कलकता 1877)

राइज डेविड्स: वृद्धिस्ट इंडिया (लंदन, 1911)

रायचौथरी हेमचन्द्र: दि अलीं हिस्ट्री आफ दि चैष्णव सेक्ट

ः दि पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एंशियंट इंडिया (कलकत्ता युनि, 1932)

स्टीवेन्सन: दि हार्ट आफ़ जैनिज्म (आक्सफोर्ड 1915)

De La Vall'ee Poussin: L'Inde Jusque Vers 300 A. V. J. C. (Paris, 1931)

Guerinot: La Religion D jaina (Paris, 1926) Levi Sylvain: Le Nepal 3rds (Paris 1905-8)

: Une Langue Precanonique du Bouddhisme JAS le Laghulovado et l'edit de Bhabra JAS 1896

### अध्याय 10

# भाषा और साहित्य

आकर ग्रंथ

आपस्तंब धर्मसूत्र: सं. बूलर, तृती. सं. (वम्बई 1932) आर्यमंजुश्रीमूलकल्प, सं. राहुल सांकृत्यायन, जायसवाल की ऐन इंपीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया में (लाहोर 1934)

कौटिल्य का अर्थशास्त्र: सं. शामशास्त्री (मैसूर 1924)

गृह्यसूत्र 'खंड I (आवसफोर्ड, 1886), खंड II. (1892)

पतंजिल का महाभाष्य सं. कीलहार्न (वम्बई 1892; 1906; 1909)

पाणिनिकृत अण्टाध्यायी, कात्यायन वात्तिकों के साथ (मद्रास 1917)

बृहत्कथाकोश आफ हरिषेण : सं. डा. ए. एन. उपाध्ये (भारतीय विद्याभवन, वम्बई 1943)

बृहत्कथामंजरी आफ क्षेमेंद्र: (काव्यमाला 69, निर्णयसागर प्रेस वम्बई 1901)

वीवायन धर्मसूत्र (गवर्नमेंट ओरियंटल लाइब्रेरी सिरीज, मैसूर 1901)

भरतकृत नाट्यशास्त्र, अभिनवगुष्त की अभिनवभारती ट्रीका सहित गायकवाड़ ओरियंटल सिरीज वड़ौदा, खंड I. 1926 खंड II. 1934, इसकी मूल पांडु लिपि मद्रास गवर्नमेंट ओरियटल लाइब्रेरी में है

भर्तृ हरिकृत वाक्यपदीय, बनारस संस्कृत सिरीज, कांड I व II, (1887) भोजकृत श्रृंगारप्रकाश: वे राधवन (कर्नाटक पव्लिशिंग हाउस, बम्बई, इसकी पांडुलिपि भी मद्रास, गवनंमेंट ओरियटल लाइबेरी में है।

यास्क का निरुक्त

राजशेखरकृत काव्यमीमांसा (गायकवाड़ ओरियंटल सिरीज, वहोदा 1934) वामनकृत काव्यालंकारसूत्र व वृत्ति (वाणीविलास प्रेस श्रीरंगम 1909) वीतस्यायनक्वेत कामसूत्र (चौखंगा सिरीज, बनारस)

सैंग्नेड बुक्स आफ दि ईस्ट, खड II, xxix, xxx

सोमदेवकृत कथासरित्सागर (निर्णयसागर प्रेस वम्बई, 1903)

हेमचन्द्रकृत स्थविरावलीचरित अथवा परिशिष्ट पर्वन सं. हर्मन जैकोबी एशियाटिक सोसायटी आफ वंगाल, कलकत्ता 1932)

आधुनिक ग्रंथ

काणे, प्रा. चा.: हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र I (भंडारकर ओ. रि. इं. पूना, 1930)

कीय ए. बी. : हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर (आनसफोर्ड 1928)

कोमेमोरेटिव एसेज प्रिजेंटेड टूसर आर. जी. भंडारकर (भंडारकर ओ. रि. इं. पूना, 1917)

पाणिनि हिज प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर वाई गोल्डस्टकर (लंदन MDCCCLXI)

प्रभातर्चंद चक्रवर्ती : पतंजिल ऐज ही रिवीन्स हिमसेल्फ इन हिज महाभाष्य (इं. हि. क्वा. II)

मैक्समूलर: हिस्ट्री आफ एंशियंट संस्कृत लिटरेचर (लंदन 1892)

मैनिकंडल: एंशियंट इंडिया ऐज डिस्काइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर (वेस्टॉमस्टर 1901)

विल्सन फ़ाइलोलाजिकल लेक्चसं आन संस्कृत एंड डिराइब्ड लैंगुएजेंस (1887) बाई आर जी भंडारकर (क्लेक्टेड वर्क्स आफ आर जी भंडारकर खंड IV. भंडारकर ओ. रि. इं. पूना 1929)

विटरनिट्ज : हिस्ट्री आफ इंडियन लिटरेचर अंग्रेजी अनुवाद खंड I और II-(कलकत्ता वि. वि. 1937, 1933)

स्टेन कोनो : दि होम आफ पैशाची ZDMG, 64 (1910)

हरप्रसाद शास्त्री : मगधन लिटरेचर (कलकत्ता, 1923)

हुल्य : इंस्फिप्संस बाफ अगोक (का. इं. इं. सं. I. आक्सफोर्ड 1925)

### अध्याय 11

# मौर्यकला

- कार्डिगटन के. डे. वी.: एंशियंट इंडिया फाम अलिएस्ट टाइम्स टु दि गुप्ताज (लंदन 1926)
- किंग एंड थाम्पसन: दि स्कल्पचर्स एंड दि इंस्क्रिश्तंस आफ वहिस्तून (लंदन 1907)
- कुमारस्वामी ए. के. : हिस्ट्री आफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट (लंदन 1927) खंड 1 और 2
- कुमारस्वामी ए. के : ओरिजिन आफ दि लोटस (सोकाल्ड वेल्) कैपिटल (इ. हि. क्वा. VI. पृ. 373-5)
- कैरोटी जी: ए हिस्ट्री आफ आर्ट, I (एंशियंट इंडिया) (लंदन 1908) कोटेरिल: हिस्ट्री आफ आर्ट, I
- कामरिश स्टेला: Grundzüge der Indischen Kunst (Hellerau, 1924)
  - : कंटैक्ट आफ इंडियन आर्ट विद दि आर्ट आफ अदर कंट्रीज़ (ज. डि. ले. क. वि. वि. X. 1923)
  - : इंडियन स्कल्पचर (कलकत्ता, 1933) अध्याय I. सेक्शन 2 प. 9 तथा आगे
- चंदा रा. प्र.: फोर एंशियंट यक्ष स्टैचूज (ज. डि. ले. क. वि. वि. IV, 1921) : दि विगिनिंग्स आफ आर्ट इन ईस्टर्न इंडिया विद स्पेशल रिफरेंस टु स्कल्पचर इन दि इंडियन म्यूजियम, कलकत्ता मे. आ. सं. इं. सं. 30 (1927)
- जैस्ट्रो एम. : दि सिविलिजेशन आफ वैविलोनिया एंड असीरिया (बोस्टन, 1898)

टानं डवत्यू डवर्त्यू : हेलेनिस्टिक सिविलजी बन (लंदन 1927)

टोल्मन : एंशियंट पासियन लेक्सिकन एंड टेक्स्ट्स वैंडरविल्ट ओरियंटल सिरीज VI. (न्यूयाकं 1908)

डाल्टन ओ. एम. दि ट्रेजर आफ दि आक्सस, द्वितीय सं.

पेरोट, जार्ज एंड चिपीज: हिस्ट्री आफ आर्ट इन पर्सिया (लंदन, 1892)

फर्गुसन जे : ए हिस्ट्री आफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेनचर द्वितीय सं. (लंदन 1910) अध्याय 5 पृ. 125 से

वकोफर एल: अर्ली इंडियन स्कल्पचर (पेरिस 1929) खंड I अध्याय I प्. I तया आगे

त्राउन पर्सी : इंडियन आर्किटेक्चर : बुद्धिस्ट एंड हिंदू (वम्बई) अध्याय II और III. पृ० 5 तथा आगे

मार्शिल जान : मानुमेंट्स आफ एंशियंट इंडिया, कै. हि. इं. I.

मित्र ए. के.: मौर्यन आर्ट (इं. हि.क्वा. III. पृ. 541 तया आगे)

: ओरिजिन आफ दि बेल कैंपिटल (ई हि. क्वा. VI, पृ. 213 तथा आगे)

मैक्तिंडल एंशियंट इंडिया ऐज डिस्काइब्ड इन क्लासिकल लिटरेचर

लारेंस ए. डबल्यू: लेटर ग्रीक स्कल्पचर एंड इट्स इन्पलुएंसेज आन ईस्ट एंड वेस्ट

वैंडल एल. ए.: रिपोर्ट आन एक्सकेवेशंस ऐट पाटलिपुत्र, (कलकत्ता, 1903)

स्पूनर डी. वी.: दीदारगंज इमेज नाउ इन दि पटना म्युजियम (ज.वि.उ. रि.सो. V. 1919)

: मिस्टर रतन टाटाज एक्सकेवेशंस ऐट पाटलिपुत्र (आ. स. रि. 1912-13)

: दि जोरास्ट्रियन पीरियड आफ इंडियन हिस्ट्री (ज. रा. ए. सो. 1915)

स्मियः विसेंट ए : हिस्ट्री आफ फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सीलोन (आक्सफोर्ड 1930) अध्याय II और III पृ. 15 से : दि मोनोलियिक पिलर्स आर कालम्स आफ अशीक (ZDMG LXV, 1911)

: प्रसियन इंन्फ्लूएंस बान मौर्यन इंडिया (ई एं. 1905 प. 201 से)

हत्ता: इंस्क्रिप्शंस आफ वशोक (का. इं. इं. I, 1925)

Combaz, Gisbert : L' Inde et L'orient, classique (पेरिस 1937)

Delaporte. L: La Mesopotamie (पेरिस 1923)

Sarre Friedrich: Die Kunst des alten Persien (बॉलन, 1923)

# **अनुक्रमिशाका**

अकवर 264 अनाथपिडिक, वुद्ध का समकालिक महा-अक्फिस-नीसा का सरदार 28 सिकंदर से मिलने वाले प्रतिनिधि मंडल का नेता 42, 131 अकेसिनेस (चेनाव) नदी 42, 61, 66, 67 अखमनी (जाति) 23, 25, 26, 124, 135, 138 के उत्तराधिकारी 27-35 का मौर्यकला पर प्रभाव, 397-400, 414, 416, 423, 439 अखमनी अभिलेख 264 अखमनी साम्राज्य 24, 199, 212 अगरनोमोई, विकय स्थलों के अधीक्षक लग्रमीस (लाग्रसैन्य, 309 जेंद्रमीस)देव महापद्म 6, 8, 9, 16, 145 अग्निस्कंघ 270 अप्रश्नेणी (अगलस्सोई) उत्तरपश्चिम भारत की एक गण जाति जिसे सिकंदर ने परास्त किया 32, 67-68 अचेलक, एक साधु 339 अजातशत्रु शैशुनाग राजा, विविसार का पुत्र 9, 10, 11, 72, अजित, तीर्थिक उपदेशक वृद्ध के सम-कालीन 337 **अटक** 21 अट्ठक ऋपि (अप्टक) 330 अथर्ववेद 297 अदिगमान-सतियपुत 270 अदिनपुण्यावदान, क्षेमेन्द्रकृत अवदान-कल्पलता का अंग 144 अद्रस्ते (अघृष्ट, अरिष्ट) एक जाति 31, 62 सिकंदर को समर्पण

सेट 306 अनुरावपुर, लंका की राजवानी 292; 293 अनुला, लंका की रानी 274, 293 अपराइते 28 अपरांत 252, 255, 298 अफगानिस्तान 23, 136, 248, 296, 352 अफीका 98, 222 अवेस्तनोई (अंवष्ठ) एक 33, 71 अविसरीज (अभिसार) अभिसार का राजा 29, 30, 45, 49, 51, 62 सिकंदर से युद्ध 44, 54, सिकंदर का क्षत्रप वना 65 अवन्फज्ल 323 अभिवम्म (अभिवर्म) पिटक 244, 327, 344 अभिवानचितामणि, हेमचंद्र का ग्रंथ 134 अभिनवगुप्त का लेखक 373-374 अभिनवभारती नाट्यशास्त्र की अभिनवगृत की टीका 373, 374 अभिसार, सिंव से पूरव का क्षेत्र 28 29, 30, 45, 60, 65, 77 **अमरावती** 438 अमित्रोकेरीज (अमित्रघात) विदुसार की उपाधि 188 अमित्रघात, विदुसार की उपाधि 146, अमित्रोखदीस (अमित्र) विदुसार की **ल्पा**घि <sup>3</sup>57 अमृतसर 357 अमें जोंस 422

अम्बच्छ एक जाति 33, 71 अम्बिगेरस, हर्मेटेलिया का शासक 34 अम्मोन, एक युनानी देवता 66, 73 अभिवर्मकोषकारिका 121 अयोच्या <sup>9</sup>, 14, 402 **अर**दंट (अराप्ट्र) 381 अरव जाति 97, 289, 310 अरव सागर 35, 310, 311 अरविताई (हव) एक स्थान 75, 363 अरमैकलिपि 228, 366 अरस्तू, एक यूनानी दार्शनिक अराकोटी, एक स्थान 169 अरांकोशिया (कंदहार) 73, 91 की सीमाए 170, अखमनी साम्राज्य का अंग 23, 26 सेल्युकस ने चंद्रगुप्त को सींपा 142 अराविओस 75 अराराज एक स्थान 229, 408 अरिक्कलूर, कोयंवटूर का एक स्थान 'जहां अशोक का अभिलेख मिला है---287 अरिट्ट (अरिप्ट) अरिप्ट 62 अरिस्टाटल (अरस्तू) <sup>83</sup> अर्जुन पांडव वीर<sup>3</sup>47 अर्जुनपुरा 391 अर्थशास्त्र कौटिल्य 13, 26, 119, 120, 123, 148, 192, 271, 297, 299, 308, 326, 373, 375, 376, 378, 380, 381, 387 अश्वघोप से तुलना 220, अंतःपुर व राजकुमारों के प्रति व्यवहार 197 आभूपण, <sup>304</sup> औद्योगिक नीति 313-315, कर्ता ंद कीन और कव हुआ 213-225, कामसूत्र से तुलना 218, केंद्रीय शासन व कर्मचारी 199-202, गणतंत्रों के प्रति व्यवंहार 193,

गांवों का शासन 203-4, गोअध्यक्ष और अशोक के वच-भूमिक 258 घोड़ों हाथियों का शिक्षण 132 चमड़ों की विभिन्न किस्में 301-302 चरक-संहिता से तुलना 218 जिलों का शासन 202-4 तिथियों का उल्लेख 224 घातु व घातुकर्म 302-303 नंदों का उल्लेख 5 नगरपरिपदों का उल्लेख नहीं 131 नारद से तुलना 223 न्यायव्यवस्था 207-210 भारत की सीमा 193 भूमि के स्वामित्वसंबंधी प्रमाण महाभारत से तुलना 219 मंडल और पाड्गुण्य 210 मंत्रिपरिपद की अशोक की परिपा से तुलना 257 मेगास्थनीज से नुलना 220-222 याज्ञवल्क्य से तुलना 216-217 युद्ध के उपकरण 305 राजा की दिनचर्या राजाज्ञा की स्वतंत्रता 195 वित्तव्यवस्था 205-6 विदेशनीति के सिद्धांत 210 विदेशी प्रतिदश 194 सड़कों के परिमाण 307, संकर्पण के भक्त 348 सिक्के 319 सुगंवित लकड़ियों के उल्लेख <sup>3</sup>02-303 संन्य-संगठन 211 हाथियों की शिक्षा 132 वर्वमागवी भाषा 384-385 अर्सकीज, उरमा (जिला हजारा) का राजा 29, 65 अलकंद एक स्थान

अलसंद (अलेक्जंड्रिया), कावुल के पास एक स्थान 171 अलिक्संदर, कोरिय का राजा, अशोक का समकालीन 230, 233, 240 **अलियवसानि** (आयंबगानि) एक ग्रंथ 327 अलेक्जेंडर, कोरिथ का राजा 230, 233, 240 अलेक्जेंडर एपिरस का राजा 232 अलेक्जेंडर की वंदरगाह 74 अलेक्जेंड्रिया (अलसंद, अलकंदकम सिकंदरिया) सिकंदर द्वारा वसाया गया एक नगर 39, 77, 94. 223, 367 अलोर 33, 72 अवदान साहित्य 227 अवदान कल्पलता 144 अवव <sup>352</sup> **अ**ववी भाषा 358, 360 अवय किशोर नारायण 138 अवन्ति 10, 12, 149, 172, 319, 320, 342 अवन्तिसुंदरी <sup>3</sup>73 अवस्तोनाई (संवस्ते, संवरगै, अंवष्ट) अशोक (चंडाशोक, कालाशोक, धर्मा-शोक, प्रियदर्शन, प्रियदस्सन, प्रियदसि, अशोकवर्वन, देवानांप्रिय) 3, 147, 152, 156, 157, 171, 172, 180, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 200, 204, 213, 225, 284, 285, 291, 301, 303, 304, 309, 311, 313, 327, 328, 329 340, 341, 342, 343, 344, 345, 356, 357, 360, 367, 374, 380, 385, 389, 390, 391 अभिलेखों का प्राप्तिस्थान

कालकम 228-30 अमात्यों के अत्याचार 187 असम से संबंघ 251 वहिंसा 271-72 बाजीविकों की स्थिति 338 ईरानी प्रभाव वर्ष गणना में 224 ईरानी प्रभाव कला पर 294-408 उत्तराधिकार पाने के लिए युद्ध 235, 242-43 उत्तराधिकारी 276-83 उपराज के रूप में 234 कला 386-440 गुहा-स्थापत्य 433-36 पशुओं की हत्या 417-425 सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 394-408 स्तंभ 408-417 कलिंग विजय 237 कलाकम का निरुचय 230-232 खोतन से संवं**घ 2**49-50 चड्डान आदेशलेख जारी करना 239 चरित 226-76 जातियां समकालीन 253-54 तीसरी संगीति 241-44, 342-45 घम्म विजय 260 घमं 266-76 धर्म यात्राएं 239-40, 273, धार्मिक नीति 261 नगर-व्यावहारिक 256 नाम के बारे में विभिन्न प्रमाण 233 निजी भूमिका प्रशासन में 259 निजी वर्म 266-76 नेपाल से संबंध 250-51 पुरुष-पुलिसा 255, 258 प्रचारक-मंडल भेजना 2<del>44</del> प्रतिवेदकों की नियुक्ति 258 प्रमाण स्रोत 227-232 प्रशासन व प्रशासनिक सुधार 209, 253-258 प्रादेशिक और ब ब्झा ० के प्रदेप्टा

की तुलना 203 प्रारंभिक जीवन 234-36 वंगाल से संबंध 252 विहार यात्राओं का परित्याग 273 वौद्ध-प्रंथों का उल्लेख 327-28 बौद्ध वर्म ग्रहण 236-39 महामात्र 254-58 मुद्रास्थिति 323 युक्त 256-259 राजूक 254 लंका में प्रचारक मंडल 285 वच-भूमिक (गोबच्यक्ष) 258 विदेशों में वर्म प्रचार 244-49 व्यावहारिक शिल्पों का विकास 215 संघ से संवंघ 274-276 साम्राज्य की सीमा 228 स्त्री अध्यक्ष महामात्र 256 अशोक वर्धन 233, 384 अशोक वर्धनावदान 276 अशोक वर्मा कांची का शासक 284 अशोकाराम 343 अशोकावदान 146, 187 अशोकेश्वर 248 अश्वक एक जाति 271, 40 अरवधोप बीद्ध कवि 220, 360 अश्वजित एक सरदार जिसने सिकंदर की मदद की 45 अश्विमत्र 341 अरवमेघ यज्ञ 191, 331, 332 अप्टक 330 अप्टाच्यायी पाणिनि कृत 326 अप्टोई 33 बच्चोमी 182 असम 251, 308, 350, 358 असमिया 358 असमिया 358 अम्सीयार्टीज 70 आपस्तंच वर्म मूत्र <sup>376</sup>, <sup>377</sup>, <sup>378</sup> आयुंघजीवी <sup>3</sup>2

नायोनियन 400 आयोनीज 361 आरिकासियन 75 आरण्यक 350 बारह एक जाति 64 आर्गेटा 83 बार्ट जेरजसेनमोन 87 बार्टम्सेक्सींज 406 अार्य अप्टांगिक मार्ग 261 आर्यमंजुश्रीमूलकल्प 367, 372, 373 आर्यशूर 220 आर्यावर्त 359 आर्प विवाह 125 आवश्यक सूत्र 341 आपाह सेन 341 आसिय 41 आश्रय 397 बाद्रेई 36 आंघ्र 36, 397 लामि 39, 49, 50 आभीय 380 इक्वाकु एक पौराणिक राजा 9 इक्ष्वाक वंश <sup>3</sup>32 इटली 361 डयोपिया 97 इथोपियाई 105, 175 इंक्वाइरीज 88 इन्द्र 185 इन्द्रदत्त व्याकरण का रचयिता 371 इन्द्रदेव 332 इन्द्रपालित 277 इन्वेजन आफ अलेक्जांडर 8, 123, 126, 128,131, 145, 166, 174 इपसस 142, 168 इयामब्लस 174, 189, 400 डयोर्वेस (यमना) 105 इरावती नदी 29 इरोधवोबस <sup>3</sup>57 इलाहावाद 229

इंशिल 253 इंडिका 91, 92, 93, 97, 104, 105, 107, 115, 118, 126,147 इंडियन म्युज्यिम 391, 426 इंडियन हिलमैन 26 इंदु 332 इंदीर 10 ईजिप्ट (मित्र) 188, 198 ईजियन 364 ईफोर्स 120 ईरान 39, 77, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 111, 181, 212, 296, 318, 361, 391, 398, 400, 414, 423 अनुसिय राज्य की सिकंदर द्वारा विजय 69 उत्तर परिचम भारत पर साम्राज्य क पतन के अनंतर स्थिति 27-35 तक्षशिला पर प्रभाव के चिह्न 108 भारतीय अभिलेखों पर प्रभाव 264 भारतीय कला पर प्रभाव 401-408 सिकंदर द्वारा ईगनी साम्राज्य की विजय 39-45 और ईरानी प्रभावों का ग्रहण 399 दे० अखमनी भी ईस्तोथेनस 25 उग्रसेन नंद की उपावि 6, 7 उन्नीन 172, 279, 359, 360, 313 **एजीनी** 227, 253, 306, 342 उडीसा 350, 351 358, 391 उत्तर पश्चिम भारत 35, 398 उत्तरपश्चिम प्राकृत 354, 360 उत्तर पश्चिम सीमा प्रदेश 45 **उत्तर प्रदेश** 319, 351 उत्तर मीमांसा 379 उत्तर भद्र <sup>3</sup>52 उत्तरापथ 19 **चित्रय 294** 

उत्पिलनी व्याड़ि की एक रचना 370 उत्तरप्रदेश 353, 355 उदयन एक राजा 373 उदायि बजातशबु का पुत्र 175 उदीच्य प्रदेश <sup>353</sup> उदेग्रम 44 उद्यान वस्सके नियनों का प्रदेश उनसार 45 उपगुप्त अयोक का गुरु 227, 240, 2ँ51, 342, 343ँ उपनिषद 78, 332, 335, 350, 378 उपरांतक वंबई तट का उत्तरी भाग 245 उपवर्ष नंद काल का एक विद्वान 18, उकरकोट 74 उरझा 29 उरुमंड 342 उर्श असेंकीज का राजा 45, 65 उल्क सिक्के 136, 139 उशीनर <sup>3</sup>52 ऋग्वेद 1, 30, 51, 297, 299, 301, 330, 331, 353, 372, 387 396 एओनेसि 45 46, 49, 61 एकवतना 22, 126, 176, 401, 404 एकेसीनीस 21, 66 एगनेर 72 एग्रियनियन 66 एग्रोनोमोटू एक ग्रामीण अविकारी, मेगास्थनीज द्वारा उल्लेख (अग्रो-नोमोई) 129 एजियन 136 एथेंस 80, 136, 139 एथीना एक यूनानी देवी जिसकी मूर्ति युनानी सिक्कों पर मिलती है 40, एथेनियस 147, 174, 188

एनावेसिस एरियन की कृति 88, 89, 93, 96, 126, 131 एनेक्टोकोईटाई 182 एपियन यूनानी लेखक 147, 151, 167, 168, 175, 129 एपिस्कोलोई 120 एरिंगओन 41 एरियन युनानी लेखक 23, 88, 93, 95, 96, 97, 99, 104, 106, 122, 126, 131, 147, 175, 298, 316, 404 अभिसार के राजा का उल्लेख 29 अश्मकों का उल्लेख 40 एओनेसि का उल्लेख 46, 47, 49 एरिस्टोबोलस का सहारा 89 ओरिताई प्रदेश से सिकंदर की वापसी का वर्णन 75, 76 गागामला के युद्ध में भारतीय दस्ते झेलम् युद्धं में मृतकों की संख्या <sup>58</sup> तक्षशिलां की विजय का वर्णन 50 तोतों के संबंध में 103 दाढ़ियों में खेजाव का उल्लेख 107 दासप्रथा 118 पोरस का उल्लेख <sup>3</sup>0, पोशाकों का वर्णन 302 वंदरों का वर्णन 100 मस्सणों का उल्लेख 44 मालवों से युद्ध का वर्णन 69-71 में गास्थनीज व पोरस की भेंट 91 मोसीकनोज (मुचुकायम) का उल्लेख 33 मोई राजप्रासाद का वर्णन 39 रावी-चेनाव के संगम का वर्णन 71 सन्यासियों का वर्णन 124 सन्यासियों से सिकंदर को भेंट का वर्णन 110 संबोस को सिकंदर द्वारा क्षत्रप वनाने का जिक 34 सिकंदर द्वारा तक्षशिला नरेश की

ਜੇਂਟ 403 सै निकों के अस्त्रशस्त्र वेपभूषा 115, 305 सोपीथीज का उल्लेख 138 सौभूति का वर्णन 65 सोफाइटीज का वर्णन 137 व्यास के पार अभिज्ञात तंत्र का *उल्ले*ख 13 हाथीयात का उपयोग 301 हेराक्ली (कृष्ण) की भारतीयों हारा पूजा 105 एरियाना 25, 169, 171, 172 एरिस्टोगेनस 80 एरिस्टोबुलस 89, 95, 96, 101, 108, 110 एरिस्टोबोलस 96, 97 एलन 322, 324 एलियट 274 एलियन 87, 90, 100, 103, 104, 116, 127, 176, 178, 185 एलेक्जेड्रम 159 एलेक्ट्रोकेडीज 188 एशिया 78, 222 एंटिओक्स 188, 189, 248, 279 एंटिओक्स प्रणम 141, 142 एंटीओरस द्वितीय 142 एंटोगोनस 142, 151, 166, 167, 168, 232 एंटीपेटर 165, 166 एंड्रास्थनीज 279 एंड्रोकोहस 16, 17, 153, 156, 159, 168 एंपिरिकस 81 एंविसरोस 30 ऐग्रीनिया 46 एंग्नोर 77 गुटटलस 54 एतरेय त्राह्मण 1, 7, 186, 330, 362, 395, 397 ऐपोलोफेनस 75

ऐफाभियोतह 118 ऐगटोस्थनीज 94, 95 ऐस्पिसयन 42 ऍन्द्र महाभिषेक यज्ञ <sup>3</sup>95 एबोलिया 46 बोक्काक 332 अोक्कासु 332 ओक्सीक्नो 34 ओक्स्याटीज 77 कोन्र 297 श्रोत्तोरकोरास <sup>3</sup>57 ओनेसिकिटस यनानी मार्गदर्शक सिकंदर का 31, 33, 36, 38, 66, 89, 94, 96, 97, 98, 101, 105, 107, 110, 111, 117, 118, ओम्फिस (आंभि) तक्षशिला का राजा 39 ओरा सीमांत का नगर 29, 44 ओरिताई सिंघ का एक प्रदेश 75-76 ओरियन 289 ओरेटे हव नदी के पास का एक प्रदेश ओरोबटिस एक नगर जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है 45 ओल्डेनवर्ग 243 ओरहिंद 49 ओस्सदियोई (बसाति) एक जाति 33, ओग्रसेन्य नंद की एक उपावि 7 ओटुम्बर 299 थोशनस (शुक्र का संप्रदाय) 330 अंगिरस 330 अंरिओक्स युनानी विजेता 168, 400, 401 आंतिकिने 246 अंतियोक अशोक राज्यकालीन पश्चिम एशिया का राजा 168 अंतेकिन 230

कच्चायान (कात्यायन) व्याकरण-कार 337 कच्छ का रण 70, 74 कटक 9 कठ एक जाति जिसने सिकंदर का मुकाविला किया था 29, 31, 62, 193 कठियन (गठ) 60, 107, 108 कणिक (भारद्वाज) एक राजनीतिक लेखक 380 कण्य वंश 143 कथासरित्सागर 9 कथावस्तु 267, 344 कनकगिरि 253 कनकमुनि 240 किन्घम 136, 171, 303 कन्नड़ 362 कन्नोज 279, 342 कपिल प्रह्लाद का पुत्र 379 कपिलवस्तु 306 कपिलशीह 23 कबीर 360 करांची 74 कर्णचीपार 436

कॉटियस नंदों के बारे में 6, 7, 8, 31, 32, 33, 34, 40, 44, 50, 66, 70, 71, 75, 86, 105, 107, 116, 117, 123, 127, 129, 300, 304, 323, 347 कर्नाटक 283, 385 कर्नू छ 228 कवला युद्ध 361 कर्म 377 कर्मेनिया 76, 79 कर्री 5, 6 कलकत्ता वैराट अभिलेख 385 क्लिंग अभिलेख 229, 239, 265, 406

काणे 377 अशोक के अमात्यों के अत्याचार का उल्लेख 187, 248, 281 क्लिंग प्रदेश 3, 18, 19, 172, 350, 352, 355, 418 अशोक द्वारा विजय 237 बार्यभाषा का प्रदेश 351 चेत सातवाह्न वंश का राजा 280 नंद साम्राज्य का अंग 12 महापद्म नंद ने जीता 9 कामाशोक 3<del>1</del>3 महामात्र अधिकारी का उल्लेख कामशास्त्र 217 256 कामसूत्र 218 मौर्य साम्राज्य का अंग 295 कार्येज 361 मौर्य अशोक से युद्ध 262 कार्पासिक 248 राजवानी समस्या 253 काप टियर 219 व्यापारी 308 कार्पापण 318, 319 कल्पक 7 कालसी 228, 229 कलिल 288 कालाशोक 343 कलुगुभलई 287 काव्यमीमांसा 374 कल्पसूत्र 180, 182, 349, 377, 385 काशकृत्स्न 379 कल्याण 110, 111 कल्याणी 292 355 कल्हण 248, 249, 277 काशेय वंश 9. 10 कवि 373 कासिकवत्य 298 कश्मीर 45, 77, 82, 245, 249, कासिककुत्तम 298 279, 306 किए न-तबोलो 23 कसिया बौद्ध नगर 150 किपिन 23 कस्तवार 187 किरयर पहाड़ी 20 कस्पेपीरोस 83 किरात जाति 162 कस्सप 330, 337 कीकट जाति 2 कस्सपगोत्र 245 कंटकशोधन 314 कृणरवाडव 371 कंसवय 375 काकवर्ण मालाशोक 7, 3+3 कांची कांचीपुरम् 248, 251 काकेशस 77, 279 काठमांड् 251 काठियावाड 172, 187, 228, 252, कुमारिका 38 253

कात्यायन वातिककार 18, 37, 368, 370, 371, 372, 373, 379 कापिशीगांवार 23, 26 काबूल 23, 27, 39, 40, 45, 79, 82, 91, 171, 401 काव्ल नदी 21, 27, 39 काबेरी नदी 35, 37 कामरूप 251, 298, 302 काव्यालंकारसूत्रवृत्ति <sup>3</sup>73 काशी 14, 171, 298, 306, 352, कीय ए. वी 80, 387, 395 कुनार 21, 27, 41, 170, कुनाल 249, 277, 278 कुम्ब्रहार 177, 404, 505, 431 कुमारस्वामी 389, 395, 397, 398, 426, 428, 429, 430, कुरनुल 13

| == min 0 13 050                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| कुरु प्रदेश 9, 13, 352<br>कुरुक्षेत्र 11 | कोनो 249, 384                        |
| कुवेणि 291                               | कोनियाकी 38                          |
| •                                        | कोन्यासी 37                          |
| कुपाण <sup>3</sup> 25, 317, 433          | कोफन 23                              |
| कुस्त्ंतुनिया 87                         | कोफोओस 45                            |
| कुस्तन 360                               | कोयंबटूर 287                         |
| कुंडिवाडव 371                            | कोरिय 232                            |
| कुंडुडोगई 290                            | कोल 350, 355, 365                    |
| कृशाश्व 375                              | कोलंब्स 79                           |
| कृत्य 105, 347                           | कोल्डवे 406                          |
| कृष्णा नदी 9                             | कोश्ल एक महाजनपद 9, 14               |
| कृत्णपुर 105, 347                        | कोशेर 290, 291                       |
| कृत्पल 318                               | कोशय 298                             |
| कृत्णा 13, 35, 37                        | कोसम 391, 408                        |
| कृतमाला <sup>3</sup> 7                   | कोसय 229                             |
| केम्प 352                                | कोसल 306, 319, 342, 352              |
| केरल 36, 38                              | कोसली एक भाषा 358                    |
| केरलपुत्त (केरलपुत्र) 31,248,270,        | कोसलदेवी विविसार की पत्नी और         |
| 271                                      | अजातशत्रु की माता 171                |
|                                          | कोह-ए-दामन <sup>39</sup>             |
| केरस 36, <sup>38</sup>                   | कोहिमोर 28, 42                       |
| केरियाई 26                               | कौटित्य (चाणक्य, विष्णुगुप्त) अर्थः  |
| केशकंवल 337                              | शास्त्रका लेखक 13, 26, 119,          |
| क जुसिवस 136                             | 120, 123, 148, 191, 192,             |
| क्रियाइन 31                              | 212, 271, 297, 299, 308,             |
| कैथरीन रानी 171<br>271 270               | 320, 373, 375, 376, 378,<br>380, 381 |
| कैयट 371, 372                            | 380, 381                             |
| करेलोडा 82                               | अश्वघोप से तुलना 220                 |
| करोटी 400                                | अंतःपुर व राजकुमारों के प्रति        |
| कैलीस्थनीज 160, 163                      | व्यवहार 197                          |
| कैस्पटाइरस 82, 83                        | भाभूषण 304                           |
| कोंकण 282. 308                           | औद्योंगिक नीति 313, 315              |
| कोडनोस 44, 46, 51, 56, 57, 61,           | काल और रचनासंबंघी विवाद              |
| 63, 65                                   | 213, 225                             |
| कोकल 75                                  | कामसूत्र से तुलना 218,               |
| कोटा 282                                 | केंद्रीय शासन व कर्मचारी 199-202     |
| कोटंबर 299                               | कंटकशोधन न्यायालयों की व्यवस्था      |
| कोणाकमन 240                              | 209                                  |
| कार्तिकपुर 180                           | गणतंत्रों के प्रति व्यवहार 193       |
| कादंवर 299                               | गांवों का शासन 203-4                 |

गोअव्यक्ष और अशोक के वनभूमिक की तुलना 258 चमड़ों की विभिन्न किस्में 301-302चरक संहिता से तुलना 218 चंद्रगुप्त मीर्य कर मंत्री 129 चंद्रगुष्त का साथी 17, 204 चंद्रगप्त को राज्य देने का श्रेय 161 जिलों का शासन 202-4 तिथियों का उल्लेख 224 वातु व घातुकर्म 302-303 नगरपरिषदों का उल्लेख नहीं 131 नारद से तुलना 223 न्यायव्यवस्था 207-210 भारत की सीमा 193 भूमि के स्वामित्वसंबंधी प्रमाण 198 महाभारत से तुलना 219 मंडल और पाड्गुण्य के सिद्धांत 210 मंत्रिपरिपद और अशोक की परिपा की तुलना 257 मेगास्थनीज से तुलना 220-222 याज्ञवल्क्य से तुलना 216-217 युद्ध के उपकरण 305 राजा की दिनचर्या 196 राजा की सुरक्षा के उपाय 128 राजाज्ञा की स्वतंत्रता 195 वित्त-व्यवस्था 205-6 विदेश नीति के सिद्धांत 210 विदेशी तत्वों का ग्रहण 212-3 विदेशी प्रतिदर्श 194 विपकन्या के प्रयोग से मुद्राराक्षस में पर्वतक को मारने का उल्लेख 163 सड़कों के परिमाण 307 संकर्पण के भक्त 348 कोणपदंत (भीष्म) राजनीति शास्त्र के एक लेखक 380 कोशांवी एक नगर 227, 298, 305, 306

अभिलेख 244, <sup>3</sup>44 कात्यायन की जन्मभूमि 372 तीसरी संगीति में स्थानीय संघ को आमंत्रण 342 : प्रशासन का महत्वपूर्ण केन्द्र 253 महामात्रों को आदेश 344 कीपीतकी ब्राह्मण 353 कामरिश स्टेला <sup>392</sup>, 429, 4<sup>32</sup>; 433, 426, 436 कीट टापू भूमच्य सागर में 89,, 118, 364, 392 कीटन 74 क्रीटेरस 41, 46, 54, 50, 60, 65, 72, 73, 76, 79 कोण्ठीय 371 क्लातियाई 83, 84 वलीटस 160 क्लीटाक्सं 89, 90, 100, 181 क्लीमेंस 367 क्लीसोवोर (कृष्णपुर) 105 क्लनोस (कल्याण) 110, 111 क्वेटा 170 क्सथोई 71 क्षणिकवाद 341 क्षत्रप 72 क्षत्रीय 71 क्षुद्रक 33, 38, 67, 68 क्षेमेंद्र 12, 144, 156 कंदहार 23, 73, 228 कंघार 401 कंवाइसेस 397 कंबोज 162, 171, 252, 255 खरोप्टी लिपि 368 खरोप्ठी <sup>230</sup> खानदेश 282 खस (खश) एक जाति <sup>1</sup>62, 258 खलतिक पर्वत जिसे आज वरावर की पहाड़ी कहने हैं 239 खल्लाटक 186

खग (खस) 187 खारवेल कलिंग का राजा 4, 5, 12 मीरी उ०प्र**ं**का एक स्थान 319 खोतन 249, 250, 360 गजनी एक स्थान 23 गणपाट 31, 224 गणिकाच्यक्ष 380 गदर (गांचार) 23 गदारिदे सतलज पार का एक राज्य 88 गया बिहार का एक प्रसिद्ध बीद्ध स्थान 7, 237, 274, 433 गंग एक राज्य वंश 341 गंगरिवई, गंगरितई 8, 13, 95, 99, 396 गंगा नदी व उसकी घाटी 1, 3, 8, 9, 10, 12, 19, 35, 88, 93, 94, 95, 126, 172, 176, 289, 305, 308, 350, 352, 387, 388 गंगोत्री जहां से गंगा नदी निकलती है 182 गंजाम उड़ीसा का एक जिला 16, 38, 228 गंडक नदी 11 गंघार दे॰ गांघार 204, 245, 251, 299 गाजा 166 गार्गी 279 गार्वे 80 गावीमठ 229 गांगेय 11 गांगोली अ०व० 389 गांचार 28, 83, 230, 252, 255 अशोक के साम्राज्य का अंग 171 अन के व्यापार का केन्द्र 299 कला 366 क्षेत्रीय विभाग ई०पू० चौथी शती में 28 गागमेला की लड़ाई में गांघार सैनिक 25-26

प्रचारक मंडल द्वारा बौद्व धर्म का प्रचार 245, 249 फारस के महलों में गांघार की सागवान का प्रयोग 22 मंत्रियों द्वारा प्रजा पर अत्याचार 204 मीयों की निवास भूमि 157 विदेशी मार्ग का पहाँड़ 306 वीरसेन राजा का उल्लेख 279 साइरस के राज्य में 23 सिवके 320 सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त को दान गिलजई 23 गिरनार 204, 224, 225, 229, 230, 232, 265, 356 गिरनारप्रशस्ति 224 गीगर 171, 231 ग्जरात 10, 30, 351, 352, 356, 358, 364, 433 गुजराती 357 गुप्त राजवंश 27 गुप्त परमेश्वरीलाल 319, 320 गुप्ती 10 गुर्ज्य 229 गूटी 228 गुंधाकुट 287 गृहस्य आथम 377 गेंड्रोसिया 74, 75, 76, 79, 142, 170 गोतिपुत्र 245 गोदाबरी नदी 10, 19, 35, 306, 351, 363 गोदास 340 गोप 202, 203 गोपी की गुफा 435 गोविंदराज 282 गोरखपुर 156 गोर्डन 432

गोसाल मंखलि एक श्रमण माचार्य 337, 338 गोगमेला युद्ध 25, 361 286 गौड़ (प्रदेश) 297 गीतम धर्मशास्त्रकार 183, 377 गौतम धर्मसूत्र 316, 335 गौतमबुद्ध 2, 3, 378 गौतमीपुर 347 गौरईओस 41 गीरियान 40, 41, 42 गौरियाई 27 गौरी 41, 42 गोल्लविपय 164 200 ग्नाइस 301 ग्लौगनिक<sup>3</sup> 31, 60 ग्लीकायन 60 ग्लेसियन 31 ग्लोसे 60 ग्वालियर 429 घघ्घर हका 19 घोरवंद 23 चणक जिससे चाणक्य की व्युत्पत्ति बताते हैं 164 चम्पा 234, 305, 307, 350 चम्पारन विहार में एक स्थान 228 चरकसंहिता 218, 219 चाणक्य 17, 162, 164, 178, 186, 187, 367, 368, 381 चारसद्दा 40 308 चारुमती 251 चिकाकोल 10 चितलुद्रुग 13, 173, 228 चित्राल 20, चीन 231, 308, 361 चीनी 32 चुनार 389, 404, 408, 411, 426 चेतवंश 280, 281 चेनाव 21, 27, 30, 31, 32, 175 45 60, 61, 62, 65, 67, 77, 163

चेर 36, 286 ਚੀਲ <sup>3</sup>7, 246, 248, 270, 285 चंदा 408, 409, 429, 430 चंदा रामप्रसाद 305, 389, 395, 399, 426 चंडाल 350 चंद्रगुप्त (संड्राकोप्टस), संड्रोकोटस मीर्य) 17, 90, 145, 184, 188, 204, 277, 355, 381, 439 अपराच और दंड 125-6 अर्थशास्त्र की समसामयिकता 5, अर्घमागवी आगम की रचना 385 आर्यमंजुश्रीम्लकल्प की कथा 372, जत्पत्ति 154-159 उत्सवों का वर्णन 181 कालकम 152-153, 231 क्लासिकल इतिहासकारीं द्वारा उल्लेख 150-153 गणतंत्रों का विरोध 193 चाणक्य मंत्री 179 जाति 154-157 जड़ेमिस से अभिन्नता 16 दक्षिण भारत में मृत्यु 284, 340 दक्षिण भारत साम्राज्य 172-73, धमं व धार्मिक नीति 183-84 नागरिक प्रशासन 175 नाम के विभिन्न रूप 153 नंदों का नादा 162-164 पश्चिम देशों से संबंघ 174, 189, पश्चिम भारत की विजय 165 पाटलिपुत्र का वर्णन 126, 127, प्रियदंसण उपाधि 154 प्रमाण स्रोत 145-149

प्रासाद 126, 176 प्रासाद की स्थितियां 126 भद्रवाहु 284, 338, 341 ब्राह्मणों से संबंध 196 मानवशास्त्री के रूप में 182 मालवा-गुजरात साम्राज्य के अंग 10 मुद्राराक्षस की कथा 162-63 मुरा से उत्पत्ति 155 यूनानी दूत मेगास्थनीज 90-92 रनिवास का वर्णन 177 राजसभा का वर्णन 178-179 राज्य की प्राप्ति 161-68 राप्ट्रीय अधिकारी 253 वृपल की व्याख्या 154 व्यक्तिगत चरित्र व जीवन 173, 178, 181 शासनप्रणाली पर विदेशी 222 - 3शिविर में सैनिकों की संख्या 125 श्रवणवेलगोला में मृत्यु 284, 340 साम्राज्य का केंद्रीकरण 222-23 साम्राज्य की प्राप्ति 17 साहित्य की अभिवृद्धि 182-83 सिकंदर के आक्रमण से शिक्षा 78 सिकंदर से भेंट 4, 6, 17, 150, 157, 159-60 सूर्यवंश से उत्पत्ति 156. सेना की संख्या 173, 211 सेल्यूकस से युद्ध 151 सेल्युकस से संधि 142, 168-69 स्तंभ मंडप का निर्माण 405 (1) सुवंषु मंत्री का उल्लेख 371 (2) विदेशी प्रभाव 398-99, 400 चंद्रभागा 21, 61, 357 21 छत्तीस गढ़ी <sup>3</sup>58 छंद:सूत्र 374 छांदस 358

छोटा नागपुर 351, 362

जटिल के साघु 184 जनक पौराणिक राजा 11 जनकपूर प्राचीन मिथिला, अव नेपाल में 11 जमुना दे० यमुना 12 जम्बुकोल २४७ जम्बुद्धीप 2, 161, 265 जरड्रोस 21 जर्क् सीज 361, 415 जलोक 249, 279 जस्टिन, यूनानी इतिहास लेखक चंद्रगुप्त की उत्पत्ति का उल्लेख 155, 158 चन्द्रगुप्त के इतिहास के लिए प्रमाण चंद्रगुप्त द्वारा नंदों के नाश का प्रमाण 148, 150, 151, 160 चंद्रगुप्त द्वारा प्रजा पर अत्याचार का उल्लेख 164 पंपीयस ट्रोगस का इतिवृत्तकार 5 वैंड आफ रावर्ट की अरट्टों से तुलना 161 राज्यप्राप्ति की तिथि 186 शेर और जंगली हाथी से चंद्रगुप्त की मुठभेड़ का वर्णन 158 सांड्रोकोट्टसनाम का उल्लेख सिकंदर से चंद्रगुप्त की भेंट उल्लेख 17, 159 सेल्युकस से संधि का वर्णन और तिथि 168 जहांगीर मुगल राजा 31 जंडियाला एक स्थान 31 जंभक विद्या 383 जाकारिया 216 जातक 299, 301, 302, 312, 385, 394 304. जातकमाला 220 जायसवाल काशीप्रसाद 117, 367, 389, 428

छोटा पोरस 61

जाली 216, 217 218, जीन प्रिजिल्स्की 299 जीयस यूनानी देवता, इंद्र की तुलना की जाती है, यूनानी सिक्कों पर इसकी मूर्ति मिलती है 42 जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जिसमें चंद्रगुप्त और उसके गुजरात के गवनं र तुपाष्प का उल्लेख है 153, जेता 289 जेनेफोन 4, 23 जेवर्ससीज-अलमनी राजा, जिसने उ०प० भारत पर शासन किया था इसकी सेना में भारतीय थे, 25, 86, 361 जेड्रेंमीस 6, 8, 9, 16 जैकोवी 160, 172, 216, 218, 219 जोन्नगिरि 253 जोन्सटन, कीटिल्य अर्थशास्त्र के समय पर 220 जोजियस, सिकंदर का कमांडर 54 जीगढ़ अभिलेख अशोक का 228, 229 253, 288 जात्रिक पुत्र 339 ज्याग्रफी स्ट्राबी की 148, 169, 297, ज्योग्रफी मिलेटसवासी हेक्ट्रीयस की एक पुस्तक 83 झेलम नदी 21, 27, 29, 30, 31, 45, 51, 60, 64, 66, 95, 163, 165, 166 झेलम्का युद्ध 51,65,67,77,152 ञ्चेलम नगर 51 टरमिलई एक भाषा, भूमच्य सागर की 364 टाइरेसपीन 77 टाइरेसपेस 61, 72 टामस एफ डब्ल्यू 212 टारिन 136 राने डब्ल्यू० डब्ल्यू० 53, 88, 150,

166, 169, 170, 401 टिमोस्थनीज 90 टेसियस 87, 94 टेसियस दि नीडियन 87 टैक्सीलीस 110 टोलेमी फिलाडेल्फस द्वितीय मिस्र का राजा 90, 221 अशोक का समकालीन जिसका तुरुमय नाम से जिक आया है 232 टौआल 34 ट्राइहेमियोवोल 138 ट्राजन 397 ट्रावनकोर <sup>3</sup>7, 38 ट्रिपेराडिसस 165, 166, 167 टेड्राड्राम एक सिक्का 137 ट्रिमल <sup>3</sup>64 ट्रोगस 158, 159 डाइड्रम 137 डाइनोसियम 188 डाक्ट्रिन आफ ट्रांसमाइग्रेसन 80 डायोडोटस, यूनानी क्षत्रप वैक्ट्या का शासक 142 डायोडोरस, सिकंदर का इतिहासकार, सिसली निवासी जूलियस सीज्र का तुल्यकालीन 6, 7, 92, 118, 120, 147, 175 इयांबुलस की भारत यात्रा का वर्णन कठों में सती प्रथा का उल्लेख 108-9 जेंड्मीस का उल्लेख 6, 13 तक्षशिला नरेश को सिकंदर द्वारा भेंट का वर्णन 403 नंद की सेना का उल्लेख 211 पटल और डेल्टा के शासकों के समर्पण का वर्णन 73 पाटलिपुत्र के राजा के यूनानी प्रेम का जिक्र 174, 189 पोरस के मृत्युसंबंधी प्रमाण 163, 164 भारतीयों के दिल्प कीशल का

उल्लेख 297 (2) मस्सगों ( मशकवती ) की सिकंदर द्वारा निर्मम हत्या की निंदा 43, 44 मालव क्षुद्रक संघ की सम्मिलित सेना का वर्णन 33 (3) शिल्पियों के करमुक्त होने का उल्लेख 316 विवाह-प्रथा के संबंध में उल्लेख 123-4विदेशियों की देखरेख के प्रवंघ का उल्लेख 130 सती-प्रया का उस्लेख और वास्तविक घटना का वर्णन 108-9 सीम्ति के राज्य का वर्णन 51 सन्यासियों और सिकंदर से उनकी भेंट का वर्णन 110 वातु कीशल का उल्लेख 303 (2) भूमि के स्वामित्व का प्रमाण 122 (3) मीर्यो की सेना की संख्या 211 डायोजीन्स 111 डोयाजीन्सेज 89 डायोनिसस एक यूनानी देवता जिसे नीसा का संस्थापक मानते हैं 24, 28, 32, 42, 90, 92, 104, 105, 112, 147, 348 ड्राम एक यूनानी सिक्का 137 डिक्रडिमोस एम 134 डिमिट्रिक्स एक यवन क्षत्रप जिसने भारत पर आक्रमण किया था 142, 222 डोनोन 89, 90 डोमेन्स 147, 400 डीवी 49 डेक्कन 290, 295 डेरिक 134 डेरियस दे० दारा

हरियस तृतीय कोडिमेस 25, 174

हेल्टा 73 इंगियाना 73 तक्षशिला नगर 39, 166, 391 अमात्यों का अत्याचार 187 कन्या-विकय की प्रथा का यूनानियों द्वारा उल्लेख 108 खोतम में एक वस्ती 249 क्षत्रप फिलिप 61 गांवार का पूर्वी भाग 28 चाणक्य की जन्म-भूमि 164 झेलम युद्ध में भाग 54 दार्शनिकों से सिकंदर का संपर्क 89, 110, 111 प्राकृतिक स्वरूप 22 वह विवाह प्रथा का उल्लेख 108 भिड से पहचान 28 अरमैक लिपि में अभिलेख 366, 598 मौयों का एक प्रांत 253 युनानी साहित्य में उल्लेख 107-9 राजव्यवस्था के पांच वर्ग 124 रीति-रिवाजों का एरिस्टोबुलस द्वारा वर्णन 108 विद्या-केन्द्र के रूप में 368 सिकंदर द्वारा नंये प्रदेश मिले 165 सिक्के 320, 321, 322, 323, सिकंदर का वरसात से पूर्व आगमन सिकंदर को सेना भेजी 50 सिकंदर से संघि का प्रस्ताव व स्वागत 39, 40, 46, 49, 50, 51 सैनिकों की संख्या कृपकों से अधिक व्यापार मार्ग का एक प्रसिद्ध केन्द्र 122, 401 सिकंदर द्वारा लूट में से दान 40<sup>3</sup> तक्षशिलेश 59, 60, 76, 78, 165 तिवसलेस (तक्षशिलेश) 48 तप्रवने 29İ

तप्रोबेने 98 थातगस 23 तमिल 285, 287, 288, 290, यार 20 362, 371 याओस एंटीओक्स 230 थेरगाया 146 तमिलकन 37 तराई 228 थेरगाया टीका 184 तंतु 297 **धेरवाद 359, 360** ताइटेसपीस 39 थेसेलियन 6<sup>3</sup> ताम्बपणिक 36 थोस 54, 61, 65, 76, 78 ताम्रपणीं 36, 37, 285, 270, 307 थ्रो सियन 166 ताम्र अस्तर युग 386 दक्कन 357, 362 ताञ्चलिपि 247, 251 दण्डमिस (मंडनिस) 101 ताम्रवर्णी 246 दण्डी एक संस्कृत आचार्य 214, 225 तारनाय 15, 187, 250, 277, दत्तक वेश्याकला पर मूत्रों का रचयिता 278, 279, 369 380 तांवपणि 291 दमिरिके 37 तिन्नेवेलि 35, 37, 285 दरद एक जाति 86 तिब्बत 250 दरद 86 तिब्बती पठार 20 दरभंगा 11 तिव्वती वर्मा 361 दरदी 358 तिवलुमाता कालुवाकि 241 दशर्य अशोक का पौत्र 146, 189, 277, 278, 279, 338, 433, तिस्व 244, 247, 261. 292, 293, 294, 344,345 435 त्रिचिनपोलि <sup>3</sup>7 दशीन 277 त्रिपिटक 327 दंडिन् एक संस्कृत आचार्य विरत्न 275 दंतकुमार 10 तीवर 277 दंतकर 10 तीसरी प्राकृत 356 ददान रदई 47 तुरुमाप 2<sup>3</sup>0, 246 दाक्षायण पाणिनि की उपाधि 370 टोलेमी मित्र का राजा दाक्षी पाणिनि की माता का नाम 370 तुपास्प मौर्य चंद्रगुष्त का गुजरात का दादिसी 23 गवर्नर 253, 263 दारा एक अन्तमनी ईरानी राजा 23, त्गमद्रा नदी 13, 172 24 तंजोर 37 अभिलेखों का अयोक की गैली पर तेतिरीय ब्राह्मण 34 असाव 406 तेलुगु 362 अभिलेखों का तिथियम 224 त तिरीय संहिता 330 पश्चिम एशिया की विजय 397 तंत्रोवने 36 मारत ने संपर्क <sup>398</sup> तोपरा 229 भारतीय माम्राज्य 84 तोंमुलि 253, 256 महल का मीर्थ राजप्रानाद पर तोलकाप्पियम् 371 प्रनाव 415

गतस्तंभ मंडल का निर्माण 404 सिकंदर द्वारा अनकरण 399 सिंघु के मुहाने की खोज के लिए स्काइलेक्स की नियुनित 82 हिंदू प्रजा 23 दारा (प्रथम) 134 दारा )तृतीय) 26 दिगम्बर 329 दिल्ली 229, 358, 360, 408 दिव्यावदान एक सिंहली इतिवृत्त काव्य 192, 341 अशोक की माता का जिक्र 234 अशोक द्वारा अंतिम दिनों में राज्य-त्याग की सूचना 276 आजीवक परिवाजक की चर्चा 189 उपगुप्त के मार्ग दर्शन में अशोक की तीर्थयात्रा 240 तक्षशिला की प्रजा का अमात्यों के विरुद्ध विद्रोह 187, 188 नंद के पुत्र सहिलन का उल्लेख 15 प्रचारक मंडल जो वाहर मेजे गये 277 पुष्यमित्र की मौर्यों में गणना 280 संप्रति कुनाल के पुत्र की चर्चा 278 विदुसार द्वारा अशोक की शिक्षा के लिए पिंगल नाग की नियुक्त 374 दीदारगंज की यक्षी 427, 437 दीपवंश एक सिंहली इतिवृत्त अशोक के बौद्ध ग्रहण की कथा 236 अशोक संबंधी सूचना 227 तिस्स के पुनरभिषेक का उल्लेख 2.17 परिनिर्वाण संवत संबंधी सूचना 230 पियदसि अशोक 233 बौद्ध संगीति का उल्लेख 243, 214 बौद्ध प्रचारक भे जने के उल्लेख 245 दुंद्भिसागर 245 दुर्गाप्रसाद 323, 327

दुर्घरा विदुसार की माता 177, 185 दूजी मध्य एशिया की एक वर्वर जाति 392 देववानि 217 देवपाटन नेपाल में एक स्थान जिसे देवपाल और चारुमती ने वसाया 251 देवपाल एक क्षत्रिय राजकुमार 251 देवी अशोक की पत्नी जिससे उसने विदिशा में विवाह किया था 234, 235 दोआव 253 द्रोमिल 164 द्रविड् 13, 16, 37, 362, 364, 365 द्रविड भाषा 355, 350 घननंद एक नंद राजा या उसकी उपाधि 15 वन्पकोटि एक स्थान रामेश्वरम से नीचे 38 घम्मा विद्सार की अग्रमहिपी अर्थात् पटरानी 187 घरण एक सिक्का 318, 319 धर्मपूरी 286 धर्मानंद कोसांवी 319, 321, 322, 323 घृंडिराज 155 घवल 282 घौली 228, 229, 253, 258, 410, 418, 424, 425, 430, 435 नगरशोभिनी गणिकाओं में श्रेप्ठ 2 नगरी 391 नन्दनगढ़ जहां अशोककालीन मिलता है 229, 408 नर्मदा नदी 10, 296 नरमेघ यज्ञ 331 नंड्रम 5 नंद 2, 12, 288, 289, 290, 296, 300, 317, 369, 385 नंद देहरा 11

नंदराज 4, 8, 162, 163 नंदवंश 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 33, 132, 157, 159, 161, 172, 285 नंदसाम्राज्य 63, 191 नंदेर 11 नाग 289, 291 नागद्वीप 291 नागार्ज्न बौद्ध विचारक 337 नागार्जुनी पहाड़ 391, 433, 434 नागोजी एक संस्कृत आचार्य 371 नाट्य शास्त्र भरत की कृति 373, 375 नातपुत्त (ज्ञातपुत्र) भगवान महावीर की एक उपाधि 337, 339 नानाघाट 347 नायर 291 नंद की एक संज्ञा नापित कुमार नंद की एक संज्ञा 16 नारद एक स्मृतिलेखक 195, 231 नारायण अ०िकं० 310, 318, 320 नालक सुत्त 327 नालंदा एक बौद्ध केन्द्र 306 नि आ(या)क्सं, सिकंदर के नौ बेडे का कमांडर और लेखक 110 अर्थी की वनावट 36 कलाकीशल की प्रशंसा 117, 297 कानून लिपिवद्ध न थे 114 चीटियों का अतिरंजित वर्णन 85 तोतों का वर्णन 103 दाढ़ियों में खेजाव 107 बटवृक्ष का वर्णन 97 वाघ का वर्णन 102 ब्राह्मणों का प्रभाव 34, 120-1 भारत का आकार 94, 95 मकरान और फारस की खाडी की परिकमा 79 सन्यासिनियों का उल्लेख 112 सांपों का वर्णन 101 सिकंदर का इतिहासकार 89 सिकंदर के वेडे का कमांडर 66, 67,

68, 73 सिंव में एक झील की यात्रा से वापसी 74, 75 सैनिकों के अस्त्रशस्त्र व वेपभूपा 115 हाथी पकड़ने की विघि 99 निकेतोर विजयी, सेल्यूकस की उपाधि 39, 45, 61, 77 निकैया झेलम के तट पर सिकंदर द्वारा वसाया एक नगर 39, 40, 60 निगंठ (निगंथ) भगवान महावीर के संप्रदाय का नाम 337, 339 निगरिस 401 निगाली सागर 228, 229, 239, 251, 408 निगोध अशोक के वड़े भाई सुमन का पुत्र जो बौद्ध भिक्षु हो गया या 236 निजामावाई निरग्गलम् 331 निग्रंथ 338-341 नीको 82 नील नदी 83, 88 नीलकंठ शास्त्री (प्रो) 16 नीलगिरि 35 नीसा एक पर्वतीय राज्य 28, 42, 66 नेपाल 11, 156, 163, 228, 239, 250, 251, 253, 299, 308, नेचुरल हिस्ट्री 93, 309 नेमित्तिक 383 नोमाकोई 32. नोमार्क एक यूनानी राजनैतिक पट 26, 30, 31, 34, 35 नौशेरा 29 पकुष बुद्ध के समय के तीर्थक उपदेशक 337 पक्षिलस्वामिन अभिवान चितामणि में कौटिल्य का एक नाम 164 पवितपिक (पश्तू देश) 84 पस्तुन 52 पटना 1, 177, 389, 391, 402, 403, 408, 427, 437

253,

391,

पटना संग्रहालय 392 पंडियन 7 पटल सिंघ का एक भाग 73, 74 पंडुकाभय एक सिहली राजा 292 पण एक सिक्का 319 पंतिणिक-अशोक की सीमा का एक पतंजलि महाभाष्य का रचयिता व्या-प्रदेश 252, 253 करणकार 18, 146, 153, 176, पंद्रेथान 249 178, 186, 205, 338, 368, पाइथोन 73 369, 370, 371, 372, 374. गाजा के युद्ध में मृत्यु 166 379 भारतीय प्रदेश का सिकंदर की पतलेने 34 मृत्यु के वाद स्वामी 165, 168 पत्रोर्ण 298 पाइयोन (पीथोन) 13, 165, 166, पद्योत (प्रद्योत) अवन्ति का राजा 12 167 पराशर एक धर्मशास्त्रकार 380 पाडरो 81 परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र, एक पौरा-पाकिस्तान 252 णिक राजा 4 पारन 251 परुष्णी 21 पाटलिपुत्र (पटना, पालिबोध्रा, पाली-परोपनिसर्व-ईरानियों के राज्य की बोधा, पुष्पपुर, कुसुमपुर) मगध भारत स्थित एक क्षत्रपी 142 की राजधानी 4, 6, 93, 161, पाइथोन का शासन 166-167 172, 173, 174, 175, 188, 204, 227, 235, राजधानी सिकंदरिया 77 सिकंदर द्वारा नये क्षत्रप आक्सिया-279, 354, 355, 360, टींज की नियुक्ति 72 393, 398, 400 सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मीर्य अभिवेकोत्सव का वर्णन 181 दान 170 अशोक द्वारा यातनागृह का निर्माण पर्वतक (पर्वतक पर्वतेश्वर) मुद्राराक्षस 236 के अनुसार एक राक्षस राजा 162 उद्यानों का वर्णन 126, 176-77 पर्सीगार्डन 139 उपवर्ष की निवासभूमि 368, 374, पर्सीपोलिस अखमनी ईरान की राज-379 घानी 25, 401, 404, कात्यायन मंत्री का उल्लेख 438 किलेबंदी लकड़ी की 216 पश्चिमोत्तरी आर्य-भाषा 354 कुम्रहार गांव में अवशेप 177 पर्सी ब्राउन 434 गांव के रूप में जन्म 3 पंचनेकायिक 385 चंद्रगुप्त की जनमभूमि 158 पंचानन नियोगी 303 तीसरी बौद्ध संगीति 327, 340, पंजकौर 21, 27, 41, 42 पंजिश्चर 21, 22 343 दरवारी भाषा 357 पंजाब 6, 17, 20, 67, 91, 143, 145, 149, 167, 169, 296, धर्म महामात्र 255 299, 306, 346, 350, नगर का परिमाण 176 नंदयुग में 18 354, 386, 402 पंडित सभा 388, 374 पंजाबी 357

फिनी का उल्लेख 9 391, 427, 429, पारतम यक्ष भवनों के अवदोष 177, 401-5 431, 437 मेगास्थनीज राजदूत वनकर आया पारफायरी 152 169 पारद गंगा 253 यूनानी लेखकों द्वारा वर्णन 126-7, पाजिटर 9, 365 176-178 पायिया 61 रनिवास 128-9, 177 पालक, अवंति के राजा प्रद्योत का पुत्र राजप्रासाद की भव्यता 126-7, पालकिगृड्ं 229 176-7 राजा का यूनानी प्रेम 189 पालि 300, 364, 384 विदेशियों की देखरेख के लिए पाँचाल एक जनपद 9, 10, 13, 352 परिपद् 174 पांडय 286 विद्याकेन्द्र के रूप में ४६८ पांडु पौराणिक राजा 37 व्यापार मार्गे का प्रसिद्ध भाग 306, पांडच प्रदेश 36, 37, ३8, 105, 246, 248, 252, 270 309 संघ द्वारा फूट रोकने की चेप्टा 344 पिपरहवा एक स्यान 387 संचित कोप की सिहली कहानी पिप्पलिवन 156, 158 289,290 पिप्प्रम 31 62 सिंहली दूत मंडल 2<del>1</del>7 पिशुन (नारद) एक राजनैतिक लेखक पाणिनि, प्रसिद्ध वैयाकरण 18, 369 पिश्रल 384 370, 375 पिनल 368, 374 अष्टाच्यायी नंद मौर्य युग की रचना पिगल नाग 374 पीग्मीज 83 उत्तरापय का उल्लेख 306 पीटर्सन की डिक्शनरी 298, 301, उदीच्य ये 358 313 कात्यायन द्वारा सूत्रों की बालोचना पीयानोर 80 372 पीयागोरस 80, 111 **अ्द्रक आयुष्यजीवी थे 32** पीथोन 72, 77 नंद के नित्र के रूप में 368 पीरसार 45, 47, 48 पाटलियुत्र की पंडित सभा में परीक्षा पुंछ 29 374 पुडूम 365 गतमान का चांदी के सिक्के के रूप पुंड्रवर्षेन 180 3<del>4</del>1 में डल्लेख 307 पूष्पवर्धन 277 वास्देव मिन्त का उल्लेख 346 पुषकपुर (पाटलिपुत्र) 158 व्यापारियों के नामकरण का नुत्र पुर 30 308 पुलिंद एक जाति 262 बालापुर से संबंध पुरली 171 पाण्डच 37, 285, 291, 298 पुराप 3, 92, 319, 324 पामीर 252 पुरी 82, 228, 283 पारंगोडनार 288 पुरुषपुर (पेशावर) 252

पुष्कलावती उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का एक नगर 28, 29, 40, 45 पुष्यगुप्त 172, 179, 204 पूप्पदंत 372 पुष्यमित्र शुंगराजा 277, 280 पूर्ण 337 पूर्वनन्द 163 पूर्वी घाट 35 पूर्वी प्राकृत 359 पूर्वी सागर 88 पृयु 18, 191 पूर्वी हिंदी 358, 360 पेपियस ट्रोगस 5, 146, 147, 148, पेटिकन 385 पेट्रोक्लीज 93, 94 पेडियनं 84 पेडिक्कस 40, 45, 54, 68, 70 पेपे 387 पेलोपोनिसियन 136 पेरट और चिपीज 416 पेशावर 28, 40, 45, 228 पेसस 299 पेट्रियार्क 87 पैफिलिया 131 पॅरोपेनिसस 142 पैला सिक्कों की ढेरी 319 पेशाची 384 पेशाची प्राकृत 357 पोटलिपोटन 11 पोट्टल 34 पोदन 11 पोरस पौरव, पंजाव का राजा, सिकंदर का प्रतिनिधि 7, 60, 62, 145, 162, 163, 347, 348 चेनाव और रावी प्रदेश का राजा तक्षज्ञिला के राजा से वैर 29, 46 मृत्यु 163 राज्य विस्तार 163, 165, 166 लड़ाकू हाथी 78

व्यास के पश्चिम में स्थित प्रदेश का सिकंदर द्वारा दान 65 सिकंदर के सामने का आत्मवल और उत्तर 51. 59 सिकंदर से युद्ध 53, मिकंदर से हार 58 पोग्ट्य कनीयस 30, 77 पोनिकनोस 34 पोलिटिक्म 83 पोलिवियूस 152, 279 पोलिकोधा (पाटलिपुत्र) 9, 174, 357, 357 401 पोसीडोनियस 310 पोसीडोन 73 प्रतिप्ठान आयुनिक पैठन 253 प्रतीत्यसमुत्पाद 261 प्रत्यूयवाद 80 प्रदेप्टा एक अधिकारी 203 प्रयाग 355 प्रसिआई (प्राची) यूनानी लेखकों ने प्रायः तात्कालीन मगव साम्राज्य में इसका उल्लेख किया है 1, 2, 12, 13, 88, 100, 159, 161, 174, 211, 357 मीर्यों की महानगरी 176 कहां वसे हुए थे 8 पंजाव में इनका राज्य 169 चंद्रगुप्त की इनके वारेमें दिलचस्पी मेगास्थनीज द्वारा इस लोक में बहुत वडे वाघों का उल्लेख यनानियों द्वारा गंगरिदई के उल्लेख 99 राज्य क्षेत्र को नंद वंश ने जीता 11 शक्तिशाली लोग 9 ग्रासन विस्तार 172 सिकंदर के समय के 16 सीमा सिंव थी 167 सेना की विद्यालता और कुशलता 192

प्रसेनजित कोसल का राजा बुद्ध का सिकंदर के अत्याचार का उल्लेख 43 समकालीन और प्रशंसक 9 सिकंदर के समय पाटलिपुत्र का राजा प्राकृत प्रकाश 384 चंद्रगुप्त था 6, 17 प्रादेशिक 203 -सिकंदर के वनाये कैदियों का मगय प्राकृत 353, 361 के राजाओं द्वारा सम्मान 65 प्राचीन कन्नड़ 355 सिकंदर की जीवनी 89 प्राचीन तेल्गु 355 चंद्रगुप्त का पूरे भारत का रींदने का प्राचीन भारती आर्य 353 संकल्प <sup>1</sup>72 प्रासी (प्राची) 100, 102 चंद्रगुप्त का शासन काल 186 प्रास्ति 34 सिकंदर को भारत में क्लेश 380 प्रहलाद, असुर राजा 379 सिकंदर का ईरानी संस्कृतियों के प्युकलावातिस 28 सम्मिश्रण का प्रयतन 399 प्लिनी 181, 291 प्यसेलोटिस 40, 45 प्लिनी रोम का एक लेखक—नेचुरल प्लेटिया 35 हिस्ट्री नामक वृहद् ग्रंथ का रचयिता प्लेरिया 400 23, 87, 90, 93, 124, 291 फतेहगढ एक स्थान 31 ईजिप्ट के राजा का भारत में दूत फारस की खाड़ी 74, 79, 89, 103 भंजना 188 फर्गुसन 395, 434, 43<sup>5</sup>, 438 कापिशी के प्रसिद्ध नगर के विध्वंस फाइलार्क्स 174, 189 के वारे में तत्कालीन भारत के वंश फारस दे॰ ईरान भी 22, 30, 222, 210 फारसी 361 पाण्डच की रानी के वंशजों के राज्य फिलादेल्फस 90, 188, 232 विस्तार का उल्लेख 38 फिलिप, मैचटस का पुत्र, सिकंदर का प्रथम भारतीय ग्रेंड ट्रंक रोड का एक कमांडर 61, 66 उल्लेख 309 झेलम तक का सारा प्रदेश और भारत के भू-भागों में क्षत्रप प्रदेशों दक्षिण में सिन्धु और चेनाव का का उल्लेख 170 संगम का प्रदेश अधिकार में दिया मौर्य साम्राज्य का विस्तार 147-8 गया 77 राजा के सार्वजनिक प्रदर्शन 181 तक्षशिला और निकटस्य प्रदेश का सिंघ प्रसिआई की सीमा थी 167 क्षत्रप नियुक्त 51 ' सेल्युकस द्वारा छोड़े गए भू-भाग मकदूनिया सैनिकों के गैरिजन का नेता 45 प्लटार्क, लाइफ आफ अलेक्जेंडर का विद्राही भाड़े के सैनिकों द्वारा हत्या रचियता यूनान का एक लेखक 34, 147, 150, 156, 173 फिलिप एरिलियस 140, 320 चंद्रगप्त से सिकंदर का सामना 159 फिल्पिस 153, 166 तक्षशिला में सिकंदर की सन्यासियों फिलोस्ट्रेटस 83 में भेंट 110 फीलावर्स 133 नंद वंश के अन्तिम राजा के हाथियों फुशर 83, 227 फेगोलिस 31 का वर्णन 8

फोस 31 , वंगाल 172, 187, 204, 298, फोटियस 87 308, 324, 340, 341, 350, फोनिशियाई 52 352, 358, 362 फोनिशियन 82 वंगाल की खाड़ी 35, 296 फोनिशिया 307, 397 वंबई 171, 228, 229 फोनेशियन लिपि 305 वागची प्रवोवचंद्र 261 फ्रीजिया 167 वागमती 11 फेगमेंट मेगास्थनीज की इंडिका के वाजिरा 44 अंग 84, 95, 102. 104, 105, वाण संस्कृत का प्रसिद्ध कवि 212, 110, 116, 120-126 वादामी 282 फ्रेटाफेर्नेस 61 पलीर 185, 232, 238 वार्हस्पत्य वृहस्पति का संप्रदाय 380 वकोफर 402, 426, 429, 431, वालकन 51 437 वावेस 307 वघेली एक भाषा 358 वारी दोआव 350 वच्चनियन 128 वाहुदंती पुत्र एक राजनीति शास्त्र के वड़ीदा (मथुरा) की मूर्ति 391, 428, लेखक (इंद्र) 380 429, 431, 437 वांकीपुर (पटना) 427 वड़ीदा 428, 437 विगाडेट 177 वनारस 10, 255, 298, 306, विज्जल 7 विविसार मगव का राजा अजात शत्रु 307, 360 वनेर 43 का पिता 7, 9, 10 वनर्जी राखलदास 387 ग्राम अधिकारियों से संपर्क 15 वनर्जी जिना 138 मगव के प्रारम्भिक इतिहास का वन्युपालित एक गुप्त सामंत 277 प्रवर्तक 3 बसीरा 408, 412, 417 विरकोट 44 बराबर की पहाडी 355, 397, 433, विलोचिस्तान 248 विद्सार मीर्य राजा चंद्रगुप्त का पुत्र 434 और अशोक का पिता 144, 184, बरार 252, 358 185, 190, 196, 236, 296, वरुआ 15 वर्मा 274 308, 367, 374, 390, 400, वसेंंटी 26 401 मीर्य साम्राज्य का विस्तार 172, वल्ख 39 बलियंचन एक संस्कृत नाटक 375 187 बाल्लेसिह् 340 दुर्घरा माता 177 वसाद 402, 408, 412, 417, 431 सेल्युकस की लड़की 234 मृत्यु 235 वसाइ वसीरा 410, 412, 413 सुवंच मंत्री 373 वहमनावाद 34 वहरामपुर 38 वील---2:18 वंगला 358 वुलंदी वाग पटना 404, 431

| बुंदेलखंडी भाषा 358                 | बोधगया 291, 437, 423, 433                |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| बूनेर 43, 49                        | वोघिवृक्ष 248                            |
| बूलर 183, 225, 377                  | बीवायन 183, 377, 397                     |
| बुद्ध (शावधमुनि) 242, 250, 275,     | वौवायन घर्मसूत्र 362                     |
| 292, 328, 350, 355, 359,            | वौघायन श्रौतसूत्र 395                    |
| 363, 367                            | त्रजभाषा 3 <sup>5</sup> 9                |
| सच्चे ब्राह्मणों की जानकारी 335     | ब्रह्मगति 229, 254, 284                  |
| लंका यात्रा 291                     | ब्रह्मचर्य 332, 377                      |
| बुद्ध घर्म262, 279                  | ब्रह्मदेश 307                            |
| वृजि एक जाति 11                     | ब्रह्मपुर 38                             |
| बृहत्कथा—12, 18, 370, 372           | ब्रह्म 332                               |
| और चन्द्रगुप्त 158                  | ब्रा <b>छमनेस</b> 3 <sup>5</sup> 7       |
| पाणिनि और वररुचि 368, 369           | ब्राहुई 362                              |
| वृहद्रथ अंतिम मौर्य राजा जिसकी      | ब्राह्मण 27, 34, 37, 72, 120             |
| पुप्यमित्र ने हत्या कर साम्राज्य पर | ब्राह्मण घम्मिक सूत्र 332                |
| कब्जा किया 212, 277, 280            | ब्राह्मण धर्म 329-335                    |
| वृहत्कथा कोण 372                    | न्नाह्मण साहित्य 36, 37                  |
| वृहदारण्यक (उपनिपद) 279             | ब्राह्मण महत्वशील 330, 331               |
| वृहस्पति राजनीति शास्त्र के आचार्य  | ब्राह्मी 286, 291, 293                   |
| 277                                 | बाह्यी 35 <del>4</del>                   |
| वेनिट्रयन 26                        | ब्रेलोर 119, 120, 121, 122,              |
| बेबीलोनिया 65, 74, 86, 151,         | 124, 125, 131                            |
| 165, 167, 307, 317, 388             | बेलूर 220                                |
| सिकंदर की मृत्युं 76                | ब्रेंबेटा 63                             |
| सिकंदर की टकसाल 140                 | ब्रेलूर 221, 222, 225                    |
| पाटलिपुत्र से संवंघ 174             | ब्लाब 387                                |
| विभाजन 153                          | ब्लुचिस्तान 391                          |
| बेलट्हियपुत्र 337                   | भवित आंदोलन 346-349                      |
| वेवाने <sup>5</sup> 2, 400          | भगल 31, 63                               |
| वेसनभर 347, 427                     | भग्गु 330                                |
| वेसस 26                             | भट्टियोलु 286                            |
| बेलीलस 27, 29, 39                   | भह्साल 17, 161, 173                      |
| बेहस्तुन अभिलेख 406                 | भद्रवाहु 284, 385                        |
| वैक्ट्रिया 39, 401                  | भद्रबाहुँ जैन आचार्य, चंद्रगुप्त का गुरु |
| वैक्टोरियाई 84, 142, 151            | और कल्पसूत्र का रचयिता 179,              |
| वेबीलोन 307                         | 180, 182, 184, 339, 340                  |
| वोधन 11                             | भद्रसाल 8, 17, 173                       |
| वोसेफलेस 60                         | भद्रेश्वर 148, 149                       |
| बोसेफैला 60                         | भन्नू 327_                               |
| वोगरा 32 <del>4</del>               | भरत 375                                  |

भरत दाशरिथ 191 सम्प्रति का राज्यस्थापन 278 भरहुत 385, 423, 433, 437 साम्राज्य 192, 320 भरकच्छ 307 स्थलभद्र निर्ग्रथों का आचार्य 340 भत् हिर 371, 379 मगस 232 भविष्य पुराण 376 मगही भाषा पटना और गया प्रदेश की भंडारकर 134, 137, 270 358 भागलपुर 323 मगास 152 मज्ज्ञितिक 245 भागवत 371 मज्जिम निकाय 28, 245, 327, भाणक 385 भारद्वाज राजनीति शास्त्र के लेखक 328, 333, 335, 337 330, 380 साम्त्राज्य 406 मजुमदार रमेशचंद्र 389 भारद्वाजीय 371 भिगिसी 299 मचाटस 77 भिड़ (प्राचीन तक्षशिला के दूह) 28 मत्स्यपुराण 15, 352 भीमरथ 374 मयुरा 12, 37, 105, 227, 325, भीटा 387, 391, 431 342, 343, 347, 356, 358, भदेवी 387 359, 390, 427, 429, 430, भूमव्यसागर 364, 386, 398 431, 437 भोज (परमार राजा) जिसने शृंगार अशोक से पहले भी वौद्धों का प्रकाश की रचना की 371, 373, महत्त्वपूर्ण स्यान 343 384 - कला 390, 427 भोजपुरी 358, 360 नटभट के विहार 342 मक 231, 246 पाण्डेयन देश से संबंध 37 मकदूनिया 24, 48, 50, 52, 62, वृद्ध के उपदेशों का अनुवाद 359 76, 89 म तिकला 429, 430, 431 मकरान 25, 79 श्रुरेसेनों की राजवानी मक्खली गोसाल 337, 338 हविष्क के राज्यकाल के वीसवें वर्ष मगव एक साम्राज्य जो प्रसिकाई और का एक प्रस्तर स्तम्भ 325 नंदों के अवीन रहा था 6, 13, मदुरा मधुरा (मलकूट) पाण्ड्य देश 145, 178, 172, 298, 307, की राजवानी 35, 37, 284, 319, 328, 342, 352, 355, 437 356, 385, 387 ग्वालों के घराने 286 कौशल वंश इस साम्राज्य के आधीन वारीक सूती वस्त्रों का उत्पादन 286 जनता और संस्कृति का उल्लेख 2 महेन्द्र का वनवाया स्तूप 252 नंदों के आधीन 144 स्रुती कपड़े 36 प्रसिमाई के राज्य मंडल का एक मद्र जनपद पंजाव का 352 भाग 1 मगव का उत्कर्ष 3 मद्रास 284, 373 मब्क 144 पिप्लव का नायक चन्द्रगुप्त 148

मध्य एशिया 360 मध्यदेश 296, 353, 356, 357, 359 मध्यप्रदेश 351, 352 मध्यदेशीय प्राकृत 359 मच्य भारती आर्य 353, 360, 362 मनसादेवी की मूर्ति 391, 437 मनियतप्पो 179 मन् 311, 317, 318 मनुचि 323 मन्नार 286 मयूरराज 157 मरुतुंग 148, 149 मलक्ट 251 मलय 307 मुद्राओं की तोल 319, 321 मलयकेत् 162 मलयाली 362 मलयेशिया 104 मलान अंतरीप 75 मलावार 38, 291 मलेरा 351 मल्ल 32 **ंमल्लनाग** 164 मलोई मालव गणतंत्र 32, 66 मशकवती 43 मस्करी एक संप्रदाय 338 मस्सग 27, 42, 43, 44, 49 · मस्सनोई 33 ्रमहरट्**ठ 24**5 महाकोसल 351 महागिरि 340 . महादेव 245 महाधम्मरिक्तत 245 महापद्म नंद 6, 9, 295, 395 महाभारत 33, 85, 157, 224, 395, 348, 350, 374 अर्थशास्त्र से तुलना 219 अप्टाच्यायी में उल्लेख 326, 347 महाभाष्य 18, 146, 186, 338,

349, 369, 370, 373, 374 महामेघ वन 293 महारिक्खत 245 महाराष्ट्र 358 महावंश टीका 38, 171, 187, 244, 291, 292 पालि इतिवृत्त 227 महावीर 1, 3, 148, 329, 340, 355, 379 महावातिक 371 महासंगीति 343 महासांचिक 343, 344, 346 महास्थान 204 महिन्द 245, 247, 293, 294 महिप 298 महिशासक 345 महिप मंडल 345 महिंद 235 महेन्द्र, अशोक का पुत्र जो वौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लंका गया था 234 252, 344, 360 तिस्स से शिक्षा पाई 344 मयुरा का स्तूप वनवाया 252 जन्म और पालन पोपण उज्जैन में 360 महेश्वर 10 मंजीरा 11 मंडनिस 111 मंडल सिद्धांत 225 मंदगिरि 229 माइकेल 25 माइसेनिया 397 माउन्टेनियर इंडिनियस 26 मागवी 328, 360, 385 मायुरी वृत्ति 371 मानसेहरा 228, 229, 230, 270, 354, 357 मानावसिति 205 मान्याता एक पौराणिक सूर्यवंशी राजा 10

मामुलन र 288, 289, 291 मडियाई 26 माया योग 383 मार्शल 227 387, 398, 426, 429 मालकोडा 287 मालव (गणतंत्र) 10, 32, 33, 66, 67, 71, 172, 303, 305, 359 मालवा 295, 351, 352 मालावार 271 माशूदान 144 मापर 319 मास्की 233, 237 माहिष्मती 10 मियनकोट 21, 27 मिथिला 11 मिनवी 49 मिलिंद पञ्हों 5, 8, 17, 146, 161 मिलेटस 83 मिस्रवाले 124 मिस्र 28, 82, 221, 416 भारत से व्यापार 52, 310 यातायात समुद्र द्वारा 401 मुनिगाथा 327 मुटसिव 292, 293 मुतिबों 37 मुद्राराक्षस, संस्कृत के लेखक विशाखदत्त द्वारा रचित ग्रंथ--17, 145, 146, 150, 153, 158, 160, 162, 163, 173, 192, गांवार चंद्रगुप्त के विरुद्ध 157 गप्तचरों का रोल वहा चढा कर वर्णन 203 मुरा चंद्रगुप्त की माता 155 मुशिदाबाद 38 मुलतान 83 मुसिकानस 166 मेंगास्थनीज मौर्य राज्य में यूनानी राजदूत--36, 84, 85, 86, 92, 99, 105, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 122, 124,

147, 167, 168, 169, 172, 173, 175, 181, 191, 202, 211, 220, 221, 222, 271, 284, 291, 303, 309, 315, 316, 329, 334, 336, 390, 400, 401, 404, पाण्डेयन देश का उल्लेख 37 अराकोसिया के क्षत्रप के साथ रहा आक्साइड्रेकाई का उल्लेख 348 चंद्रगुप्त के दरवार में सर्व प्रसिद्ध राजदूत 179 भारत की खनिज संपदा का उल्लेख भारत के वारे में विशद विशेष जानकारी का उल्लेख-81, 90, 94, 95, 100, 101, 103, 105. 107, 112, 119, 120, 129, 131, 132, 183, 254, 285, 337, 339, 407 प्रसिवाई के वाघों का उल्लेख 102 मेघनाद 162 मेटोसी 75 मेडो अलमनी कला 403 मयोरा 37, 347 मेवाक्ष 162 मतेंडर 222 मेफिस 246 मेम्मोनियन 176 मेयर जें० जें० 219 मेयो 303 मेरठ 229, 408 मेरोई 36 मेरोसा 28, 42 मेलीगर 54 मेल्लोर 287 में निकंडल 177, 404 मेनडानल्ड 136, 137, 138, 140, 168 मॅक्सम्लर 369

मैचरस 51 मीसीननोस 22, 33, 38 मेथिल 9 मौहूत्तिक 383 में थिली 358 म्लेच्छ 162, 173 मैसीडोईनिया <sup>1</sup>65, 232 म्लेच्छराज 162, 173 म सीडोनियाई 164, 165, 171 यजुर्वेद 331 मसीडोनियाई-मैसीडाने, मैसीडोनी यजुसंहिता 297, 299 27, 42, 144, 150, 165, यमतिगा 330 166, 167, 169, 172, 399, 400 यमुना 253, 305, 347 आपसी फुट 165 यवन 162, 171, 439 एरियाना के भाग पर भारतीयों का यवनलिपि 18 अधिकार 169 याज्ञवल्क्य का उल्लेख 216, 217, 317 चंद्रगुप्त से हार 172 युक्त · 256-257 शतमान का उल्लेख चांदी के सिक्के युनानी सम्राट फैशन अपनाए 399 राजप का पूरव प्रदेश में प्रबंघ 167 के रूप में 317 विरुद्ध ब्राह्मणों ने विद्रोह की प्रेरणा स्मृति का उल्लेख 216 दी 34 युद्धार्त्रीप्टि 7 सम्राट का पोरस से युद्ध 141 युवाङ्च्चाङ एक वौद्ध यात्री 17, 23, सिकंदर की सेनाएं भारत से लौटीं 149, 152, 157, 240, 248, 400 282 सेनापति ने वेवीलोन की क्षत्रपी अशोक के उत्तराधिकारी का उल्लेख पहली बार प्राप्त की 151 मसूर 13, 172, 184, 188, 228. अशोक के स्तूपों का वर्णन 248 229, 230, 245, 254, 284, 340 कनकमुनि वुद्धे की घातु का उल्लेख मोगलिपुत्त 244, 245, 346, 347 240 मोदुवे 37 शाक्य मीयों का संबंघ 157 मोदोगलिंग 37 युक्रेटाइडीज 142, 143 मोनाहन 121, 129, 183 युजे विक्षस 80 मोरिय 34 यूडेमस 78, 153, 163, 165, 166, मोरियनगर 158 167 मोरियर 173, 289 यूथीडेमस 143 मोरेस 34 यूनान 80, 296, 310, 417 मोरास 59 यूनानी--1, 13, 102, 142, 174, मोहनजोदड़ो 36, 286 357, 361, 362, 378, 396, मोहर 290 399 मीर्य 34, 59, 78, 129, 131, 155, एथेंस के सिक्के 136 156, 161, 172, 285, 288, 300, 308, 309, 313, 317, ग्रामीण क्षेत्र से राजा का संपर्क 15 पर्यवेक्षकों और ग्रंथों का उल्लेख 14 324, 358 रोमन इतिहासकारों के साथ 153 मीर्यकला 386-440 हायीगुफा के अभिलेख 12 मीर्यनगर 158 युनानी जनपद 6, 28

य्नानी भाषा 311 रामनाङ् 37 यूनानी राजकुमार 252 रामपुरवा का अशोक स्तंभ 228, 229, 303 408, 410, 411, 417, युनानी लेखक 188, 192, 198. 419, 424, 425, 430, 437 367 युनानी साम्राज्य 193 रामप्रसाद चंदा 388 युफेटीस 74 रामायण 11, 219, 233 यमेनीज 109, 166, 167 रायचीवरी 396, 402 य्रीमेडीन 25 रालिंसन 23 यूरोप 36, 79, 311 रालिसन, इंडिया एंड ग्रीस 81, 84 यूसफजई 40, 41 रावलपिडी 28 येर्गुड़ी 229, 230, 253, 266, रावी 21, 27, 30, 31, 32, 33, 355 61, 62, 65, 69, 71 योगानंद 13, 163 राहलवाद 328 योग 379 राहुळवादसुत्त 328 योन 28, 171, 245, 252, 255, रिस्टोक्जेनस 81 रिचार्ड गार्वे 80 270 रिक्तित 245 **रुद्रदामन 147, 153, 172, 192,** रघुवंश 377 204, 215, 224, 233 रजतमेर 288 रुद्रदामा 253 रिंक 252, 253 रुम्मिनदेई (लुंबिनी) बुद्ध की जन्म रम्बकिया 75 मूमि जहां अशोक ने स्तंभ खड़ा राइस डेविड्स 395 किया 156, 228, 251, 355, राकहिल 249 408, 409, 412 राइस 172, 184 रूपनाय 229, 265, 409 राक्षस नंद का मंत्री 7, 162 रपसन 134, 139, 319 राजगृह 306, 327 रोक्साना 72 राजतरंगिणी 249 रोडेस 90 रोम 309 राजल 229 राजशे बर 360, 368, 374, 379 रोमन 361 राजस्यान 20, 351, 355 रोस्टोवजेफ 311 राजस्थानी 357 रोस्तावत्जेफ 222 राजवूताना 24 रोहण 292 राजसूर्य 191, 395 लक्षणविद 383 राजावलीकथे 180 लघ्एशिया 136 लघुपरिभाषा वृत्ति 370 राजूब 254, 256 ਲਰੰगੇ 100 रावागुप्त 186 लंका—36, 38, 227, 245, रावाकृष्णन 80 284, 294, 296, 302, 307, रानी 163 343 रामचूर 228 अशोक का वर्ग प्रचार 246, 247 रामदाशरथि 191

वौद्ध वर्ग अपनाया 235 सुगंवित लकड़ी पाना 308 सोने की खान 98 लाइफ अप्फ एपोलोनियस आफ वियाना लागोस 41, 45 लाघमान 228, 229, 230 लासबेला 75 लासेन 83 लाहुलोवाद 328 लाहीर 31 लांगुल्य-लागुलिनी नदी 10 लिच्छिवि 11, 32 लियोपोल्ड वान श्रोएडर 80 लीविया 82 लीसिमचस 54 लीसिया 134, 364 लई 7 लुम्बिनिवन 240 लुम्बिनी 206 लेसेडे मोनियों 118 लेसेडोमोनी 117 लैकेडेमोनियायी 118 लेटिन 175 लैटिन लेखक 188, 192 लैसन 185 लोकायत 329 लोमश ऋषि 424, 435, 436 लोमशऋपिकी दरी 424, 433, 436 लोहानीपुर 391, 427, 428, 437 लीरिया 229, 335 387, 408 लीरिया नंदनगढ़ 395, 411, 412, 417, 419 स्योन्नेटस 75 वएद (इक्ख) 293 वडुगर 291 ·वत्स 298 वत्सराय 373 वनवासी 245

वनसिकिटस 100

वररुचि 18, 369, 370, 371, 373, 374, 384 वराह नदी 10 वराहमिहिर 40 वर्ष पाटलिपुत्र का पंडित नंदकालीन 18, 368 वर्षकार 7 वाशिष्ठ घर्ममूत्र 330, 335, 336, 377 वसति 33, 71 वसुवंब 374 वंग 298 वाजपेय 331, 332 वाजसनेयि प्रातिशाख्य 371 वाजसनेयिसंहिता 304 वातन्यावि (उद्वव) 380 वात्स्यायन कामसूत्र का लेखक 164, 218 वामदेव एक ऋपि 330 वायुपुराण 15 वाररुच काव्य 373 वाराणसी 305, 307 वार्ता 312, वावेरु 307 वासवदत्ता 374 वासवदत्ता नाट्य घारा 373, 375 वास्देव 346, 347, 348 वासेट्ठ (वशिष्ठ) एक ऋषि 330 विवटरी 49 विगताशोक अशोक की एक उपाधि 234, 279, 288 विजगापट्टम 10 विजय एक राजा 291, 292 विजयनगर 60 विजयमिह 38 वितस्ता (झेलम) नदी 21, 51, 187 विनयपिटक 327 विनयसम्बसे 327 विदिशा आयुनिक भेलसा 234, 306

विदूरय विविसार का पूत्र 9 371, 372, 374, 378, 379, विदेश एक जनपद 157, 350, 352 88, 95, 144, 165 च्याम 16, 18, 21, 31, 63 विद्यावर 289 व्याडिपरिभाषा 370 विनयपिटकः 345 व्याडिपरिभाषावृत्ति 370 विभज्यवाद 344 शक 162, 3<sup>9</sup>7 विपाश 21 **धकटाल** 7, 163, 340 विपाशा नदी 21 विमानवत्यु टीका 306 शकृति 157 शतवनुष 277 विलियम जैम्स 136 विशालाक्ष राजनीति शास्त्र का एक शतपथ ब्राह्मण 330 शतमान 318, 322 छेखक 380 विष्णु 280, 377, 388 शम्यात्रास 331, 332 शलाकामुद्रा 322 विष्णुगुप्त (चाणक्य, कीटिल्य) 162, श्रशिगुप्त 15, 39, 61 164, 214 विंसेन्ट रिमथ 301 शंखलिबित 337 शाक्य एक गण जाति जिसमें भगवान विटरनित्स 215 बुद्ध ने जन्म लिया था 240 वीतिहोत्र 9 शाक्यमुनि (बुद्ध) 149 वीयी 375 वीरसेन 278, 279 द्याणवास 343' वृज्जि 14 शानवैक 92 शामशास्त्री 228 व्पसेन 277 वृष्णि एक गणजाति 348 बाल्य 352 शालातुर ३६८ वें दिया इंडीयस 299, 300, 304 दााईलकणिवटान 331 वेदांत 378 शास्त्रिशुक 277, 279 वेदांतसूत्र 379 शास्त्री हरप्रसाद **3**89 वेवर 369 शाहपुर 30 वेश्यकला 380 द्याहवाजगढ़ी 228, 229, 230, 354, वैभिद्रया 39 357 वेखानस 335 वैगई 37 হাৰ 31, 372 খিবি 32, 33, 67 बेंडेल 245, 390, 404 शिविदेश 298 वैतरणी 10 वैदिक युग 305 द्यंगवंश 433 इंटोग्रीक राजाओं की कहानी का वैराट 182, 238 प्रारम्भ 143 वरोचक 162 कला में नवीनता 397 बैशाली 11, 14, 158, 306, 342, पुष्यभित्र इस वंश का पहला शासक वसामित (विश्वामिय) ऋषि---330 शूद्र 33 बोगल 428 व्याहि एक व्याकरणकर्ता 18, 370,

शूद्रक 360 सम्बोबि 237 शूरसेन 9, 12, 37, 105 सम्मापास 331 श्रृंगार प्रकाश 370, 373, 384 सरमनीज 335 शैशुनाग वंदा जिसका शासन विविसार सरस्वती नदी 11, 33 वंश के वाद हुआ 3 सर्मनीज (श्रवण) 335 ईरान से भारत के संपर्क का प्रभाव सर्वे 23, 400 398 सलिमस 25 प्रशासन व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण सलेम 286 परिवर्तन 7 सलेमपुर 408 मगच की राजवानी गिरिव्रज में सहदेव 245 सहसराम 409 संस्थापक राजा का निवास 10 राजाओं की मूर्तियों का उल्लेख संकर्पण 347, 348 संकिस्स: 391, 410, 418, 419, 425 389 वीतिहोत्र समकालिक संगल 31, 62, 64 शेक्ल 134 संगम युग 288 संग्रह 370 शैलेश्वर 162 शीरकोट 31 संघिमत्रा—अशोक की पुत्री जिसने शीरसेनी भाषा 358, 359 लंका में बौद्ध वर्म का प्रचार श्रमण 341 किया 238, 247, 294 श्रवणवेलगोला मैसूर में एक स्थान जहां संजय 40 चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई 184, 284 संन्यास अग्रिम 377 श्रावस्ती 205, 306 संवस्तै 33 श्रीनगर 248 संवुस 72 संभूति विजय 339 श्लुंबर्जर I35 श्लोकवार्तिक 371 संयुक्ताक्षर 357 संस्कृत 358, 358, 372 सक्कर 33 सतलूज नदी 20, 21, 88 साइजिक्स 279, 311 सतियपुत्त 37, 248, 270, 285, 286 साइप्रस 135 सत्तागाइडियन 23, 26 साइरस 23, 74, 397 सफेद कोह 20 साईरीन 232 साइरोपेडिया एक यूनानी ग्रंय, नंदों सवरगी 33 सम्बोस 34 के वारे में 4 समरकंद 26 सागर 228, 408 समराह झील 74 सातवाह्न वंग 280, 281 समाहर्ता-एक राजस्व अधिकारी सामपा 253, 256 सामवेद 331 203 सम्प्रति, एक उत्तरकालीन मौर्य राज्य साम्बोस 26, 34, 110 सारनाथ 411 अशोक के अन्तिम राजवंश का बशोक का उत्तराधिकारी 278 दशरय का पुत्र 277 उल्लेख 410 .

सशोक के खुदे आदेश 408, 431 पशु मूर्तियां 418, 419, 420, 422, 425 पूर्वी प्राकृत का प्रयोग 355 मौर्यकला--कृतियों में सर्वेथा प्रमाणित एकाश्मवेदिका का उल्लेख 391 मौर्यकालीन प्रवृत्तियों का परिपाक यूनानी डिजाइन वाली वस्तुएं 402 वलुए पत्थर का एक चमकदार पत्थर 403 सिंहों की मूर्तियां 418, 420 स्तंभलेख का उल्लेख 344 सांकाश्य 342 सांस्य 379 सांख्यायन गृह्यसूत्र 387 सांख्यायन श्रीतसूत्र 340 सांची 423, 433, 437, 438 अशोक द्वारा स्तूप का निर्माण 235, ईसापूर्व दूसरी शती के स्त्रियों पर अभिलेख 385 तोरणों पर अवदान कथाओं की मृतियां 227 देशों के नामों का उल्लेख 245 पश्चिमी शैली का प्रभाव 425 सर्वसुन्दर अवस्या में स्तम्भ अभिलेख 230 सिहों की शैली 418, 422 स्तम्भों के विकास की अन्तिम मंजिल 411 स्तूपों का उल्लेख 427 सिउणचन्द्र 282 सिकंदर 8, 39, 80, 81, 88, 90, 102, 105, 111, 112, 123, 150, 153, 157, 158, 160, 161, 163, 170, 192, 194, 220, 296, 305, 324, 380, 401, 402, 403 (1) अखमनी कला से प्रभावित

399-400 अर्वेला की लड़ाई 316 आक्रमणकाल 323 ईरानियों से जीता भाग 169 उपहार 298, 303 सोने के सिक्के 320 कव्जाकायम रखने में संघर्ष 140 कुशल सपेरों का दल 101 चंद्रगुप्त से भेंट 4 जीवन यात्रा 222 तक्षशिला के राजा के उपहार 108 तक्षशिला पहुंचना 95 तक्षशिला में पदार्पण 29 तांवे के सिक्के पर चित्र 139 पंजाव में 145 दक्षिण के वारे में ज्ञान 76 दारा की फारसी सेना से मुकाबिला 26 नियुक्त स्थानीय शासक 165 समयका लीन राजा 6, 17, 38, वेड़े का भारत में वदना 21 भारत पर आक्रमण 24 मृत्यु के उपरान्त 166 मोरों की सुन्दरता पर मुग्ध 103 मालव और क्षुद्रकों में संघि 32 च्यास के तट पर पहुंचना 16 सिंघु के पार 27 सिंघ देश की प्रशंसा 33 सोना और चांदी की खानों की सूचना 22 सिम्बोस को पर्वतीय लोगों का क्षत्रप नियुक्त किया 34 सिकंदर की जीवनी <sup>98</sup> सिकंदर के इतिहासकार 88, 131 सिकंदरिया 39, 77, 94, 367 सिगलोई 134 सिद्धापुर 229 सिद्दापुर (सिद्धपुर) 25<sup>3</sup>, 254, 355

सिविटियस 91 232, 248, 279 सिवोई 31, 67 सीरियाई लिपि 336 सिलिकिया 135 सीरेन 152 सिल्वालेवी 223, 356 सीस्तान 73 सुकरात (सीकेटीज) 80, 111, 361 सिवेयक 298 सिसिकोट्टोस 39, 157 स्तांतिक 385 सिक्यांग 362 स्तिनिपात 335, 337, 395 सिंदोयन 34 सुदर्शन झील 172 सुदामा की दरी 434, 435, 436 सिंघ 19, 22, 34, 305, 363, 364, सुप्रथित 289 398 अखमनी राज्य 402 सुबन्ध् 186, 372 कलाकृतियां 386 सुभद्रांगी विंदुसार की पत्नी 187, 234 घाटी का उल्लेख 166, 352 सुभागसेन 279 सुभूत 65 नदी 169, 170, 176 पोरस के राज्य में प्रदेश 163 सुमन 335 सेल्युकस के अधीन 167 सुमनोत्तरा 374 सिंघ नदी 20, 24, 32, 33, 34, 44, सुमेर 397 46, 49, 65, 66 77, 83, 88, सुलेमान 20 94, 95, 152, 161, 176, 295, सुराप्ट्र 188 सुवग्णभूमि 245 296, 305, 321, 351 अभिसार के शासक का राज्य सुवर्ण कड्य 298 विस्तार 45 सुवर्णगिरी 253 254 ईरान और भारत की सीमा 396 सुवर्ण भूमि 307 सुवर्णसिनमा 318 घड़ियाल 86 केटरस की यात्रा 79 सुवास्तु 27 घाटियों में स्थानीय शासकों का सुक्षुत 218 शासन 27 सुवेण 163 तक्षशिला 28, 50 मुहस्ति 278 पोरस को घाटी का दिया गया सूत्रपिटक 327 . भाग 166 सूरसेनाई 12, 104 मार्ग आज के युग में वदल गया 67 सूर्य 289 समुद्र में गिरना 82 सूर्य वंश 154 सिकंदर का मार्ग 71 सूसा 76, 401, 401 सिंघुसेन 163 सूसा अभिलेख 406 सिवियन 34, 72 सेकोफागस 422 सिंहल 233, 311, 409 सेक्सटस एम्पेरिक्स पाईरहो 80 सिहल का वनसिक्रिटस 94 सेठ एच०सी० 157 सिहली भाषा 291 सेंड्रोकोट्टस 17, 105, 153, 169, सिंहसेन 178, 184 188, 357 सिरिया 147, 165, 168, 188, सेनार्ट 261, 405

सेमीरामिस 74 सेमेटिक लिपि 366 सेल्युकस, सिकंटर के एशियाई साम्राज्य का उत्तराधिकारी 54, 149, 150, 169, 173, 192 चंद्रगुप्त के साथ संचि 189, 248 चंद्रगप्त का समकालीन 151, 152, 168 चन्द्रगुप्त ने वंदी को सम्मान दिया<sup>174</sup> झेलम की लड़ाई 58 दूरस्य प्रान्त भारतीयों को दिए 78, 142, 170 पराजय 308, 310 परिवार का उल्लेख 171 फीजिया से सिंव तक का स्वामी 167 मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के यहां दूत बनाया 91 राजकुमारी 177, 234 सिक्कों का उल्लेख 139, 141 सेना संचालन 57 वंशज 192, 280, 423 राजदूत पाटलियुत्र में 400 सेल्यूक (सेल्यूकस) 152 सेल्यूसिया 401 सेमाक्सस 166 सेंगस 40 सैंद्रफगोस 357 सोग्डियाना 39 सोगदोई 72 सोग्डियानियानी 26 सोद्रोई 33 सोन 13, 226, 176, 290, 404 सोपारा 228, 229 सोपीयीज 137, 138 सोफाइटिस (सीभूति), सोफाइटीज आमू से सम्बन्व 138 उल्कान्कृति या उकाव वाले सिक्के 136

• कठों के देश के बाद 65 🐇 🦠 चांदी के सिक्कों पर युनानी लेख देश के जानवर 102 पीरवों के राज्य के पास 30 सोना चांदी की खानें 22 मोलिनम 124 सौतिप्तका 340 सोनाग 371 सीभृति 30, 65, 66, 137, 138 सौरसेनाई 347 सौरान्ट्र 172 सावीर 305, 306 स्काइलैक्स 82, 83, 88 स्टीन 43, 45 119, 120, 121, 130, 131, 187, 194, 220, 225, 248, 249, 250 स्टेनकोना 366 स्टावो 25, 31, 32, 91, 93, 94, 96, 97, 101, 103, 104, 108, 109, 110, 114, 115, 122, 125, 126, 129, 137, 138, 147, 148, 171, 153, 180, 188, 189, 303, 309, 378 कानून का सहारा 120 चंद्रगुप्त व सेल्यूकस की भेंट 168, 169 जल्सों का वर्णन 304 तक्षशिलाका वर्णन 28, 29 दक्षणी भारत के लोगों का वर्णन 36 दंड व्यवस्था 317 निआक्सं के संस्करणों का उद्धरण पाटलिपुत्र की खुदाई 390 पेट्रीक्लीज की प्रशंसा SO भारत में विवाह और व्यवसाय का उल्लेख 124 मेगास्थनीज के कथन का खंडन 99, 112

मोसीकनोस का उल्लेख 33, 34, हर्मटेंलिया 24 38 हर्पेलस 65 राजा के केश थोने पर उत्सव मनाना हर्ष 175 हर्षचरित 7 सोफाइरिस के दरवार की घटना ह्याइटहेड 323 का उल्लेख 102 हस्द्रवल 361 हाईसोवियोई का उल्लेख 113 हाइडिस्पीज (हाइडिस्पीस) 21, 65, स्तैतिरा 399 66, 67, 167, 170 स्थानिक 202, 203 दक्षिण में अकेसिनियों का राज्य 32 स्थूलभद्र 340 युद्ध 29, 30 स्पाइटसीज 51 युनानियों ने झेलम या वितस्ता को स्पार्टी 107 इस नाम से पुकारा है 21, 51 स्पितमेनीस 399 हाइड्राओटिस 21 स्थूनर 223, 390, 404, 405 हाइड्रोटस 61 स्मिय 18, 163, 166, 169, 174, हाइपसपिस्ट 54, 65 265, 293, 387, 389, 400, हाइपसिओइ 40 हाइपार्क एक राजनैतिक पदनाम 26, 438 स्रमने 335 29, 30, 31, 34 स्याद्वाद 341 हाइफेसिस 8, 21, 63, 400 हाइलोवियोई 113, 118, 378 स्वयंभव 339 स्वयंभुनाथ 251 हाइस्टीस 397 स्वात 21, 27, 28, 42, 43 हार्वली 384 स्वातघाटी 40 हापिकंस 387 स्कियापोडस 83 हाथी गुफा 10 स्पितसेस 30 58 हारीत 377 हजारा 45, 228 हिंगसेंडर 147 हड्पा 365, 386 हिटाइट 397 हनीवाल 361 हिन्दुकुश 20, 39, 52, <sup>88</sup> हव 77 हिप्पसिओई 40 हवनदी 75 हिमवत्कृट 103 हरक्यूलिस (इंद्र के समान युनानी हिमालय 7, 20, 94, 100, 245, 290, 296, 302, देवता) 24, 32, 47, 48, 67 308 हरटेल 216 हिरण्यवाह (सोननदी) 85, 176, हरपा 365 357, 404 हरावलीज 92, 104, 105, 116, हिल्त्रांट 216, 219 हिस्तास्पेस 134 हरियाणा 352 हिंगोला की घाटी 75 . हरिगेण **372** हिंदचीन 104 हर्जफील्ड 366 हिंदी 357 हर्जफेल्ड 23, 24 हिंदुस्तानी 358

हीर नलीज 286, 347, 348 हुत्रा 228, 253, 356, 261, 265, 400 हविष्क 325 हण 162 हेक्टियस 83 हेगिसैंडर 189 हेनरिकलडर्स 356 हेफेश्यन 45 हेफे स्टियन 40, 62, 68, 73, 75 हेफेस्सन 70 हेन्र 366 हेमचंद्र 146, 148, 149, 164 हेगी 321 हेराक्लेस 37, 66

हेराक्लीज (कृष्ण) 112 हेरोडाटस 22, 23, 24, 82, 83, 87, 88, 135 भारत का वर्णन 84 भारत की सोने की खानें 86 हेलियोडोरस, हेलियोदोर 347 हेल्लास 25 हेसीड्स 21 हैकाटोम्पिलोस 401 हैक्टियस 83 हैदरावाद 12 हैरात 401 हैह्य 8, 9, 10, 19 हैलोट 118 होल्डिख 28

## पारिभाषिक शब्दावली

## ( Glossary of Technical Terms )

| अक्षर            | Syllable                | अभियान              | Campaign          |
|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| अक्षांग          | Latitude                | अभिवचन              | Plea              |
| अगरदान           | Censer                  | अभिलेख .            | Inscription       |
| अग्निसह          | Fireproof               | अभिलेख शास्त्र      | Epigraphy         |
| अघोष ँ           | Unvoiced                | अभिपेक              | Consecration      |
| अर्घ             | Oblation                | अमुहिम सैनिक,       | Non-combatant     |
| अठपहला           | · · Octogonal           | अयाल ं              | Manes             |
| अतिकम            | Trespass                | अरना                | Unicorn           |
| अतिमानव          | Superhuman being        | अर्थकम Prope        | r order of ideas  |
| अद्रुपित         | Undefiled               | अर्थवाद             | Notion            |
| _अद्वितीय        | Unique                  | अलंकारिक            | Rhetorical        |
| अधिकरण           | Section                 | अववारण              | Understanding     |
| अधिकार-पत्र      | Charter                 | अवयव Cor            | stituent element  |
| अधिकारी तं       | স Bureaucracy           | अवास Unsui          | ted for residence |
| अविनायक          | Dictator, Prefect       | असामी               | tenant            |
| अघोभूमि          | Subsoil                 | अंग                 | Component part    |
| अधोवस्त्र        | Undergarment            | अंगरक्षक            | Body-guard        |
| अनभिजात          | Nomus homo              | अंगविद्या Scie      | ence of physical  |
| अनुज्ञाद्युल्क   | License fee             |                     | features          |
| अ <b>नु</b> त्रम | Sequence                | अंडाकार             | Oval              |
| अनुघारण          | Comprehension           | अंतपाल              | Frontier guard    |
| अनुँशोचन         | Repentance              | अंत:पुर             | Harem             |
| अनुवाद           | Translation             | अंतःपुर प्रवंघक     | Chamberlain       |
| समास             | compound                | अंतराल              | Interegnum, gap.  |
| अनुश्रुति        | Tradition, legend       | अंतरा स्वर          | Intervocal        |
|                  | erformance of ritual    | अंतर्वस्तु          | Content           |
| अनूपवासी         | Marsh dweller           | अंतर्विवाह          | Endogamy          |
| अन्य पुरुप       | Third person            | अहंकारी             | Vainful           |
| अपभूर ग          | Corruption              | याकृति              | Appearance        |
|                  | oderation in possession | आगम                 | Canon             |
| अभिजात त         |                         | <b>आचार</b> गास्त्र | Ethics            |
| अभिप्राप         | Motif                   | <b>आट्</b> विक      | Forest tribe      |
| अभिरक्षक         | Custodian               | <b>बादि</b> म       | Primitive         |
|                  |                         |                     |                   |

आदेश लेख Edict उपायन आमख Preamble उपासक आर्ये अप्टांगिक मार्ग Noble eightfold path आर्य सत्य चत्र्ष्टय Four sacred उरस्त्राण truths आयताकार Rectangular कर्ज स्विल आयाम Dimension आयुधागार Armoury आवर्त्तक एकतंत्र Recurring Stage of life आश्रम एकराट आलंबन Plinth एकश्रृंग आवक्षमृति Bust एकात्मक आहत Punch-marked इतिवृत्त एकाश्म Chronicle इंद्रिय-सुख Pleasures of senses ओरी ईति-भीति Natural calamaties ईपत बनुपाकार Gently arched ओज ईहामुग औदार्य Fantastic animals उकेरना औदीच्य Carve out ভিৰন্ Relief कक्ष उत्क्रांति Welter उत्खनन Excavation उत्तम पुरुप First person कटावदार उदारता Catholicity उद्देगकर 🗆 Vexatious Ante-chamber करार उपकक्ष Cess उपकर: कल्प Enterprize कवच उपक्रम. Remedy उपचार ज्पद्रव कारक Of noxious nature Conclusion उपपत्ति उपप्रथ Bye-road •जपभेद Sub-variety Simile कारीगर :उपमा उपमानाचक Words expressive of कारीगरी similarity कार्याग Viceroy उपराज ' Legend उपाख्यान . Material उपादान 🔑 😂

Gift, present-Layman इपोसथ Buddhist congregation उभरी मृति Relief Breastplate. उल्टी ओर On the reverse उप्णीय Coping stone, turban Energetic ऊप्म ध्वनियां Sibilants Monarchy Sole monarch Unicorn Unitary एकाधिकार Monopoly Monolithic ऐ तिहासिकता Historicity . Eave Vigour Dignified utterance-Notherner Cell, Chamber कछए की शक्ल का Hemispherically domed' Crenellated कवंघ नृत्य Corps dance Arched roof कमान छत Agreement Aeon Coat of mail कंठ-संगीत Vocal music कान की वाली Earring कानन और व्यवस्था Law and order कारक विभित्ति Case inflexion Artisan Workmanship Executive Execution कार्यान्वयन Reckoning काल-गणना ... Dating काल निर्धारण

Bead Wood work गुरिया माण्ड कला काष्ठ प्राचीर Timber palisade Cave dwelling गहावास किनारी Border गृहा स्थापत्य Cave architecture कील Bolt गहीत Borrowed कुटुविक Husbandman गोदी Dockyard कुड्य स्तंभ Pilaster Village headman ग्रामिक कुमक ग्रामीणता Vulgarisation Reinforcement कुमारभृत्य Maternity and care घाटकर Ferry of the child घंट घडियाल Gongs कुंडली सा घंटा शीर्प Spirally Bell capital क्टनीति Intrigue घेरा Scize Gnomic poetry घोप Voicing कट पद Gerund, conjuctive Disc कृदंत pheasant particle चक्रवाक, चकोर कृदंत विशेषण Participle adjective Gift of spiritual चक्षदान insight Centralised केंद्र प्रधान Rock edict चट्टानलेख कोशपाल Treasurer कोप्ठागार Warehouse चढ़ाई Assault, attack ऋमविकास Evolution चर्मकार Leather worker Movable machine सत्रप सेत्र Satrapy चलयंत्र Satrapy Visual art क्षत्रंपी चाक्षुप कला Vulgar चामरघारिणी क्दूद्रक Chauribearer क्षेत्र Territory चारिका Wandering क्षीम Linen fabric **चित्तश्**द्धि Purity of mind चित्रलेख Pictograph Astronomy खगोल Art of mining चित्रांकन Painting .खनि-विज्ञान Grove चिनाई Masonary खांचा Exploration चुंगी Tolls, Octroi खोज गणना Computation, arithmatic Facial feature चेहरामोहरा गणपूत्ति Quorum चैत्य कक्ष Chaitya hall गणिका Courtesan चोंच से चोंच मिलाये Pecking गतानुगतिक Orthodox and Treachery छल conscryative Hexagonal छपहला Embezzlement Metrc छंद गवन गरारीदार Linen Fluted छालटी Rigidity गंव संव्यूह Perfumers art जडता Clumsy जकड़ता, जकडबदी र ,गिचपिच Spikenard गीति Lyric जटामांसी Fetish worship Excellences जडपूजा गुण Scaraboid Ground plan जमीन का नक्शा ंगुवर लाकार

| जरी<br>-              | <b>Embriodery</b>  | <b>दं</b> त्य               | Dental                                  |
|-----------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| जय स्कंघावार          | Camp of victory    | दाक्षिणात्य                 | Southerner                              |
| जलदस्य                | Sea pirate         | दागना                       | Branding                                |
| जाली                  | Counterfeit        | दालचीनी                     | Cinamon                                 |
| जांगलीविद             | Snake charmer      | दास                         | Slave                                   |
| जुगत                  | Device             | दिग्देवता                   | Deity of the quarter                    |
| जुनस<br>जेतून         | Olive              | दिग्पाल                     | Guardian of four                        |
| जोड़ीदार              | Pair               | 14,110                      | cordinal points                         |
|                       | Path of knowledge  | दिग्विजय                    | World conquest                          |
|                       | Trapping           | दिव्यपरोक्षा                | Ordeal                                  |
| झूल<br>टक्साल         | Mint               | वीपिका<br>स्रोपिका          | Manual                                  |
| टेवह लेना<br>टोह लेना | Reconnoitre        |                             |                                         |
|                       | Stride             | दुविनीत                     | culated with difficulty Ill-disciplined |
| डग भरना               | Lintal, Arch       | दुष्प्ररक                   |                                         |
| डाट                   |                    |                             | Agent provecateur                       |
| ढरकी                  | Shuttle            | दुष्प्रेरणा                 | Instigation                             |
| <b>ढू</b> ह           | Mound              | दूतमंडल                     | Emissaries                              |
| तक्षक                 | Sculptor           | दृढ़ भक्ति                  | Firm devotion                           |
| तत्रभवत               | Adorable one       | देय                         | Dues                                    |
| 'तद्नुरूप             | Corresponding      | देवज्ञास्त्र                | Mythology                               |
| तद्वित                | Derivative forms   | देशांतर                     | Longitude                               |
| तरह                   | Design             | देवज्ञ                      | Diviner                                 |
| <u>-</u>              | rm of government   | दोप                         | Defect                                  |
| ताम्रपट्ट             | Copper plate       | द्वंद्व पद                  | Pain                                    |
| तालव्य                | Palatal            | द्वार पक्ष                  | Door jamb                               |
| तिकोनी स्तूपि         |                    | द्वेघ शासन                  | Diarchy                                 |
| तीयिक                 | Sophist            | घड्                         | Torso                                   |
| तुल्यकालीन            | Contemporary       | धमचेक.                      | वर्षन Turning of the                    |
| तोरण                  | Gate               | - 0                         | wheel                                   |
| तोलमान                | Metrology          | घर्म परिवर                  |                                         |
| तोशाखाना              | Treasury           | <b>धर्मा</b> घ्य <b>क्ष</b> | Archbishop                              |
| थल नियामक             | Land pilot         | वातु                        | Relic, remains                          |
| दरवारी कला            | Court art          | धातुरूप्                    | Conjugation                             |
| दरी                   | ·Cave              | ंघातु शोवन                  |                                         |
| दरीमुख                | Facade of the cave | <b>धाय</b>                  | Nurse                                   |
| दशाव्दि               | Decade             | घ्रुव                       | Extreme                                 |
| दस्तकारी              | Handicraft         | घ्वज                        | Standard                                |
| दस्ता                 | Corps              |                             | IT Flag staff of a deity                |
| दस्तावेज              | Record             |                             | न लिपि Phonetic script                  |
| दंड विवान             | · Penal code       | ध्वनिरीति                   | Phonetics                               |
| दंतकथा                | Tradition, legend  | ध्वंसावशेप                  | Remains                                 |

नगर प्राचीर City war परंपरा प्राप्तं Conventional नटनर्त्तक Musicians and dancers परंपराश्चित Specimen, Proto-type Animal standard पशयप नर्गेवित परिला Canal surrounding the Wit नामरूप Declension नाम शैली परिपूर्णता Nominal style Fulness of ideas, निखात निधि Treasure trove expression etc निक्षेप -Deposit Saddle पलान निघंटु superficial Etymology पल्लवग्राही नियामक Pilot पश्याग animal sacrifice निराशोन्मत्त Desparate पश्च जल Backwater निरूपण Presentation पश्च प्रदेश Rear निर्व चन Interpretation Identity पहचान निप्कर Door jamb Tax free पाला निष्कासन Purge Reading पाठ निप्पत्ति पादपीठ Pedcstral Execution निहितार्थ Implied meaning Drinking hall पानागार नीलम पांडित्याभिमानपूर्ण pedantic Emerald न मित्तिक पीपान्मा छत् Barrell vaulted roof Experts in omens नौकरशाही Bureaucracy पुटठा Rump 1501 17 **न्यायाधिकरण** Tribunal पुनरुक्ति Redundance न्यायिक Judicial Rejoinder पुनरभिवचन Wing पक्ष पुनविचार Review -पगड़ी Turban पुरागत Archaic पट्टी Antiquity Tablet, band पुरावस्त् पण्यः स्थान Market place पुरालिपिशास्त्र Palacography पट्टेदार प्ररोहित .... Officiating priest Tenant Marketing पणन पैत्रिक नाम Patronymic pious wish पत्तन Port पूतकामना : पथकर Toll Separate rock पृथक चट्टान लेख पदश्रेणी Rank edict Measurement of land पदसोपान Hierarchy. पे माइश परकोटा Rampart पौर्वापर्य Sequence Zeal - Type. शकार 🚉 🕬 📆 •पराक्रम ·परचित्रज्ञान Reading others mind प्रकीर्णक Miscellaneous Basin :परमाविकार Supreme authority प्रक्षालन पात्र Mission - परवर्ती Later प्रचारक मंडल More discerning Axe - परश प्रज्ञाततर प्रणयवंचिता Woman whose love Post-positioned help. . परसर्ग is scorned

fort

| प्रतिकृति P       | rototype, replica   |
|-------------------|---------------------|
| प्रतिचिह्न        | Counter mark        |
| प्रतिमा े         | Image               |
| प्रतिमा-विघान     | Iconography         |
| प्रतीत्यसमृत्पाद  | Chain of casuality  |
| प्रत्यभिवचन       | Counter plea        |
| प्रत्यय           | Affix               |
| प्रत्यय चचन       | Watchword           |
| प्रभविष्णु        | Potent              |
|                   | phere of influence  |
| प्रभु-सत्ता       | Sovereignty         |
|                   | arce of information |
| प्रयाण            | March               |
|                   | Record, documents   |
| प्रमाण चिहन       | Hall mark           |
| प्रयुज्या छीनना   |                     |
| प्रवर परिपद       | Council of elders   |
| प्रशस्ति          | Panegyric           |
| प्रश्नविद्याः ।   | Oracle              |
| प्रस्थान विद्     | Starting point      |
|                   | प Physical features |
| प्रागैतिहासिक     | Prehistoric         |
| प्राच्य           | Easterner           |
| प्राप्ति स्थान    | Provenance          |
| <b>प्रायद्वीप</b> | Peninsula           |
| प्रोद्योगिकी      | Technology          |
| प्रांजल           | Chaste              |
| त्रोपितपतिका      | Young sorrowing     |
|                   | lady                |
| फलका              | Abacus              |
| फसील              | Rampart             |
| फुल्ला            | Resette             |
| वलाग              | Vanguard            |
| वलाघात            | Sress               |
| विल               | Offering            |
| बलुआ पत्यर        | Sand stone          |
| वहुश्रुत          | Learned             |
| वंदरगाह ं.        | Harbour             |
|                   | Hostage, Mortgage   |
| व।वली ः           | Artificial pond     |
|                   | 4                   |

विंदुकित मंडल Dotted circle वजं Tower वोधिमंड Altar वोली Dilect वेलनाकार Cylindrical **च्यू**ह Battle formation, array Whirlpool भवर भेद Variety, dissension भिवत Theism भिक्षु Monk भिक्षुणी Nun भाणक Reciter भजवंघ Armlet भित्ति-स्तंभ Pilaster भारीपन Heaviness Language भाषा Commentary भाष्य Servant भृतक Slab of stone भोट मतपरिवर्तन Conversion मध्यप्रदेश Midland मनोरम Elegant मरगोल Vault Muslin मलमल Vaults महराव महाध्वंस Great holocaust महाप्राण Aspirate Royal or great road महामार्ग Hallo of glory महिमामंडल मंज्पा Casket मंडित करना To crown मंत्रयोगी Sorcers Metronymic मातनामक Sweetness and charm Anthropology मानवशास्त्र मार्गदर्शक Guide, pilot माल्यसंपादन Garlanding Moderation in मितव्ययिता expenditure मिथ्यामत Heretic

म्कुट · · · Crown Loopholes मक्के राजशासन मुड़ीशलाका के सिक्के Bent bar राजहंता coins Seal, Coin, attribute मुद्रा-पद्धति Currency, coinage राज्य वर्ष राज्याभिषेक मद्रालेख Legend मुद्राज्ञास्त्र Numismatics रीतिवद्ध-मृहर Sea1 रूप म्हलत Respite रूप-प्रक्रिया मर्धन्यीकरण Cerebralization रोगहरण मुल्यवर्ग Denomination रौंदना मुंगग Coral मृण्मूति Terracotta Understanding मल मोक्ष Divorce, liberation from world मोटिया Camp follower ललित कला मौहूर्तिक Astrologer लस्टम पस्टम मौलवल Hereditary troops लहजा यष्टि Shaft लहरा योजनावद्ध Schematised लंबवत Composition रचना लाल रचना पद्धति Fabric लिखित प्रमाण Constituent element रत्नविद्या Lapidary art लोक-कला :: रनिवास . Harem रस्सी दाना घिरनी डिजाइन Ropebead real design वज्र Pigment वनरक्षक रंजक dyes वर्ग राजगामी Escheat वर्णना 🕟 Mason राजग़ीर वर्णमाला 🕝 राजदंड . Sceptre वलय राजद्रोह Treason वल्लभ . Diplomacy वस्तु राजनय राजनीति विशारद Statesman वस्त्रोद्योग राजभूमि Crown land वंशवृक्ष , Royal or great road वानचात्ररी Verbal ingenuity राजपथ राजमर्मज्ञ Statesman वाक्जीवन Social entertainer

Administration -राजव्यवस्था Edict Regicide राज्य-मंडल Confederate states राज्यों का शिथिल संघ Confederation Regnal year Coronation Stylised Form Morphology Healing To overrun

लकड़ी का काम Wood work लघु चट्टान लेख minor rock edict लय Rhythm; Speech rhythm लय सामंजस्य 🔐 🕠 Harmony Fine art Haphazard Accent · Younger perpendicularly Carnelian, Garnet; Ruby Record Folk art लीकिक संस्कृत Classical Sanskrit वचोगप्ति Guarding one's speech Thunderbolt. Forest guard Class Version Alphabet Ring Favourite Theme Textile industry Geneological table

वास्याकस्य abuse Talkative. याचाहा / वाणा Speech यायसंगान Instrumental music Architecture वाग्तुवा Architect ब्रास्तु चेवसा Deity of site . Hearing of a case Debassed Conqueror 网络 .11 विजिमीय .... Vanquished विश्वित Discerning विद्यापः / Valid . विधिमान्य विश्वास Formation, Arrangement विषयित असे Counter hypothesis i. Account . विवस्याः 🗃 . :: Open विवृद्ध . , , ; ; ... World conquest विञ्य विजय Theme विषय अस्तु / Interlude विषयं भवः 🕾 ्वित्रेयः Discretion Pleasure trip 3421. . विहार यात्रा fagresust ... . Pleasure ball र्वायारम .... Initiative ब्रह्मपर्येद Science of plant care ્યેતનમાં માં Railing विदिया : . वर्षा . त Altar ब्रीडाक कुला Courtesan's art बेगाजिया bard વૈદ્રપૈ Beryl MITTEL Nutural contradiction Etymology श्यमधित डार्गी Century Vocabulary धारत परिचाय Academic side धारत्रीय पथ Royal document, rule Administration जागन-प्रथंप Teacher यास्या

आशी Imperial sils us Incantation of peace विषयभ्याण Helmet . .1 विश्व // Art and craft Estable 1 Artisan, artist विख्यामन Rock face विश्विर Gamp विवादर Learned man સંક્ષાં · Capital व्यक्ति के मकान Hot house Tolls TIME. Tapering अंक्षकार -朝福.7.1 Test Void ्रमीनग्रहात् . . . . . . . . . . . . . . . Privies ziget, ... delines our Brotic Guild, grade अमार ्रदेश स्ट्रेंड - Ferrum candidum ,पाइगुण्यः Sixfold policy; of , 11 foreign affairs. Century Gra Flat अपाउ, । ुमुखीयमञ्ज Constellation of bear King's council भूति ..... Instinct । समकाशीन Contemporary; Cocvel Mercenary MAN EST Entire ensemble Rhombus ्समनग्रम्बिः 🚈 🗧 ्यम्हाना-ब्रह्मासा Persuade Concord गम त्राप runfarry Starve to death in Jain fashion ममापिका किया Tinite verb Compound 7111171 Assimilation प्राथित रेगा Group गमङ्ग्य Chieftain 212512 गर्वतीषद्र प्रशिमा Round sculpture nonga Starve to death in Jain fashion.

सहस्राब्दि Caravan leader Millennium `सार्थवाह Confluence साहस Violence संगम सांचा **Buddhist** council Dic संगीति :सिक्का Ware house Coin संग्रहागार Doctrine Monastic सिद्धांत संघपरक सीबी ओर संघमेद Schism in the Sangha On the obverse Custom's duty <sup>1</sup>संघाघिपति Head of a church सीमा शुल्क Generic term Plastic art सुघटयकला 'संज्ञा Well defined स्निश्चित 'संघि देश Contracting powers स्रंग 'Underground way, mine संधि मित्र Ally सुलेख Calligraphy Cogent development of Minstrel सूतमागव the theme Maternity समुख दर्शन <sup>1</sup>सति विज्ञान Elevation Aphorism ःसंयुक्त व्यंजन Consonant combi-सुत्र burglary nation, conjunct consonants •सेंघ Pillar 'edict Double consonants, स्तंभ आदेशलेख pillared hall स्तंभ मंडप ligature स्थित यंत्र Immovable machine संरक्षण Patronage संवाहन Shampoo Architecture स्थापत्य 'संवृत्त Bath room Close स्नानागार Redaction, edition Stop संस्करण स्पर्श Ritual Monument संस्कार स्मारक स्मृति लेख Memorial writing संस्थापक Founder vowel length संहत स्वर दूरी Composite संहिता Free pitch Code स्वराघात स्वरिक व्यंजन Vocalic consonant Summary (trial) -सामासिक सामुद्रिक शास्त्र Science of Oligarchy स्वरूपतन्त्र physical features grotesque हास्यास्पद Spelling सार्थ Caravan ंहिज्जे

## शुद्धि पत्र

| पूष्ठ पंक्ति            | अज्ञुद्ध                  | গুৱ                      |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2-2                     | जे ल्टो                   | केल्टों                  |
| 3-2                     | इसमें                     | इनमें                    |
| 10-26                   | गजाम                      | गंजाम                    |
| 16 नीचे से 2            | पाटलियापुत्र              | पाटलिपुत्र               |
| 20 नीचे से <sup>8</sup> | आहत                       | आवृत                     |
| 24 2-3                  | भारतीयों ने, जिनकी        | भारतीयों ने जिनकी संख्या |
|                         | संख्या हमें किसी भी ज्ञात | किसी भी ज्ञात राष्ट्र से |
|                         | राष्ट्र से अधिक है, इतना  | अधिक है, हमें इतना       |
| 26. 1                   | प्रकार                    | पुकार                    |
| 37. नीचे 4              | स्लासिकल                  | क्लासिकल                 |
| 41. 6                   | खूज                       | खोएन                     |
| 52. नीचे से 5           | पुरविशेप                  | पुरावशेष                 |
| 58. 7                   | भारतीयों का भी सफाया      | भारतीयों का खूव सफाया    |
|                         | किया                      | भी किया                  |
| 58. नीचे से 5           | अपनी सेना संचालन          | अपनी सेना का संचालन      |
| 111, 18                 | इंडमिस                    | दंडिमस                   |
| 120. 17                 | निवासियों के साय          | निवासियों के सात वर्ग    |
| 128. नीचे से 8          | झलों से                   | झालरों से                |
| 153, 18                 | पुरालेखकों                | पुरालेखों                |
| 177. 10                 | रानियों उल्लेख विशेषण     | रानियों का उल्लेख विशेषण |
| 192. नीचे से 5          | विश्वविजयक                | विश्वविजय                |
| 193. 4                  | योजना                     | योजना                    |
| 193. नीचे से 6          | खठोइ                      | <b>क</b> ठोई             |
| 195. 7                  | शासनकार                   | शास्त्रकार               |
| 198. नीचे से 9          | आसामी                     | असामी                    |

| पृष्ठ पंक्ति    | अशुद्ध             | शुद्ध             |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| 204. नीचे से 9  | पवनराज             | यवनराज            |
| 210. 14         | विजिगीपा           | विजिगीपु          |
| 227. 10         | पूर्नियां          | <b>मू</b> त्तियां |
| 255. 4          | चड़े               | कड़े              |
| 325. नीचे से 5  | दुर्गाप्रसाद साहनी | दयाराम साहनी      |
| 333. नीचे से 11 | मुटिकाओं           | गुटिकाओं          |
| 383. 7          | सूर्य विद्या       | सर्पविद्या        |
|                 |                    |                   |



विदेशी-सिनके (ब्रिटिश म्यूजियम)



वसाड़ का सिंहमंडित स्तंभ



लौरिया-नंदनगड़ का सिहमंडित स्टंब



संकिरसा स्तंभ-शीर्प क्योहायी



रामगुरवा स्तंभशीपं का सांड



रामपुरवा स्तंभ-शोर्ष का सिह





सांची स्तंभ-शीर्ष का सिंह



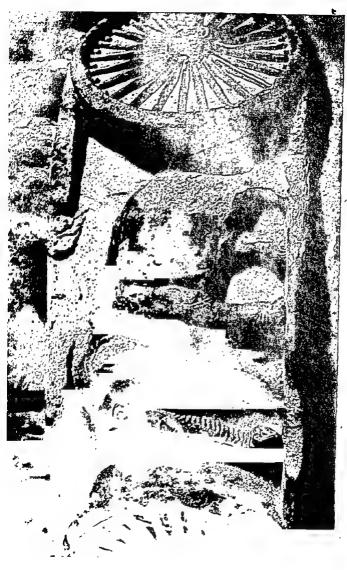





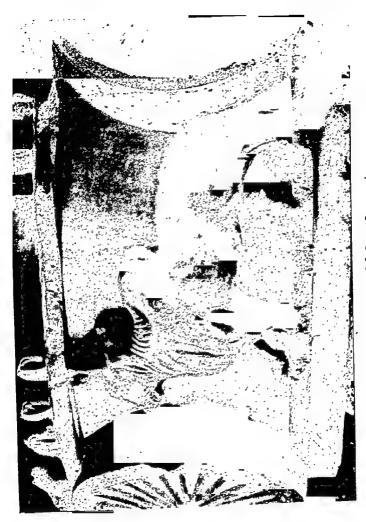



सारनाथ स्तंभ-शीपं के फलके का सिंह



पटने के यक्ष का संमुख दर्शन (पटना म्यूजियम)



पटने के यक्ष का पृष्ठ दर्शन (पटना म्यूजियम)



पटने के यक्ष का संमुख दर्शन (पटना म्यूज्यिम)



पटने के यक्ष का पृष्ठ दर्शन (पटना म्यूजियम)

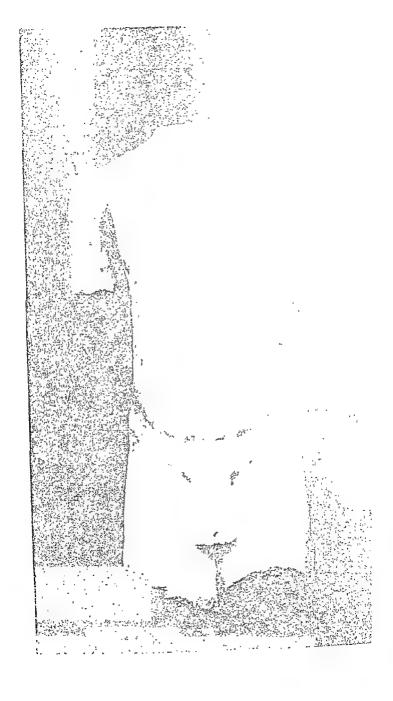



वड़ोदा यक्ष, पृष्ठ दर्शन (मयुरा म्यूजियम)



पारखम यक्ष (मथुरा म्यूजियम)



दीदारगंज यक्षी, संमुख दर्शन (पटना म्यूजियम)



दीदारगंज यक्षी, पृष्ठ दर्शन (पटना म्यूजियम)



वेसनगर यक्षी (इंडियन्



पार्टालपुत्र की मिट्टी की मूर्ति (पटना म्यूजियम)



पाटलिपुत्र की मिट्टी की मूर्त्ति (पटना म्यूजियम)



पाटलिपुत्र की मिट्टी की मूर्त्ति (पटना म्यूजियम)



पाटलिपुत्र की मिट्टी की मूर्ति (पटना म्यूजियम)



पाटलिपुत्र की मिट्टी की मूर्ति (पटना म्यूजियम)



सुदामा और लोमश ऋषि की गुफाओं के नक्शे

फलक XXX



लोमश ऋषि की गुफा का द्वार।